# हमम्म्या २ ४१-१२ काल नं ० वार से वा मिन्दर के क्षेत्र के काल नं ० वार के काल

#### च्योइम्

# श्रय सत्यार्धप्रकाशः॥

--- #--

वेदादिविवयचच्छास्त्रप्रमाणै: समन्वित:

श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीमद्वृयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

पण्डितज्वासाद्त्रभीमसेनग्रभीभ्यां संग्रीधितः

सवधा राजनियमे नियोजितः

प्रयागनगरे

मनीविसमधेदानस्य प्रवस्ते न वेदिकयंत्रास्ये मुद्रितः

सन् १८८४

दितीयवारम् २०००

म्ख्यम् २॥ 🗸

चत्रमता यह है कि डाक्य्य किसी से नहीं वियानाता

# सूचना

--- 0:#:0 ---

चीद हवें समुद्धाःस में जे। कुरान की मंजिल, सिपारा, नरत कीर प्रायत का व्योरा लिखा है उस में कीर तो सब ठीक है परन्तु आयतें। की संख्या में दो चार के आगे पीछे का अन्तर होना संभव है अत्र व पाठक गण चमा करें॥

> समर्घदान प्रबंधकर्ता वैदिकयं हालय प्रयाग

# सत्यार्थप्रकाशसूचीपतम्॥ सत्यार्थप्रकाशसूचीपतम् ॥

| विषया:                               | पृष्ठत: – पृष्ठ <b>न्</b>           | विषया: पृष्ठत:—पृष्ठम्                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| निवेदनम् •••••                       |                                     | पंचधापरीच्याध्ययनाध्यापने ५४-६५                                                   |
| भूमिका · · · · · · ·                 | ٠ ३–ـــــــــــــــــــــــــــــــ | पठनपाठनविशेषविधिः६६—७●                                                            |
| १ चमुद्धास                           |                                     | यन्यवामाखाप्रामाख्यविषय: ०१-०३<br>स्त्रीभूद्राध्ययनविधि: • • • • ०४-००            |
| द्वेष्वरनामव्याख्या · · · ·          |                                     |                                                                                   |
| मङ्गलाचरणसभीचा                       | • • २६:-२७ }                        | ८ समुद्धासः                                                                       |
| र समुद्धाः                           | <b>i</b> :                          | समावत्तीनविषयः · · · · · · · ः ऽद<br>दूरदेशे विकाहकरणम् <sup>,</sup> · · · · · ऽध |
| बालिशिचाविषयः · · · ·                | • •• ३८~ ३ <sub>६</sub>             | विवाहस्तीपुरुषपरोत्ता ८०                                                          |
| भूतप्रेनादिनिषधः 👵                   |                                     | मन्यवयविमविवाहिनिषेषः८१-८५                                                        |
| ज <b>ना</b> पत्रस्यादिय <b>हस</b> मे | ोचा ३१-३६                           | गुणकर्मानुसारेण वर्णव्यवस्था · · ८६-८१                                            |
| ३ समुद्धाः                           | <b>न</b> :                          | विवाहतत्रणानि · · · · · · ८२-८४ स्त्रोपुरुषव्यवद्वारः · · · · · ८५-८०             |
| ष्रध्ययनाध्यापनविषय:                 | ee-c <b>ξ ·· ·</b>                  | पंचमहायज्ञाः ८८१०२                                                                |
| गुरुमंत्रव्याख्या · · · ·            | · · · ३४-३८                         | पार्खाण्डतिरस्कारः १०३                                                            |
| प्राणायामधिचा · · ·                  | 8 .                                 | प्रातकत्थानम् · · · · · · १०४                                                     |
| श्रश्निहीत्रीपदेशः · · ·             | ··· ·· 88                           | पाखिरिङ्कच्चणानि १०५                                                              |
| यन्त्रपात्राक्षतयः                   | ·· ·· · · · 8₹                      | ग्रहस्थितमीः - • • • • १०६-१०८                                                    |
| <b>स्पनस्नस</b> भीचा 😽 🛶             | ·· ·· ·· 8 <b>३</b>                 | पण्डितसच्चणानि१०८                                                                 |
| ब्रह्मचर्य्यीपदेशः · · · ·           | ·· · · ४४–४५                        | मूर्खनचषानि ११०-१११                                                               |
| बुद्धाचयीकत्यवर्षनम् · ·             | ·· ·· ४६–५३                         | पुनर्विवाह्यविचारः ११२                                                            |

| विषया:                      | प्रथ्यतः —प्रक्रम्                        | ্<br>ভি <b>ষ</b> য়া:      | पृष्ठत: पृष्ठः                      |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| नियोगविषय: ••               | ·· ·· ११३१२१                              | साच्यानते दग्ड             | विधिः • १७१–१७६                     |  |
| <b>ग्रहा</b> त्रम से स्टाम् | ·· ·· १२२—१२ <b>३</b>                     |                            | दि <b>च्यास्वा १०३</b> –१००         |  |
| ५ समृह                      | ासः                                       | ७ समुन्तापः ॥              |                                     |  |
| बानप्रसायमविधिः             | ··· १२४१२ <b>५</b>                        | द्रेश्वरविषय: · · ·        | १७८–२२१                             |  |
| संग्यासायमविधिः             | ·· ·· १२६ -१३७                            |                            | पासनाः १८०-१८६                      |  |
| ई पमुद्धा                   | æ' 1)                                     | देखर <b>ज्ञान</b> प्रकार्' | 329-628                             |  |
| <b>A</b> -                  | į                                         |                            |                                     |  |
| राजधर्मविषय: • • •          |                                           | द्रेश्वर (वतार निषे        | घ: ·• ·· ·• १८ <b>१</b>             |  |
| सभावग्रवणनम् ••             |                                           | जीवस्य स्वातं व्य          | म्१८२                               |  |
| राजस्त्रपानि ·              |                                           | जीवश्वरधी भिन              | त्ववर्णनम् १८३-२००                  |  |
| दगड़ व्याख्या •• ••         |                                           | द्रेष्ट्रदरस्य सगुण नि     | गुणकश्चनम् - २०१                    |  |
| राजकर्त्तव्यम् •            |                                           | वद्विषयविचार:              | ٠٠ ٠٠ ٢٥٤ - ٢٥٤                     |  |
| <b>भण्टा</b> ह्याव्यसननिष   |                                           | द सम                       | ल्लास:                              |  |
| मन्त्रदूत।दिराजपु           | ·· ·· \$8€—\$80                           |                            | यः २००–२३१                          |  |
| संत्राहिषु <b>षा</b> वैनिय  |                                           | ईखर्भि <b>न्न</b> स्याः    |                                     |  |
| दुर्गनिर्माण याख्या         |                                           | दानकार्णत्वः               | ₹ ₹ == - ₹ ₹ \$                     |  |
| युष्टकरणप्रकारः             |                                           | मृष्टोनास्ति कमत           | ।नि <b>रा</b> -                     |  |
| राज्यरचणादिविधि             |                                           | 1 -                        | ·· ·· • ₹१५—२२२                     |  |
| ग्रामाधियत्याद्विग          |                                           | मनुव्याणामादिस             | ष्टे: स्थान                         |  |
| कारयहणप्रकारः               |                                           | निर्णेद्य:                 | · · · · · · २२३–२२४                 |  |
| संबंधगप्रकार ••             |                                           | भार्यम्बे कादि व           | प्रा <b>ख्या २२</b> ५ – <b>२२</b> ६ |  |
| _                           | प्रवाखाहप्ट-१६०                           | देश्वरस्य जगदा             | धारत्वम् २२७-२३१                    |  |
| राज्ञो सिवीदासान            |                                           | <b>.</b>                   | नुद्धाःम:                           |  |
| •                           | कारय १६१-१६४                              | विद्याऽविद्याविषय:         | ·· ·· २३२- <b>२</b> ३५              |  |
| व्यापारा दिषुरा जभ          | i                                         | बन्धर्मा चिविषयः           | •••• • २३६-२५५                      |  |
| चष्टादश विवादम। गै          |                                           | १० स                       | मुख्नाचः                            |  |
| न्यायकरणम् · · ·            | ·· · · \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | श्राचारामाचारविवा          | यः • - २५६ — २६२                    |  |
| सः विकत्त्र्यो । देशः       | ···· ( & E - 600 )                        | भच्याभच्यविषय: ••          | ·· ·· ₹{₹₹9r                        |  |
| द्रित पृत्रोर्जः            |                                           |                            |                                     |  |

# उत्तराई:

#### 

|     | विषया:                                  | पृष्ठतःएष्ठम्              | विषया:                               | पृष्ठतः —पृष्ठ <b>म्</b> |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ग्र | नुसृतिका · · · · · · · ·                | • <b>३</b> ७१ <b>–३</b> ७२ | सूर्योदियश्वपुत्रास                  | ··· ३३६—३ <b>३</b> ८     |
|     | ११ समुद्धाः                             |                            | क्योध्वेदित कादाना है                |                          |
| =   | १ १ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ |                            | एक।दृःयः।दिवृतसम                     | ो॰ ३४४-३४०               |
| અ   |                                         |                            | मारणमो इनोचाटन                       | वाम-                     |
|     | ्खगडनमगडनविषय:                          |                            | मार्गसमी० •• ••                      | ₹85                      |
|     | मंत्रादिसिंखनिराकरणा                    | -                          | श्रोवमतसमी • • •                     | • •• •• ३४६.             |
|     | वाममागं निराकरणम्                       |                            | शाक्ष,विपायमतसभी                     |                          |
|     | भारतेव।इसमोत्ता                         |                            | कदोरपन्थसमी० •                       |                          |
|     | भस्र उद्राचिति सका दिम <b>्</b>         |                            | नानकपन्थसमी                          |                          |
|     | वै यावसत्समी वा                         |                            | दादूषन्धममीः · ·                     | •                        |
|     | म् लिपू नासमोचा                         |                            | गोकु लिगोस्वामिमत                    |                          |
|     | पञ्चायतनपुनाममोचा                       |                            | स्वामोनारायणमतस                      |                          |
| J.  | गयायाद्यसमीता                           | 1                          | माध्व सिद्गा दिन वाहा                |                          |
|     | जगनायतीर्धमभीचा •                       | · ३१६-३१७                  | र्थेनासमाजादिसः                      |                          |
|     | रामेखरममीचा · · ·                       | • • • ३१८                  | श्रार्थममा जविषयः •                  |                          |
|     | <b>का</b> लियाकस्तरीमनाथा               | दिस० ३१८                   | तंत्रादि विषयक वसी प                 |                          |
|     | द्वारिकाज्वासाम् कीस०                   | ······· ३३०                | राणि · · · ·                         |                          |
|     | <b>इरहारवद्</b> रीन शियः                |                            | बुद्धाचारियंन्यासिममे                |                          |
|     | गाहिसमी० · · · · ·                      | · ₹२१—₹२₹                  | म्रायीव सीयराजवंशावर्ल               | ो •• ३८०-३८४             |
|     | गंगासानममी॰ · · · ·                     |                            | श्रनुभूमिका                          | 33E-42E                  |
|     | तौर्यभव्दस्यार्थः · · · ·               | • • • ३२५                  |                                      |                          |
|     | गुक्माहासासमी                           | · ·· ·· ३ <b>२</b> ६       | १२ चमुल्                             |                          |
|     | भटादशपुराणसभीचा •                       | ,                          | न।स्तिकमतसमीचा                       |                          |
|     | शिवपुराणसमी • • •                       |                            | चारवासम्तमभीचा<br>चारवासादिनास्तिसभी |                          |
|     | भागवत समी • · · · ·                     | '                          | वीदसीगत मतसमीच                       | -                        |
|     | कार्याचारा स्रामा                       | 14444                      | नावपासरा सरावस्थ                     | . 0 - 4 0 ( )            |

षिषया: पृष्ठतः - पृष्ठम्

जैनबीदयोरे काम् • • • ४१२-११४ पास्तिकासिकासंवादः ४१५-४१८ जगतोऽनादित्वसमीचा ४१८-४२१ जैनमतेभूमिपरिमाणम् ४२२-४२३ जीवादन्यस्य जङ्लं, पुदंग-

सानांपापेप्रयोजनत्वम् ४२४-४२६ जैनधर्मप्रशंसादिसमीचा ४२७-४४४ जैनमतस्तिसमीचा • ४४५-४४६ जैनसाधुनचणसमीचा ४४७-४५२ जैनतीर्थं कर(२४) व्याख्या४५२-४५५ जैनमते जम्बूहोपादिविस्तारः४५६-४६१

अनुभूमिका •• •• •• • ४६२-४६३

### १३ चमुद्धाचः

क्रयीनमतसभी चा · · · · ४६४-५१८ स्वय्यवस्थापुरतकम् · · ४८४-४८७ गणनापुरतकम् · · · · · ४८७ बिषयाः

पृष्ठत:—पृष्ठम

सस्एलाख्यस्य हितीयपुस्तकम् ४८० राजां पुस्तकम् • • • • ४८८ कालहत्तस्य १ पुस्तकम् • • • ४८८ ऐयूबाख्यस्य पुस्तकम् • • • ४८० प्रदेशस्य पुस्तकम् • • • ४८० मत्तीरचितं, इंजीलाख्यम् ४८०-५०४ मार्क रचितं, इंजीलाख्यम् • • ५०४ लूकरचितं, इंजीलाख्यम् • • ५०४ योज्ञनरचितससमाचारः • • • ५०४ योज्ञनरचितससमाचारः • • • ५०४

चनुभूमिका ..... ५१८

### १ ४ समुद्धाःसः

यवनमतमभीचा · · · · · ५२०-५८४ स्वमन्तव्यामन्तव्यविषय: · • ५८५-५८२

इति ॥

# निवेदन ॥

परमपूज्य श्रीखामी जी महाराज ने यह "सत्यार्धप्रकाश, गृन्य दितीय बार शह करके क्षप्रवाया है। प्रथमाद्यत्ति में घन्त के कई प्रकरण कई कारणें। से नहीं क्षपे ये सो भी इस में संयुक्त कर दिये हैं। इस गृन्य में श्रादि से घन्तपर्यन्त मनुष्यों की वेदादिशास्त्रानुक्ल श्रेष्ठ बातों के गृहण श्रीर श्रश्रेष्ठ बातों के की इने का उपदेश लिखा गया है॥

मतमतान्तरों के विषय में जी लिखा गया है वह प्रीतिपूर्वक सत्य के प्रकाश होने भीर संसार के सुधरने के अभिप्राय से लिखा गया है, किन्त, निन्दा की दृष्टि में नहीं। इस गृन्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि अविद्याजन्य नाना मतों के फैल ने में संसार में जी देव बढ़ गया है इस से एक मतावलंबी द्सरे मतानुयायी की देवदृष्टि से देखता है वह दूर ही की संसार में प्रेम और शान्ति स्थिर ही।

जिस प्रेम श्रीर प्रीति से श्रीस्वामी जी महाराज ने यह यन्थ बनाया है उसी प्रीति से पाठकों की देखना चाहिये। पाठकों की उचित है कि श्रादि से श्रन्त तक इस पन्थ की पढ़ कर प्रीति पूर्वक विचार करें। क्योंकि जी मनुष्य इस के एक खंड की देखेगा उस की इस गुग्य का प्रा २ श्रीभप्राय न खुलेगा॥

आशा है कि जिस अभिप्राय से यह गृन्य बनाया गया है उस अभिप्राय पर पाठक गण दृष्टि रख कर लाभ उठावेंगे और गृन्यक्की के महान् परियम की सुफल करेंगे॥

इस गृन्धमें कई स्थलों में टिप्पणिका की आवश्यकता धी इस लिये मैंने जहां २ उचित समभा वहां २ लिखदी है।

यह गृग्ध प्रथमाष्ट्रिस में इत्या था उस की विके बहुत दिन ही गये इस कारण से भारता सीगों की भीन्नता इत्यने के विषय में भार इस कारण से यह हितीयावृति प्रत्यन्त भीन्नता में हुई है। कापतें समय पन्थ के भी धने भीर विरामादि चिन्हों के देने में जहां तक बना बहुत ध्यान दिया परन्तु भीन्नता के कारण से कहीं भूल रह गई ही ती पाठक गण ठीक कर लें।

त्राधिवम कषा पद्य ) संवर्त् १८ २८ 🔰 ( मृन्शी ) समर्घदान प्रवस्वकर्ता वैदिकयन्त्रालय

प्रयाग

## चो३म् पश्चिदानन्देश्वराय नमो नमः॥

# भूमिका

जिस समय मैंने यह प्रत्य "सत्यार्थपकाय" बनाया था उस समय भीर उस से पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुभ्न की इस भाषा का विशेष परिचान न था इस से भाषा प्रश्रह बन गई थी। अब भाषा बोलने भीर लिखने का अध्यास ही गया है इस लिये इस प्रत्य की भाषा व्याकरणानुसार युद्ध करके दूसरी बार छप वाया है। कहीं २ श्रष्ट, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्यों कि इस के भेद किये विना भाषा को परिपाटो सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हां जी प्रथम छपने में कहीं २ भूक रही थी वह निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है।

यह प्रम्म १४ चौदह समुद्धास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है | इस में १० दश समुद्धास पूर्वार्ड श्रीर ४ चार उत्तराई में वने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुद्धास श्रीर पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं ॥

(१) प्रथम समुद्धास में इंग्रर के चीद्धाराऽऽदि नामां की व्याख्या (२) दितीय समु॰ में सम्लानी की प्रिचा (३) हतीय समु॰ में ब्रह्मचर्य, पठनपठनव्यवस्था, सखासख प्रम्थों के नाम श्रीर पढ़ने पढ़ाने की रीति (४) चतुर्थ समु॰ में विवाह श्रीर रहात्रम का व्यवहार (५) पञ्चम समु॰ में वानप्रस्थ श्रीर सन्यासात्रम की विधि (६) छठे समु॰ में राजधर्म (७) सप्तम समु॰ में वेदेश्वरविषय (८) श्रष्टम समु॰ में जगत् की उत्पत्ति, स्थित भीर प्रचय (८) नवम समु॰ में विद्या भविद्या बन्ध श्रीर मीच की व्याख्या (१०) द्यवें समु॰ में श्राचार, श्रनाचार श्रीर भच्या भच्यविषय (११) एकाद्य समु॰ में श्राव्यावर्त्तीय मत मतान्तर का खण्डन मण्डन विषय (१२) हाद्य समु॰ में चारवाक, बीह श्रीर जैनमत का विषय (१३) त्रावेश समु॰ में ईसाइमत का विषय (१४) चीह्दवें समु॰ में मुसलमानी के मत का विषय। श्रीर चीद्ह समुद्धासों के बन्त में श्रार्थों के सनातन वेदविद्धित मत को विश्रवतः व्याख्या लिखी है जिस को में भी यथावत् मानता है। मेरा इस

यज्य के बनाने का मख्य प्रयोजन सन्धरश्रये का प्रकाग करना है श्रयात् जो सन्य है उस की सलाभीर जी मिथा है उसकी मिथा ही प्रतिपादन करना सला अर्थका प्रकाश सम्भा है। वह सत्य नहीं कहाता हो सत्य के स्थान में चसत्य चीर असल जी स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय जिल्तु जी पदार्थ जैसा है उस को वैसा ही कछना लिखना और मानना सत्य लहाता है। जो मनुष्य पचपाती छोता है वह अधने असला की भी सला श्रीर दूसरे विरोधी मतवानी के सला की भी असला सिड करने में प्रवृत्त होता है इस निये यह सत्य मत की पाम नहीं ही सकता इसी लिये विदान आहीं का यही मख्य आहा है कि उपदेश वा लेख हारा सब मन्यी के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर हैं, पद्मात वे स्वयं घपना हिताहित समक्ष कर गत्यार्थं का ग्रहण श्रीर मिष्यार्थं का परित्याग करके मदा श्रानन्द में रहे। मन्थ का आका सत्यास य का जानने दाना है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि इठ द्रायह और अविदादि दोषां से सत्य की छीड़ असत्य में मुक जाता है पर-न्तु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रक्डी है, श्रीर न किसी का मन दुखाना या किसी की हानि पर ताल्य है। किन्तु जिससे मन्य जाति की उन्नति बीर उपकार हो सादाइसला की मन्य सीम जान कर सत्य का यहण और असत्य का परिलाग करें क्यों कि मळी परेश के विना अन्य की । भी मन्य जाति की उन्नति का कार्ण नहीं है। इस यंघम जी कहीं रभ्न चूक से अववा योधने तथा छापने मंभ्न च्का रह जाय उस की जानर जनान पर जैसा वह सत्य होगा वैसाही कर दिया जायगा और जी की। पचपात से अन्यथा यंका व स्थंडन मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जाय गः। मां औ वत मन्यमात्र का हितेषां होकर कुछ जनाविगा जस की सत्य २ मसक्तं पर्वस्था मत संघदोत होगा। यदपि आज काल बहुत में विदान प्रस्थेक अर्ती में है । पचपान हो इ सबैतन्स स्थिहान्स अर्थात् जो र बातें सब के अनुकूल सब में मत्य हैं उनका धरण श्रीर जी एक दूसरे से विकड बातें हैं उनका त्याग आर यरम्पर प्रीति से वर्त्ता वर्तावें तो जगत् का पूर्णिकित होवे। क्यों कि विदानी के विरोध से अविदानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दः म की हिंद और सुख को हानि होतो है। इस हानिने जो कि म्यायी मनुष्यों की प्रिय है सब मनुष्यों को ्राविधार में तुरातिया है। इनमें मैजों कोई माविजनिक सित नच में धर प्रवृक्त चीता है उसमेखाओं लीग विरोध करने से तत्पर हीकर चनेक प्रकार विद्य करते छ । परन्तु सं अभव जयित नानृत सत्येन पंथा विततो देवयानः, पर्धात् सर्वेदा सत्य का विजय बीर असल्य का पराजय बीर मण हो में विदानी का मार्ग विस्तृत ही ता है इस इट निया के अलम्बन में आप लोग परीपकार करने से उदासीन हो

कर कभी सत्यार्थप्रकाम करने से नहीं इठते। यह वडा टढ़ नियय है कि 'यत्त दये विषमिव परिणामे सतीपमम् यह गीता का वचन है इसका अभिपाय यह है कि जोर विदा और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विध के तुल्य और प॰ बात असूत के सहय होते हैं ऐभी बाती की चिश में धरके मैं ने इस ग्रंथ की रचा है। योतावापाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य र तात्पर्थ जान कर यथिष्ट करें। इस में यह प्रभिप्राय रक्वा गया है कि जो २ सब मतीं में मत्य २ वार्त हैं वे २ सब में अविषद्ध छोने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमता न्तरीं में मिष्या बातें हैं उनश्का खण्डन किया है। इस में यह भी श्रभिप्राय रक्वा है कि जब मतान्तरीकी गुप्त वा प्रगट ब्री बातों का प्रकाश कर विहान प्रविहान सब साधारण मनुर्थी के सामने रकता है, जिस से सब से सब का विचार हो कर परसार प्रेमी हो के एक सत्य मतस्य होते। यदापि में अ।याव ते देश में उत्पन्न हुआ चीर वसता हूं तथापि जैसे इस देशके मत मतान्तरी की भूठी वार्ताका पचपात नकर यथातव्य प्रकाभ करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्य वा मती बित वाली के साथ भी वर्त्तता हूं जैसा खदेश वालों के साथ मनुष्यांवति के विषय में वर्त्तता ह' वैसा विदिशियों के साथ भी तथा सब सजनों की भी वर्त्तना योग्य है। क्यों कि में भो जो किसी एक का पचपाती होता ती जैसे प्राज काल के स्वमत की स्तति मण्डन और प्रचार करतं और दसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने मं तत्पर होते हैं वैसे में भी होता,परन्तु ऐसी वातें मनुष्यपन से बाहर हैं। की कि जैसे पशु बलवान् हो कर निबेली को दुःख देते ग्रीर मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पांक वैसा हो कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किन्त पश्चत् हैं। श्रीर जी बलवान् ही कर निर्वेसी की रचा करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वार्थ वध होकार पर हानि माच करता रहता है वह जानी पशुग्री का भी बड़ा भारे है। अब आय्यावर्तीयों के विषय में विश्वेष कर ११ ग्यारहवें सम्-बास तक लिखा है इन सम्बासी में जो कि सत्यसत प्रकाशित किया है वह वे-दोत होने से सुभ को सर्वेषा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तंत्रादि गंग्रीत बातीं का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। यदपिजी १२ बारहवें समझास में चार वाक का मत इस समय जीणाऽम्तसा है और यह चारवाक बीड जैन से बहुत संबंध भनी खरवादादि में रखता है यह चारवाक सब से बड़ा नास्तिक है उस की चेष्टा का रोकना भवश्य है क्योंकि जी मिथ्या बात न रोको जाय ती संसार में बहुत से अनर्थ ग्रह्म होजांय चारवाक का जो मत है वह बौद और जैन का मत है वह भी १२ वें समुद्धास में संचेप से लिखा गया है और बीदी तथा जैनियीं का भी

चारवाक की मत की साथ मेल है और कुछ घोड़ा सा विरोध भी है और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बीडों के साथ मेल रखता है और घोड़ी सी बातों में भेद है। इस लिये जैनों को भिन्न प्राखा गिनो जाती है वह भेद १२ बार-इवें समुद्धास में लिख दिया है यथायोग्य वश्री समभ लेना जो इस का भिन है सोरबारहवें समुल्लास में दिखलाया है बीड धीर जैन मत का विषय भी लिखा है। इन में से बीहा के दोपवंशादि प्राचीन गंथीं में बीडमत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह, में दिखनाया है उसमें से यहां लिखा है और जैनियों के निम्न निखित सिहान्ती की पुरतक हैं उन में से । ४ चार मृलसून, सेजे १ श्रावण्यकसूच, २ विशेष धावण्यकसूच, ३ दगवैकालिकम्ब, फौर ४ पाचिकम्ब ॥११ ग्यारह बङ्ग, जैसे १ ब्राचारांगस्ब, २सुयंडांगमूच, ३ घाणांगसूच,४ समवायांगम्च, ५ भगवतीम्च, ६ ज्ञाताधमैनया सूब, ७ उपासकद्यासूब, ८ चन्तगड्दयासूब, ८ चनुसरीववाईसूब, १० विपानसूब, भीर ११ प्रश्रव्याकरण सूत्र, ॥१२ बारह उपांग, जैसे १ उपवाइस्त्र, २ राव सेनी-स्व, ३ जीवाभिगम स्व, ४ पवगणास्व, ५ जम्ब्होपपत्रती स्व, ६ चन्टपत्रती मृत, ७ सरपन्ततीस् ४, प निरियावलीमृत, ८ काष्ट्रियास्च, १० कपचड़ीसयाः सूत्र, ११ पूरिवयाम्त्र, श्रीर १२ पर्यचू नियासूत्र, ॥ ५ पांच करुपस्त्र, जैसे १उत्त-राध्ययनम्त्र, २ निधीयसूत्र, ३ कम्पम्त, ४ व्यवसारसूत्र, भीर ५ जीतकल्य म्च ॥ ६ छ: छेद, जैसे १ महानिशी बहु इदचनाम् व, २ महानिशी श्रनपुव। चनाम् व ३ मन्यमवाचनासूब, ४ पिंडनिरुक्तिसूब, ५ श्रोधनिरुक्तीसृत, ६ पर्थेषणास्त्र ॥ १० दशपवन्नस्व, जैसेश्चतुम्सरणस्व, २ पंचायाणस्व,३तद्लवेया लिकस्व, ४ भितापरिज्ञानम् त्र, ५ महाप्रधाख्यानम् त्र, ६चंदाविजयसूत्र, १ गणीविजयस्त्र, दमरणममाधिस्वटदेवेन्द्रस्तवनस्व, खीर १० संमारस्व तथा नन्दीस्व, योगोदार मृत, भी प्रामाणिक मानते हैं॥ ५ पञ्चाङ्ग, जैमे १ पूर्व सब चर्यों की टीका रिनक्ती । ३ चर्गी, ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मुलमिल की पंचांग कहात हैं इन में ढंढिया प्रवयवीं को नहीं मानते श्रीर इन से भिन्न भी श्रत क ग्रंथ है कि जिन का जैनो लोग मानते हैं। इन का विशेष मत पर विचार १२ बारहवें समलास में देख सीजिये। जैनियों के ग्रन्थों में लाखें। पुनकता दीष हैं श्रीर इन का यह भी म्बभाव है कि जो अपना यन्य द्सरं मतवाने के हाय में ही वा कपा ही ती। कोई २ उस गुन्य की अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिथा है क्यों कि जिस को कोई नवान कोई नहीं इसमें वह गरा जैन मतमे बाहर नहीं है। मकता हां। जिस को कोई माने भीर न कभी किसो जैनो ने माना है। तब ता अगुद्ध हो सकता है। परन्तु ऐसा काई गुन्ध नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता

हो इस लिये जो जिस गृत्य को मानता होगा उस गृत्यस्य विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समभा जाता है। परन्तु कितने हो ऐमें भी हैं कि उस गृत्य को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हित में जैन लीग अपने गृत्यों को किया रखते हैं दूसरे मतस्य को न देने, न सुनाते और न पढ़ाते इस लिये कि उन में ऐसी २ असभाव बातें भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जै नियों में में नहीं दे सकता। भूठ बात का छोड़ का देना ही उत्तर है।

१३वें सम्त्लास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लोग बायबिल को भपना धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुरुलास में देखिये। श्रीर १४ चीद इवें समुख्लास में मुसल्मानों के मतविषय में लिखा है ये लोग करान की पपने मत का मूल पुम्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें सम्म्लास में देखिये। और इस नी आगे वैदिकमत ने विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थ कर्ता के तात्पर्ध से विरुद्ध मनसा से देखे गा उस को कुछ भी अभिपाय विदित न होगा क्यों कि वाक्यार्थवीध में चार कारण होत हैं आका इचा, योग्यता, आसति, और ताल्पर्य । जब इन चारी ध्यान देवार जी पुरुष गृत्य को देखता है तब उस की गृन्थ का अभिप्राययथायोग्य विदित होता है। "याकाङ चा,, किसी विषय पर वक्ता का और वाकास्य पदी की आकांचा परस्पर चीती है। "योग्यता" वह कहाती है कि जिस में जो होसकी जैसे जलमें सोचना। "श्रासत्ति" जिस पद की साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना। "तात्पर्ये" जिस के लिये बता न शब्दोचारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना। बहुत से हठी द्रागही मनुष्य होते हैं कि जो वता के श्रीभगाय से विरुष्ठ कल्पना किया करते हैं। विशेष कर मत वाले लोग की कि मत के श्रागृह में उनकी बढि अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती है इस लिये जैसा में पुरान, जैनियों के गुन्थ, वायवल और क़रान की प्रथम ही बुरी दृष्टिसे न देख कर उन में से गुणीं का गुइण और दोषों का त्याग तथा चन मनुष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत करता हूं, वैसा सब को करना योग्य है। इन मतीं के थोड़े २ ही दीव प्रकाशित किये हैं जिन की देखकर मनुष्य लोग सत्याऽसत्य मत का निर्णय कर सर्वे श्रीर सत्य का गृष्टण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें। क्यों कि एक मन्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे की शतु बना लड़ा मारमा विदानी के स्वभाव से विहः है। यदापि इस गुन्ध की देखकर अविदान् लोग अन्यया ही विचारेंगे तथापि बुधिमान् लीग यथायेग्य इस का अभिपाय समभें गे इस लिये में अपने परियम की सफल समभता श्रीर अपना श्रभिप्राय सब स ज्जनों के सामने धर्ता हैं। इस की देख दिखला के मेरे अम की सफल करें। श्रीर इसी प्रकार पचपात न करके सत्थार्थ का प्रकाश करके मुभ वा सब महाश्रयों का मुख्य कर्त्र व्या काम है। सर्वातमा सर्वान्तर्यामी सिच्चदानन्द परमातमा श्रपनी क्षपा से इस श्रायय की विस्तृत श्रीर चिरस्थायी करे॥

॥ अलमतिविस्तरेण वृडिमदरियरीमणिषु॥
॥ इति भूमिका॥

स्थान महाराणा जी का उदयपुर ) भाद्रपद शुक्तपच संवत् १८३८ ) (स्त्रामी) दयानन्द सरस्त्रती

# ॥ ऋो३म्॥

# श्रथ सत्यार्थप्रकाशः॥

खोशम् शन्नो मितः शं वर्गणः शन्नो भव-त्वर्यमा। शन्नऽ इन्द्रो बृह्मपतिः शन्नो वि-ग्णं रुरुक्तमः। नमी ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्व-मेव प्रत्यन्तं ब्रह्मोसि। त्वामेव प्रत्यन्तं ब्रह्मं विद्यामि स्वतं विद्यामि सत्यं विद्यामि तन्मोमवतु तह्नतारं मवतु। अवतु माम् अवतु वृक्तारंम्। खोशम् शान्तिश्शान्तिः १

त्र्यं—(भोश्म्) यह श्रीकार शब्द परमेखर का सर्वोत्तम नाम है क्यों कि इस में जी श्र, उ श्रीर म् तीन अचर मिल कर एक (श्रीश्म्) ममुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेखर के बहुत नाम श्राते हैं जैसे श्रकार से विराट श्रीन श्रीर विश्वादि। उकार से हिरएएगर्भ, वायु श्रीर तैजसादि। मकार से ईखर श्रादित्य श्रीर प्राह्मादि नामों का बावक श्रीर ग्राह्मक है। उस का ऐसा ही

वेदादिसत्यशास्त्रीं में साष्ट्र व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम पर-संक्ष्यर हो के हैं। (प्रश्न) परमेखर से भिन्न अर्थी के वाचक विराट् आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्मागड पृथिवी आदिभृत इन्द्रादि देवता और वैद्यवधास्त्र में गुगळादि श्रीपिधियों के भी ये नाम है बा नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं। (प्रश्न) कीवल देवीं का गृहण इन नामीं में करते ही वा नहीं ? ( उत्तर ) आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? (प्रमा) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इसमे में उन का ग्रहण करता हूं। (उत्तर) क्या परमेश्वर श्रप्रसिद भोर उस से कीई उत्तर भी है १ पन: ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं सानते १ जब परमेश्वर अप्रमिष्ठ श्रीर उसकी तृष्यभी काई नहीं ती उससे उत्तम कीई क्योंकर हा सकेगा। इस में आप का यह कहना सत्य नहीं। क्योंकि आप के इस कहने में बहुत में दीव भी आते हैं जैसे "उपस्थितं परित्यच्याऽनुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः" किमो ने किसी के लिये भाजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भाजन को जि-ये और यह जी उन की छिडि के अपाप भीजन के लिये जहां तहां स्वमण करे उस का वुडिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ के कोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अयाम पदार्थ की प्राप्ति के लिये यम करता है दम लिये जैमावह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैमाही ग्राप का कथन हुया। क्योंकि चाप उन विराट चाटि नामीं के जी प्रमित्र प्रमाण सित्र परमेशवर और बह्यागड़ा दि उपस्थित अर्थों का परिलाग करके अमंभव और अनुपस्थित देवादि के यहण् में अस करते हैं इस में कीई भी प्रमाण वा यित नहीं। 'जी आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है यहां उसी का गृहण करना योग्य है जैसे किसीन कि-सी में कहा कि "है खत्य तवं सेंधवमानय" अर्थात् तृ मेंधव की लेखा। तब उस की समय अर्थात् प्रकरण् का विचार करना अवश्य है क्यों कि सेंधव नाम दी पदार्थी का है, एक घोड़े और इसरा लवण का। जो स्वस्वामी का ग्रमन समय होती घोड़े और भी-जन का काल होतो लवण को लेघाना उचित है। ग्रीर जो गमन समय में लवण श्रीर भीजन समय में घोड़ को लेशविसी उस का खाकी उस पर क्रांड हो कर का हैगा कि तुनिर्देखि पुरुष है गमनममय में लवण श्रीर भीजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस की लाना चान्निये या उसी की साता जी तुभ्क की प्रकरण स्वा विचार करना ग्रावश्यक या वह तुने नहीं किया, इस में तूम्रवें है मेरे पास में चला जा"। इस में क्या मिड ह्या कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थका गरुण करना चाहिये। तीं ऐसा ही हम और आप सब लोगों की मानना और करना भी चाहिये।

### ॥ ग्रथमन्त्रार्थः॥

यों ज्या है। १ ॥ यजः य० ४०। मं० १०। देखिये वदी मंग्सेर प्रकाणों में थीम् यादि परमेश्वर के नाम है। यो सिखेतद्वारमुद्रीयमु-पासीत ॥ २॥ कान्दोग्य उपनिषत्। यो सिखेतद्वार सिद्धं सर्व तस्यो-पव्याख्यानम् ॥ ३ ॥ माण्डूक्य। सर्वे वेदा यत्पदमामनित्त तपांसि सर्वा यिद्व यद्दन्ति। यदिक्कन्तो ब्रह्म वर्थे चरन्ति तत्ते पदं स- कुहेगा ब्रवी स्योमेतत् ॥ ४ ॥ कठीपनिषद् । वक्षी २ मं० १५ ॥

प्रशामितारं सर्वेषामणीयांसमणोरिष । मक्सामं स्वप्तधीगस्यं विदात्तं पुमणं परम्॥ ५ ॥ एतमिनं वटन्खेके सनुमन्यं प्रनापितम् । इन्द्रमंके परे प्राण्मपरे बद्धा शाश्वतम् ॥६ ॥
मनु० च० १२। प्रलो ० १२३ ॥ सबद्धा स विष्णुः स मद्रस्म शिवस्माच्चर स्परमः स्वराट्। स इन्द्रस्म कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥७॥
केवत्य जपनिषत् ॥ इन्द्रं सित्रं वम्णुमग्निसाहुरथो दिव्यस्स
सुपणी गमतमान् । एकं सिद्धा बहु वट्न्ख्यानं यमं सातरिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥ च्ट० मं०१ स्त० १६४ मं० ४६ ॥ भूरिमभूमिस्खिटितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भवनस्य धर्नी। प्रथिवीं यच्छ
प्रथिवीं दृणंह प्रथिवीमाहिणं सीः पुमषञ्ज्ञगत् ॥ ६ ॥ यजुः
च० मं०॥ इन्द्रो मङ्गा रोदसी प्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्। इन्द्रो ह विश्वा भवनानि यमिर इन्द्रे श्वानास इन्द्रः ॥ १०।
सामवे० प्रपा० ६ विका० ८ मं० २ ॥ प्राणाय नमो यस्य सर्वे
विश्वा यो भृतः सर्वेश्वरो यिक्सन्तसर्व प्रतिष्ठितम् ॥ ११॥ चथ्वविदे
कांड ११ प्रपा० २४ च०२ मं०॥

स्थित यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्या वही है कि जो ऐसे र प्रमाणों में श्रीकारादि नामां से परमात्मा का प्रहण हीता है लिख श्राये तथा परमेश्वर का कीई भी नाम श्रनर्थक नहीं। जैसे लीक में दिस्टी श्रादि के धनपति श्रादि नाम हीते हैं। इस में यह सिंड हुश्रा कि कहीं गीणिक कहीं

कार्मिक और स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। 'ओम्' पादि नाम सार्थक हैं जैसे (श्री खं॰) "श्रवती खोम, श्राकाशमिव व्यापकलात् खम्, सर्वे भ्यो हडलाद् ब्रह्म" रचा करन से (स्रोम् ) आकः प्रवत् व्यापक हाने से (खं) श्रीर सब से बड़ा हाने से (बह्रा) द्वित का न(म है॥१॥ (क्रो३म्) जिस का नाम है की र जी कभी नष्ट नहीं हीता उसी की उपासना करनी यीग्य है अन्य की नहीं ॥२॥ (ऋोमित्येत०) सब वेदादिशास्त्रीं में परमेखर का प्रधान धीर निज नाम (श्री रम्) की कहा है श्रम्य सब गीणिक नाम हैं॥ ३॥ (सर्वे वेदा॰) क्यों कि सब वेद सब धर्मानुष्ठान कृप तप खरण जिस का कथन और मान्य करने और जिस की प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचळीयम करते हैं उम का नाम "घीम्" है ॥ ४॥ (प्रयासिता॰) जी सम का भिचा देने हारा सूक्ता में सूक्ता स्वप्रकाण स्वरूप समाधिस्य बुदि से जानने योग्यहै उस की परम पुरुष जाननी चाहिये ॥५॥ और स्वप्रकाम हाने से ''अग्नि" विज्ञान खरूप होने से "मन" सब का पालन करने श्रीर परमैशवर्धवान होने से ''इन्द्र' सब का जीवन सन हीने से ''प्राण'' श्रीर निरन्तर व्यापक हीने से पर-में इवर का नाम 'ब्रह्म" है ॥६॥ (सब्रह्मा स विष्णुः) सब जगत् के बनाने से ''ब्रह्मा' सर्वत्र व्यापका होने से "विणा" दृष्टी की ,दंड देके बनाने से "क्ट्र" सगलमय और सब का कर्याण कर्ता हीने से "प्रिव" "यः सबेमधन्तं न चरति न विमध्यति तदचरम्" १ "यः स्वयं राजतं स स्वराट्" "योऽग्निरिवकासः कलयिता प्रस्रयकती स कालारिनरीध्वरः"॥ ३ ॥ (अचर) जा सबेत व्याप्त श्रविनाधी (स्वराट्) स्वयं प्रकाश स्वरूप श्रार :कालाम्नि०) प्रलयमं सब का काल भीर काल का भी काल है इस लिये परमेश्वर का नाम जालाग्नि है ॥ ១॥ (इन्द्रिमार्च) जी एक अहि-तीय सत्यब्रह्म वन्त है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं ''दाषु शुडेषु पदार्थिषु भवादियाः" ''श्राभनानि पर्णानि पालनानि पृणीनि कर्माणि वा यस्य सः" 'योगुवीका" स गकमान् ''यो मातरिखा वायुरिव बलवान् म मातरिप्रवा" ॥(दिव्य) जी प्रक्तत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याम (सुपर्ण) जिस के उत्तम पालन चौर पृषे कर्म हैं (गक्कान) जिस का आका अर्थात् स्वरूप महान् है जी वायु के समान अनन्त बसवान् है इस लिये परमात्मा के दिव्य, सपर्ण, गरुत्मान श्रीर मातरिश्वा ये नाम हैं। श्रेष नामां का अर्थे आगे लिखेंगे ॥८॥(भूमिर्मि०)"भवित्त भूतानि यस्यां सा भूमि:" जिस में सब भूत प्राणि होते हैं इस लिये देखर का नाम 'भूमि'है। शेषनामां का अर्थे आगे लिखेंगे ॥ ८ ॥ (इन्हों मङ्गा०) इस सच में इन्ह परमेश्वर ही का नाम है इस लिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणायः) जैसे प्राण के वय सब शरीर इन्द्रियां हीती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठौक र अर्थों के जानने से इस नामीं करके परमिश्वर ही का गृहण होता है। क्यों कि (भोक्स्) और अग्न्यादि नामों के सुनय अर्थ से परमेश्वर ही का गृहण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुष्त, ब्राह्मण, सूत्राद्ध सुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का गृहण देखने में आता है वैसा पृष्टण करना सब को योग्य है परन्तु। "ओक्स्" यह तो केवन परमात्मा हो का नाम है और भान भादि नामा से परमेश्वर के पृष्टण में प्रकरण भीर विशेषण नियम कारक है इस में क्या सिंह हुआ कि जहांर मृति, प्रार्थना, उपासना, सर्वन्न, व्यापक, शुह, सनान्त और सृष्टिकर्त्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं र इन नामों से परमेश्वर का गृहण होता है और जहां र ऐसे प्रकरण हैं कि:—

ततोविराडनायत विरानी अधिपुरुषः। श्रोवाद्वायुश्च प्रागाश्च मुखाद्गिरनायत। तेन देवा अयनता। पश्चाद्भूमिमशोपुरः। यजुः अ०३०। तस्माद्वा एतस्मादात्मान आकाशः सन्भूतः। आकाशादायः। वायोः अग्निः। अग्नैः आपः। अद्भ्यः प्रथिवी। प्रथिया श्रोपध्यः। श्रोपध्य अन्तम्। अन्ताद्रेतः। रेतसः पुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः॥

यह तैतिरोयोपनिषद् का बचन है ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, प्राकाग, वाय, परित, जल, भूमि प्रादि नाम लीकिक पदार्थों के हीते हैं। कीं। कि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रस्य, श्रम्पज्ञ,जड़, दृश्य श्रादि, विगेषण भी सिखे ही वहां २ परमेश्वर का गृहण नहीं होता। वह जत्पत्ति श्रादि व्यवहारों से पृथक् हैं कौर उपरोक्त मंत्री में उत्पक्ति ब्राद् व्यवहार हैं इसी से यहां दिराट ब्राद् नामीं से परमातमा का गृहण न हो के संसारी पदार्थों का यहण होता है । किन्तु जहां र सर्वेजादि विशेषण ही वसीं र परमातमा श्रीर जहां र इच्छा, हेष, प्रयत, सुख, द् सब और अल्पन्नादि विशेषण हैं। वहां २ जीव का ग्रष्टण होता है। ऐसा सर्वत्र ममभना चाहिये कीं। कि परमेखर का जन्म मरण कभी नहीं हाता इस से विराट् श्रादि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ श्रीर जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। श्रव जिम प्रकार विराट् श्रादि ना मों से परमेश्वर का गृहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानी | अय ग्रीकारार्थ:। (वि) उपसरीपूर्वक (राज्दीप्ती) इस धातु से किए प्रत्यय कारने से "विराट्" शब्द सिंख होता है। "यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति पका-शयित स विराट्" विविध अर्थात् जी बहु प्रकार के जगत् की प्रकाशित करे इस से विराट्नाम में परमेखर का गङ्ग होता है। (श्रञ्ज गतिपूजनयोः) श्रग, श्रमि,

इण् गत्य के धात हैं इन से "प्रति" प्रव्ह सिंत होता है "गतंस्तयोऽर्धाः" । जानं गमनं प्राप्तिय्वेति पूजनं नाम सत्तारः "यांचित अच्यतंऽगत्यद्धत्येति मायमग्नः" जो जानम्बरूप, सर्वज्ञ , जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वरका नाम "प्रश्नि" है। (विश्व प्रविश्वने ) इस धात में "विश्व" प्रव्ह सिंह होता है "विश्वन्ति प्रविष्टानि सर्वाखाकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु मर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः" जिसमं चाकाशादि सब भूत प्रविश्व कर रहे हैं यथवा जो इन में व्याप्त होत्रे प्रविष्ट हो रहा है इस निये उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामा का ग्रहण अकार मात्र में होता है। "ज्योतिवें हिर्ग्यं तेजी वै हिर्ग्यमित्यैतर्य, प्रत्ययबाह्मणे" "यो हिर्ग्यानां सूर्यादीनां तजमां गर्भ उत्पत्तिनिमत्तमधिकरणं स हिर्ग्यगर्भः" जिस में सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पत्त होते जिस के श्राधार रहते हैं श्रयवा जो स्यादि तेज स्वकृष परार्थों का गर्भ नाम और निवास स्थान है इस में उसपर्मेश्वरका नाम "हिर्ग्य गर्भ" है। इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है:—

## हिरग्यगर्भः समवर्त्ताग्रेभृतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्। सदाधार प्रथिवीं द्यामृतेमां कस्मै देवाय हिवपा विधेम ॥

इत्यादि स्थली में 'हिरग्यमभें में परमेश्वर ही का यहण होता है। (वागितगन्धन्योः) इस धातु में 'वायुं' ग्रव्ह सिंह होता है (गंधन हिंसनम्) ''यो याति चराऽचर खगडरित बिलनां बिलष्ठः स वायुः'' जी चराऽचर जगत् का धारण जीवन ग्रीर प्रलय करता श्रीर सब बलवानों से बलवान् है इस में उस ईश्वर का नाम 'वायुं' है। (तिज निशान) इस धातु से ''तंजः'' भीर इस से तिहत करने में ''तेजसं' शब्द सिंह होता है। जी भ्राप स्वयं प्रकाभ भीर स्थ्योदि तंजस्वी लीकों का प्रकाश करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम ''तैजस'' है। हत्यादि नामार्थ उकारमात्र-से ग्रहण हीत हैं। (ईश्व प्रश्वयें) इस धातु से 'ईश्वर'' शब्द सिंह हीता है ''याई है दे सो बेंश्वर्थवान् वर्त्तते से ईश्वर''। जिस का सत्य विचार श्रील जान भीर भ्रान्त ऐश्वर्थ है इस से उस परमात्मा का नाम 'ईश्वर'' है। (दो श्वर्यवग्दने) इस धातु से ''श्वदिति' भीर इस से तिहत करने से ''श्वदित्य' ग्रव्ह सिंह होता है ''न विद्यते विनाशी यस्य सोऽयसदिति: — श्वदितिश्व श्वादित्यः' जिस का विनाश कभी न हो उसी देश्वर की 'श्वादित्य' संज्ञा है। (जा श्वववीधने) ''प्र' पूर्वेक इस धातु से ''प्रज्ञ' भीर इस से तिहत करने से ''प्राज्ञ' शब्द सिंह होता है। 'या प्रज्ञटत्या चराऽचरस्य जगती व्यवहारं जानाति सप्रजः — प्रज्ञ एवप्राजः' है। 'श्वा शब्द सिंह होता है। 'या प्रज्ञटत्या चराऽचरस्य जगती व्यवहारं जानाति सप्रजः — प्रज्ञ एवप्राजः'

जी निर्भान्त ज्ञानयुक्त सब चराऽचर जगत् के व्यवहार की यथावत् जानता है इस में देशवर का नाम "प्राज्ञ" है। इत्यादि नामाये मकार में गटहीत हीते हैं। जैसे एक र मात्रा से तीन र अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी श्रींकार से जाने जाते हैं। जो (शर्वी मिन: शस्व०) इस मंन में मिलादि नाम हैं वे भी परमंगवर के हैं क्यों कि सुति, प्रार्थना, उपासना, खेष्ठ हो की किई जाती है। श्रेष्ठ उस की कहते हैं जो गृण, कभी, स्वभाव श्रीर सत्य २ व्यवहारी में सब से प्रधिक हो। उन सब शेरठी में भी जो श्रत्याल शेष्ठ उस को परमेश्वर कहत हैं। जिस के तुन्य कोई न हुआ न है और न होगा | जब तुन्य नहीं तो उस से अधिक क्यों कर ही सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सबेसामर्थ्य और मर्भेजलादि अनन्त गुण है वैमे अन्य किसी जड़ पटार्थवा जीव के नहीं हैं। जी पदार्थ मत्य है उस के गुण कमी स्वभाव भी सत्य होते हैं इस लिये सनुष्यों की योग्य है कि परमेरप्रवर्ही को सृति प्रार्थना श्रीर्डपासना करें, उस से भिन्न की कभी न करं क्यों कि ब्रह्मा, विप्ए, महादेव नामक पूर्वेज महाशय विद्वान, दैत्य दानवादि निक्षष्ट सन्य चीर अन्य साधारण सन्योनि भी परमेश्वर हो में विश्वास अर्फ उसी की सुति प्रार्थना श्रीर उपासना करो उस में भिन्न की नहीं की । वैसे चम मन की करना योग्य है। इस का निशेष विचार मृति घोर उपासना विषय में किया जायगा॥

प्रश्न मित्रादि नामीं में सखा और इन्हाद्दिकों के प्रसिद व्यवहार देखने में उन्हीं का ग्रहण करना चाहि ये। (उन्हर) यहां उनका ग्रहण करना याग्य नहीं क्यों कि जो मनुष्य किमी का मित्र है वही श्रम्य का ग्रन्त और किमी में उदासीन भी देखने में श्राता है इस से मुख्याय में सखा श्रादिका ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैमा परमेश्वर सब जगत का नियित मित्र न किमी का श्रन्त श्रीर न किमी से उदासीन है इसमें भिन्न कीई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हा सकता इस निये परमा का हो का ग्रहण यहां होता है। हां गीण श्रय में मित्रादि शब्द में सहदादि मन्यीं का ग्रहण यहां होता है। हां गीण श्रय में मित्रादि शब्द में सहदादि मन्यीं का ग्रहण देशां है। जिमिदा स्नहनं) इस धातु से श्रोणादिक का प्रवाद के होने में भिन्ने शब्द मित्र होता है। भिन्निति स्निहाति स्नहति वा समिन्नः। जी सब में स्नह करके श्रीर सब का प्रोति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है। (वञ्चरणे, वर्श्वपायाम्) इन धातु श्रों में उणादि "उनन्" प्रत्यय होने से "वक्ण" शब्द सिद्र होता है। "यः सर्वान् श्रिष्टान् मुमुच्ल्यमंकिता हणी त्ययवा यः शिष्टिग् मुमुच्लिमंकिति विश्वति वर्थति वा स वक्णः परमेश्वरः "जी भाक्षयोगी विद्रान् मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त श्रीर धर्मा कार्यों का स्वीकार कर्णा श्रयया जी शिष्ट मुमुच्लु मुक्त श्रीर धर्मा कार्यों से ग्रहण किया जाता है वह देशवर "वक्ण" संज्ञक श्रिष्ट मुमुच्लु मुक्त श्रीर धर्मा कार्यों से ग्रहण किया जाता है वह देशवर "वक्ण" संज्ञक

है। अथवा "वर्षा नाम वर: श्रष्ठः" जिस लिये परमेश्वर सब से श्रुठ है इसी लिये उसका नाम "वर्ष" है। "ऋगतिप्रापण्याः" इस धातु से "यत्" प्रत्यय करने मे "श्रयं" ग्रष्ट सिंड होता है भीर "श्रयं" पूर्वेस (माङ्माने) इस धातु से कनिन् प्रत्यय है। ने से "प्रथमा" प्रन्द सिंद हीता है। "यीऽव्यान स्वामिनी न्यायाधीयान मिमीते मान्यान् करोति सोऽयेमा" जो सत्यन्याय के करने हार मनुष्यीं का मान्यश्रीर पाप तथा पुरुष करने वालीं की पाप श्रीर पुरुष के फर्ला का यथावत सत्य नियम कर्ता है इसी से उस परमिश्वर का नाम 'श्रयमा' है। इदि परमें खर्ये इस घातु से 'रन्' प्रत्ययकरने से ''इन्द्र" प्रब्द सिंह हीता है "य इन्द्रित परसैखये वान भवति स इन्द्रः परमेखर:"जी अखिलिएंखर्ययुक्त हे इस से उमपरमात्मा का नाम"इन्द्र"है।"ब्हत्" मञ्द्र पूर्वक (पारचणे) इस धातु से "डति" प्रत्यय सहत् के तकार का लीप यार सुडागम है। ने से "ब्रहस्पति" शब्द सिंद हीता है 'ये। ब्रहतामानाशादीनां पति: स्वामी पालियता स हहस्पति:"जो वड़ी से भी वड़ा भीर वड़े भाकायादि बुह्मा गडीका खामी है इस से उसपरमेखर का नाम वृष्टस्पति है। (विष्तः व्यार्था) इस घात मे नु" प्रत्यय हीकर विष्णु "मध्द मिड हुआ है। वेवेटि व्याप्नीति चराऽचरं जगत् स विष्णः" चर और भचर रूप जगत में व्यापक हीनंसे परमाका का नाम "विष्णुः" है "उनमें डान कम: पराक्रमी यस्य स उनक्रमः" अनन्तपराक्रमयुक्त हीने से पर मात्मा का नाम "उरक्रम" है । जी परमात्मा ( उरक्रम: ) महापराक्रमयक्र (मित्रः)सव का सुद्धत् प्रविरोधी है वह (प्रम्) सुख्कारक वह (वरुण: )सर्वीत्तम वह (शम) सुख्यक्ष वह (षयमा) (शम) सुखप्रचारक वह (इन्द्रः) ( शम् ) मक-मिपेश्रयंदायक वह ( ब्रहस्पति: ) सबका अधिष्ठाता (शम्)विद्यापद और (विष्यु:) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याण कारक ( भवत् ) ही । (वार्या ते ब्रह्मणं नमास्तु) (सह सहि सही) इन धातुत्री से वहा" गव्द सिंह इत्रा

(वार्या ते ब्रह्मण नमास्त) (ब्रह्म ब्रह्मि व्रह्मी) इन धातुर्यो सं ब्रह्में यब्द्ध सिंह इया है। जो सब के जपर विराजमान सब से बड़ा मनन्तवस्यक्त परमाका है उस ब्रह्म की हम नमस्तार करते हैं। हैं परमेश्वर। (त्वसंव प्रत्यक्तम् ब्रह्मासि) भापहां भन्तर्वासिक्य से प्रत्यक्त ब्रह्म हो (त्वासंव प्रत्यक्तम् ब्रह्म विद्ध्यामि) में भापही की प्रत्यक्त ब्रह्म कहंगा क्यों कि भाप सब जगह में व्याप्त हो के सब की नित्यही प्राप्त है (क्रतं विद्ध्यामि) जो भाप को वेद्ध्य यथाय प्राप्त है उसी को में सब के लिये उपदेश भीर भावरण भी ककंगा (सत्यं विद्ध्यामि) सत्य बोलूं सत्य मानूं भीर सत्यही करूंगा (तन्मामवत्) सी भाग मेरी रक्ता की जिये (तहक्तारमवत्) सी भाग सभा भाग सल्यक्ता को रक्ता की जिये (तहक्तारमवत्) सी व्राप्त सुम भाग सल्यक्ता को रक्ता की जिये कि जिस से भाग की भाषा में मेरी वृद्धि स्थिर होकर विकृत कभी नहीं क्योंकि जो भाग की भाषा है वही धर्म भीर जी उस से विकृत कही भ्रध्में हैं "भ्रवत्मामवत् वक्तारम्" यह दूसरी बार पाठ

अधिकार्थ के लिये है जैसे "कि चिलां चित्यति वदित लंगामं गच्छ गच्छ" इस में दी वार क्रिया के उचारण से तू भी घ्र ही गाम की जा ऐसा सिंह हीता है ऐसे ही यहां कि पाप मेरी प्रवश्य रचा करी प्रधीत् धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से ष्टणा सदा करूं ऐसी क्रपा सुभा पर की जिये में श्राप का बड़ा उपकार मानंगा ( चीं शान्ति: शान्ति: ) इस में तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि विविध ताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दु:ख हैं एक "याध्या कि क" जो भाका धरीर में भविद्या, राग देव, मुखेता श्रीर ज्वरपीड़ादि हार्त हैं। दूसरा " आधिभी तिका" जो धनु व्यात्र और सपीदि से प्राप्त होता है। तीसरा "ब्राधिदैविक" प्रयात् जो प्रतिष्टि प्रतियोत प्रतिउपाता मन बीर इन्द्रियों की अभान्ति से होता है। इन तीनप्रकार के लियों से आप हम साँगों को दूर करकी कल्याणकारककर्मी में सदा प्रष्टन रिख्ये क्यों कि आप ही कल्याणस्वरूप सब संसार के काल्याणकार्ता भार धार्मिक मुमुचु श्री को कल्याण के दाता हैं। इस लिये श्राप स्वयं श्रपनी करणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हृजिये कि जिस से सब जीव धर्मी का भाचरण और अधर्मी की छोड़ की परमानन्द की प्राप्त ही और दु:खेंसे पृथक् रहै "सूर्य्यशाका जगतम्तस्य्षय" इस यजुर्वेद् के वचन में जो जगत् नाम प्राणा चेतन और जंगम अर्थात् जो चलतं फिरते हैं। "तस्य्यः" अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ भर्यात् एथियी भादि है उन सब के भावा। होने भार खप्रकाशकृप सब के प्रकाश करने से परमेग्वर का नाम सूर्य ई।(श्रत सात खगमने) इस धातु से श्रातमा" शब्द मिड होता है। "बोऽतित व्याप्नीति स भातमा" जो सब जीवादि जगत् में निरत्तर व्यापक ही रहा है "परवासावातमा च य त्रामध्या जीवेभ्य: सुक्तो भ्य: परातिसूच्याः स परमात्मा" जो सब जीव आदि से उत्कष्ट श्रीर जीव प्रकृति तथा याकाय से भी यतिसूच्य भीर सब जीवां का यत्तर्यामी शाला है इस से ईखर का नाम "परमाक्या" है । सामध्ये वाले का नाम देखर है "य देखरेषु समर्थेषु परम: श्रेष्ठ: सपरमेश्वर:"जी ईश्वरी का शर्थात् समर्थी में समर्थ जिस के तुन्य कोई भी न ही उस जा नाम "परमेखार" है। ( षुञ् श्राभिषवे, ष्ड् प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुत्रीं से "सविता" शब्द सिड होता है "अभिषव: प्राणिगर्भविमोचनं चीत्पादनम्। यथराचरं जगत् सुने। ति सूते बात्पाद्यति ससविता परमेखरः "जी सब जगत् की उत्पक्ति करता है इस लिये परमेश्वर का नाम "सविता" है ( दिवु कोडाविजि गोषाव्यवहारय्तिमृतिमोदमदस्बप्नकान्तिगतिषु ) इस धातु से "देव" यव्ह सिंह होता है (क्रीड़ा) जो श्रद जगत् को क्रोड़ा कराने (विजिगीषा) धार्मिकी की जिताने को इच्छा युत्त (व्यवहार) सब चेटा के साधनी पसाधनी का दाता (द्युति)

स्तर्य प्रकागस्त्रकृप सब का प्रकाशक (स्तृति) प्रशंमा के योग्य(मीट) चाप चानन्द्रस्व-कृष और दमरी की भानन्द देने हारा (मद) मदोनाशी का ताहने हारा (स्वप्न) सब के शयनार्थ राति श्रीर प्रलय का करने हारा (कान्ति) कामना की योग्य श्रीर (गति) चानम्बरूप है इस लिये उस परभेष्वर का नाम"देव"है। भाषवा "यो दौव्यति की हित स देव:" जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीड़ा कर अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीडावत सहज स्वभाव से सब जगत की बनाता वा सब क्रीडाश्री का शाधार है "विजिगीपतं स देव:" जो सब का जीतने हारा खर्य श्रजिय श्रयांत जिस को कोई भी न जीत सकी "व्यवहारयति स देवः"जी न्याय श्रीरश्रन्याय रूप व्यव-हारी का जानने और उपदेश "यथराचरं जगवीतयति जा सब का प्रकाशक "यः कत्यत स देव:" जी सब मनुष्यां की प्रशंसा के यीग्य श्रीर निन्दा के यीग्य न ही "हो मीदयति स देव:" जी खयं धानन्द खरूप ग्रांर दसरी की ग्रानन्द कराता जिस को द:ख का लेश भी न हो "यो माद्यति स देव:" जी सदा हिषत शोकरहित श्रीर दूसरों की इर्षित करने श्रीर दु:विं से पृथक रखने वाला "य: स्वापयित स हेत:" जी प्रलय समय अञ्चल में सब जीवीं की सुलाता "य: कामयत काम्यत वा स देव: जिसके सब सत्य काम श्रीर जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करने हैं तथा 'यो गच्छति गम्यतं वा स देव:'जो सब में व्याप्त श्रीर जानने के योग्य है इस से लस परमेश्वर का नाम 'देव' हैं। (कुवि काच्छादने। इस घात से 'क्विर' शब्द सिंद हीता है। "यः सर्व क्वति स्वयाप्त्याच्छाद्यति स क्वेंको जगदी-श्वर्"। जी भणनी व्यापि से सब का श्रान्छादन कर इस में छम परमेश्वर का नाम "क्विंग" है। (पृथ्विस्तार) इस धातु से "पृथ्वियो" शब्द सिद्व होता है। "यः पश्चीत सर्व जगहिस्त्याति तसात् स प्रथियो" जी सब बिस्तृत जगत् का विस्तार कारने वाला है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "पृथिवो" है। (जल धानने। इस धातु से "जन" थव्द सिंद होता है "जनति घातयति दृष्टान् संघातयति अयक्ष परसम्बादीन् तद बुद्धा ज लम्"। जी दुष्टी का ताड्न श्रीर श्रव्यक्त तथा परसाम् श्री का अन्योऽन्य मंथोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" मंद्रक कहाता है (कायुदीमा ) इस धातु में "श्राकाश" शब्द मिड इं।ताई "यः सबेत: सर्व जगत् प्रकाशयति स श्राकायः"जी सब श्रीर से जगत् का प्रकाशक है इस सिये उस पर मात्मा का नाम"प्राकाय"है। (यद भचणे) इस भातु से प्रव "प्रव्ह सिष्ठ होता है ॥

श्रदातेऽत्ति च भृतानि तस्मादनः तद्यते ॥ श्रहमन्त्रमहमन्त्रम् । श्रहमन्त्रादोहमन्त्रादोह-मन्तादः ॥ तैत्ति० उपनि० । श्रत्ताचराऽचरग्रहसात् ॥ यह व्यासमुनिकत यारोशक सृत्र है। जो सब की भीतर रखने सब की यहण करने बीग्य चराचर जगत् का यहण करने वाला है इस से इस ईश्वर के "अब अवाद" और "अला" नाम हैं। और जी इस में तीन वार पाठ है सी आदर के लिये है जैसे गूलर के फल में क्रिम छत्पन्न हों के उसी में रह ते और नष्ट हों जाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत् की अवस्था है। (वस निवासे) इस धातु से "वसु" शब्द सिंह हुआ है। "वसन्ति भूतानि यिस्मनयवा यः सर्वेषु वसित स वस्रोखरः" जिस में सब आकाशादि भूत वस्त हैं और जो सब में वास कर रहा है इमिलये उस परमेश्वर का नाम "वसु" है। (बदिर् अञ्चितमोचन) इस धातु से "णिच्" प्रत्यय होने से "क्ट्र" गब्द सिंह होता है। "यो राद्यत्यन्यायकारिणो जनान सक्टः" जो दृष्टकमें करने हारों की। क्लाता है इस से उस परमेश्वर का नाम "क्ट्र" है।

यन्मनमा ध्यायति तदाचा बरति यहाचावरति तत् कर्मगा करोति यत् कर्मगा करोति तर्ममंपदाते ॥

यह यजुँबैद के ब्राह्मण का वचन है | जीव जिस का मन से ध्यान करता उम की वाणों से बीलता जिस की वाणों से बीलता उस की कम से करता जिम की कम से करता जिम की कम से करता उभी की प्राप्त हीता है। इस से क्या सिंह हुआ कि जो जीव जैसा कम करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्टकम करने वाले जीव ईप्वर की न्यायक्यों थवस्था से दु: वरूप फल पात तब रात है और इसी प्रकार ईप्वर उन की कलाता है इस लिये परमध्वर का नाम "कह" है ॥

त्रापो नारा इति प्रोक्ता त्रापो वे नरसृनवः। ता यटस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः॥ सनु०॥ त्र०१। प्रलो०१०॥

जल अंद जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवास स्थान हैं जिस का इस लिये मब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम 'नारायण हैं। (चित्रि भाग्हादे) इस धातु से "चन्द्र" प्रव्ह सिंह होता है। "ययन्द्रित चन्द्र्यति वा स चन्द्रः"। जो आनन्द स्वरूप और सब की आनन्द देन वाला है इस लिये उप्तर का नाम "चन्द्र" है। (मिग गत्यथेक) धातु से "मगेरलच्" इस सूच से "मगल "यव्ह्र सिंह होता है "यो मंगति मंगयित वा स मंगलः" जो आप मंगलसङ्घ अीर सब जीवों के मंगल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "मङ्गल" है। (बुध अवगमन ) इस धातु से "वुध" शब्द सिंह होता है। "यो बुध्यते बोध्यते वा स"वुधः "जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोधका कारण है इसलिये उस

परमेश्वर का नाम"बुध"है।"हहस्पति"ग्रन्द का अर्थ कहदिया। (ईशुचिर् पूर्तीभावे) इस धातु से गुक्त शब्द सिंह हुआ है। यः गुच्यति गोचयति वा स "गकः" जी श्रत्यत्त पवित्र श्रीर जिस के संग से क्रोब भी पवित्र ही जाता है इसलिये ईखर का नाम" शक" है। (चर गतिभद्यणयोः) इस धातु से"शर्ने स्" श्रव्यय उपपद होने में "श्रनैश्वर" शब्द सिन्न हुआ है । "यः श्रनेश्वरति स शनैश्वरः" । जी सब में सहज से प्राप्त धैर्थवान है इस से उस परमेखर का नाम"प्रनेशर" है"रहत्यांगे" इस धातु से राहु शब्द सिंड हीता है। "यो रहति परित्यज्ञति दुष्टान् राह्यति त्याजयित स राहरीखर:"। जो एकान्तस्वरूप जिस के खरूप में दूसरा पदार्थ संयक्ष नहीं जो दशी को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है इस से परमेखर का नाम 'राहु" है। (कित निवासे रीगापनयने च) इस धातु से "केतु" शब्द सिंद होता है। (यः केतयति चिकित्सति वा स केत्रीखरः ) जी सब जगत् का निवासस्थान सब रोगी से रहित और मुमुचुओं की मुिक समय में सब रोगी से कुड़ाता है इस निये उस परमातमा का नाम 'जेतु 'है । (यज देवपूजासगतिकरणदानेषु) इस घात् से 'यज्ञ' शब्द मिंड होता है। "दज्ञी ये विपण्"। यह बाह्मण यंथ का वचन है। "यो यजति विदक्षिरिज्यते वासयज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थी की संयुक्त करता और मब विदानों का पूज्य है और बुद्धा से लेके सब ऋषिमुनियी का पुच्य या है और हीगा इस से उस परमातमा का नाम"यत्त"है क्यीं कि वह मर्थव व्यापक है। (इदानाऽऽदनयी:, आदानिचेत्येके) इस धातु से "होता" शब्द सिंड इया है। "यो जहोति स होता"। जो जीवीं को देने यीग्य पटार्थी का दाता श्रीरवहण करने गोग्यों का ग्राहक है इस से उस ईग्बर का नाम "होता"है। (बस्रबस्वन) इस से "बन्ध्" यन्द सिंड होता है । "यः म्बस्मिन् चराचरं जगद् बन्नाति बंध्वडर्माः त्मनां सुखाय सहाया वा वर्त्ततं स वन्धः" जिसने अपने में सब खांकलाकालारी को नियमी से बढ कर रकवे श्रीर सहींदर के समान सहायक है इसी से भ्रमी र परिधि वा नियम का उन्नंधन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रचण श्रीर सुख देने से "बन्ध" संज्ञक है। (पा रचणे) इस धात से "पिता" शब्द सिन्न इत्राहै। "यः पाति सर्वान स पिता" जी सब का रचक जैसा पिता चयने मन्तानी पर सदा लपाल होकर उन की उन्नति चाहता है वैसे ही परमेखर सब जीवीं की उन्नति चाइता है इस में उस का नाम "पिता" है। "यः पितृणां पिता म पिताम इः" जी पिताश्री का भी पिता है इस से उस परमेखर का नाम "पितामच" है। "यः पितामचानां पिता स प्रपितामचः"। जो पिताश्री के पित री का पिता है इस से परमेश्वर का नाम"प्रपितामह" है। "यो मिमीते मानयति

सर्वाञ जीवान स माता। जैसे प्रणेक्षपायुक्त जननो अपने सन्तानी का सुख भीर अन्ति चाहती है वैसे परमेख्वर भी सब जीवी की बढ़ती चाहता है इस से पर मेखर का नाम माता है। (चर गित भक्षणयोः) श्राङ्पूर्वक इस धात से धावार्थ श्रेष्ट्र श्रेष्ट्र सिंग होता है। "य श्राचारं याहयति सर्वा विद्या बाधयति स श्राचार्थ द्रेष्ट्र श्रेष्ट्र श्रेष्ट्र साथ श्राचार का ग्रहण करने हारा श्रोर सब विद्याश्री की प्राप्ति का हेतु हो की सब विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेखर का नाम श्राचार्थ है (गृश्व ब्रे) इस धातु से "गुक् श्रव्ह बना है। "यो धर्म्यान् शब्दान् ग्रणात्युपदिश्वति सगुद्रः" ॥

## स पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्॥ योग०॥

जो सत्यधर्मप्रतिपाद्क सकलिखायुक्त वेदींका उपदेश करता, सृष्टिकी प्रादि में अनिन, वाय, आदित्य, अङ्गिरा, और ब्रह्मादि गुरुश्री का भी गुरु भीर जिस का नाथ कभी नहीं होता इस लिये उम परमेश्वर का नाम"गुक्"है। (अज गतिचेप-ग्योः, जनी प्राद्भीवे ) इन धात्त्रीं में "अज" शब्द बनता है। "योऽजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रक्रत्यादीन पदार्थान् प्रचिपति जानाति कदाचित्र जायते सोजः"को सब प्रक्रित के अवयव आकाशादि सृत परमाणुश्री की यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवीं का सबस्य करके जन्म देता भीर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस से उम र्देश्वर का नाम "त्रज" है। ( हुइ, हुइ हुई। ) दून धातुश्री में "बुद्धा" शब्द सिद्ध हीता है। योऽखिलं जगत्रिर्माणन बहीत वर्डयति सबुद्धा"। जो संपूर्ण जगत् की रच के बढ़ाताहै इस लिये परमेखर का नाम बुद्धा"है। "सत्यै ज्ञानमनन्तं ब्रह्स" यहते लि रोयोपनिषद का वचन है। 'सन्तीति सन्तम्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्। यज्ञानाति चराउचरं जगनज्जानम् । न विद्यतेऽलोऽविधिमेग्रीदा यस्य तदनन्तम् । सर्वेभ्या हुइ स्वाइ हा" जो पदार्थ ही उन की सत् कहते हैं उन में साधु होने मे परमिखर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है इस में परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है जिस का यन यवधि मर्यादा अर्थात् इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इस लिये परमेखर के नाम "सत्, ज्ञान, भीर अनन्त" हैं। ( ड्टाज् दाने ) चाङ्पूर्वेक इस धातु से चादि" ग्रब्द और नज्यू व्वेक "ग्रनादि" ग्रब्द सिंह होता है "यस्मात् पूर्व नाम्ति परं चास्ति स श्रादि हिन्युच्यते न विद्यते श्रादिः कारगां यस्य सीऽनादिरोध्वर:" जिस के पर्व कुछ न ही श्रीर परे ही उस की श्रादि कहते हैं जिस का श्रादि सारण कोई भी नहीं है इस लिये परमेश्वर का नाम अनादि है। (टुनदि समृदी) पाङ्पूर्वेक इस धातु में "प्रानन्द" यष्ट्र बनता है। "यानन्दन्ति सर्वे सुक्षा यिमान् यहा यः सर्वान् जीवानानन्दयति सञ्चानन्दः"। जो ज्ञानन्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जीव ज्ञानन्द को प्राप्त होते और सब धर्माका

जीवों को ज्ञानन्द युत्त करता है इस से ईम्बर का नाम "श्रानन्द" है। (श्रम भूवि) इस धात में "सत्" प्रव्ह सिंड होता है। "यदस्ति निषु कालेषु न वाधते तत्म इस्र" जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत् वर्त्तमान काली में जिस का बाध न हो उस परमेखर की "सत्" कहते हैं। (चिती संज्ञान ) इस धातु से "चित्" प्रव्ह सिड होता है "यश्चेतित चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तिचित्परं बृह्म" जो चेतनखरूप सब जीवों की चिताने श्रीर सत्याऽसत्य का जनाने हारा है इस लिये उस परमातमा का नाम "चित्" है। इन तीनी प्रच्दी की विशेषण होने से परमेश्वर को "सचिदानन्दस्तरूप" कहते हैं। "नित्यध्रवोऽचलोऽविनाभी स,नित्यः" जो नियल ग्रविनागी है सो नित्य ग्रन्थ बार्य देखर है। (ग्रंथ शही) इस से "शह" शबद सिंह होता है "यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुह देखरः"। जी खयं पवित्र सब अग्रुडियों में पृथक भीर सब को ग्रंड कारने बाला है इस से उस ईम्बर का नाम शुंद है। (बुध अवगमने) इस धातु से 'क्र" प्रत्यय होने से बंद ग्रन्ट सिंद होता है "यो बुहवान् सदैव जाताऽस्ति स बुहो जगदीखरः" जो सदा सब की जानने हारा है इस से ई खरे का नाम 'ब्ड"है। (मुच्छ मोचने) इस धातु से मुक्त ग्रन्ट मिड होता है। "यो मृञ्जिति मोचयति वा सुमुच्न स सुक्षी जगदीकारः" जो सर्वदा चशुद्धियां से भलग और मब सुमुचुधी की लेथ ने कुड़ा देता है इस लिये परमात्मा का नाम "सुता"है "अत एव नित्यश्हबुद्दमुत्तस्वभाषी जगदीखर:"।इसो कारण मे पर्मेश्वर का स्त्रभाव नित्य ग्रुड मुक्त है। निर् और श्राङ्पूर्वेक (डुक्तञ्करणे) इस धातु में "निरा कार" ग्रब्द सिंह होता है "निगत आकाराता निराकार!" जिस का आकार कार्ड भी नहीं और न कभी धरीरधारण करता है इस लिये परमेखर का नाम निरा-कार" है। (श्रद्ध व्यक्तिम्बचणकान्तिगतिषु) इस धात से "श्रद्ध न" शब्द श्रीर "निर्" उपसर्ग के योग से "निरञ्जन" यद्द सिंह होता है "प्रज्जनं व्यक्तिम्बेचगं क काम इन्द्रियै: प्राप्तिकेत्यसाची निर्गत: पृथग्भृत: स निरुद्धनः"। जी व्यक्ति प्रयात ग्रा क्षति स्त्रेचाचार दृष्टकामना और चच्रादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पथक है इस से ईख़र का नाम 'निरज्जन" है । (गण संख्याने) इस धात से 'गण्" ग्रब्द सिंह होता इस के आगे "ई्य" वा "पति" शब्द रखने से "गणेय" और "गणपति" ग्रब्द सिंह हीते हैं। "ये प्रकायादयी जहा जीवाय गण्यन्ते संख्यायन्ते तथामीय: स्वामी पति: पालकी वा" जी प्रकलादि जह श्रीर सब जीव प्रख्यात पदार्थी का स्वामी वा पासन करने हारा है इस से उसई खर का नाम "गणेय" वा गण्यति "है। "यो विखमीष्टे सविखे खरः"। जी संसार का अधिष्ठाता है इससे जस परमेखर का नाम 'विग्वेशवर" है। "यः क्टेरनेकविधव्यवहारे म्वस्वरूपेग्रैव तिष्ठति स कटस्यः परमेखरः"। जी सब व्यवहारी में व्याप्त श्रीर सब व्यवहारी का श्राधार होके भी

किसी व्यवचार में त्रपने स्वरूपको नहीं बैदलता इस से परमेश्वर का नाम"कटस्य" है। जितने देव ग्रब्द के घर्ष लिखे हैं उतने ही "देवी" ग्रन्द के भी हैं। परेश्वर के तीनी लिक्कों में नाम है जसे "ब्रह्म चितिरीखरखें ति" जब देखर का विशेषण छीगा तब "देव" जब चिति का हीगा तब "टेवी" इस से ईम्बर का नाम "देवी" है। ( शक्त यती) इस धात से "श्रति" यष्ट बनता है। "यः सर्व जगत् कर्त्तं गर्ताति स श्रतिः" जा सब जगत के बनाने में समर्थ है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति" है। ( श्रिल्सेवायाम् ) इस धात् से "श्री" शब्द सिंह होता है । "यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विह्निश्चींगिभिष स श्रीरोश्वरः"। जिस का सेवन सब जगत् विद्वान् श्रीर योगी जन करते हैं उस परमात्मा का नाम"श्री"है। ( सन्न, द्र्यनाङ्गनयीः) इस धात से "लक्सो" शब्द सिंह होता है। "यो लक्ष्यति पश्यत्यक्षते चिन्ह्यति चराचरं जगदथवा वेदैराप्तेयींगिभिय यो लच्चति स लच्ची: सर्विप्रयेखरः"। जी सब चराचर जगत की देखता चिन्हित प्रयोत दृष्य बनाता जैसे गरीर के नेज नासिका श्रीर द्वच के पत्र,पुष्प,फल,मूल पृथिकी, जल के क्या,रक खेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्योदि चिन्ह बनाता तथा सब की देखता सब शीभाओं को गोभा भीर जी वेदादियास्त वाधामिकविदान् योगियों का लच्च अर्थात् देख ने यांग्य है इस से उम परमेष्वर का नाम "लक्की" है। ( सू गती ) इम धात से "सरम" उस से "मतुष्" श्रीर "ङीष्" प्रत्यय होने में "सरम्वती" घष्ट सिंड होता है। "सरो विविधं न्नानं विद्यंत यस्यां चितो सा सरखती "जिस की विविध विज्ञान अर्थात ग्रन्थ प्रधि संबन्ध प्रधीम का जान यथावत होवे इस से उस परमेखर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वा: प्रक्रयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वेम्यक्तिमानी खरः "जा प्रपने कार्य करने में किसी चन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम सबैय क्रिमान " है। (गोञ प्रापणे) इस धातु से "न्याय" प्रव्ह सिंह इंग्ला है। "प्रमाणैरर्थ परीचणन्यायः"। यह वचन न्याय सूत्रीं की पर वात्स्यायनम्निकतभाष का है। "पचपातराहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यचादि प्रमाणीं की परीचा से मत्यर सिंह हो तथा पत्तपातरहित धर्मारूप श्रावरण है वह न्याय कहाता है। "न्यायं कर्तं भीलमस्य स न्यायकारीव्वरः"। जिस का न्याय अर्थात पत्तपातरहि त धर्मा करने ही का स्वभाव है इस से उस ईखर का नाम"न्यायकारी"है। इय दानगतिरचण हिंसादानेष्) इस धातु से "दया" श्रव्द सिंड होता है। "दयते दराति जानाति गच्छति रचति हिनस्ति यया सा दया बह्वी दया विदाते यस्य स द्यालु: परमेश्वर:" जी अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्वेविद्यात्रीं का जानने सब सज्जनों की रचा करने और दृष्टी की यथायोग्य दण्ड देने वाला है इस से

परमात्मा का नाम द्यालु है। "ह्योभीवी हाभ्यामितं सा हिता हीतं वा सैव तदेव वा हैतम्। न विदाते हैतं दितीयेखरभावी यस्मिंस्तद्दैतम्। प्रधात् सजातीय विजातीयस्वगतभेद शून्यं बृह्म"। दो का होना वा दीनी से युक्त हीना वह दिता वा दीत भयवा देत से रहित है सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य इंता है। विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्नजाति वाला वृत्त पाषाणादि। स्वगत अर्थात् ग्रदीर में जैसे आंख, नाक, कान श्रादि अवयवीं का भेद है वैसे द्रमरे खजातीय देखर विजातीय देखर वा अपने आत्मा में तत्वान्तर वम्त्रश्री से रहित एक परमेखर है। इस से परमात्मा का नाम "भहैत" है। "गण्यन्ते येत गणा वा यैर्भेण्यन्ति ते गुणाः 🕂 यो गुणेभ्यो निर्मतः स निर्मण ईम्बरः" । जित ने सत्त्व, रज, तम, रूप, रस, साम गन्धादि जड़ के गुण प्रविद्या, प्रस्पन्नता, राग,देव गौर भविद्यादि स्तेम जीव की गुण हैं उनसे जी पृथक है इस में "श्रवदमस्पर्ध मक्षमत्ययम्" इत्यादि उपनिषदीं का प्रमाण है जो प्रत्रस्प, र्ध क्षादिगुणरहित है इस से परमात्मा का नाम"निगुण "है।"यो गुणै: मष्ट वर्त्तत स सगुण:" जो मब का जान सर्वसुख पिवनता अनन्त बलादि गृणीं में युक्त है इस लिये परमेश्वर का नाम "सगुण" है। जैसे पृथिबी गुशादि गुशा से सगुण और इक्छादिगुणा से रहित होने से निगुण है वैसे जगत् श्रीर जीव के गुणा से पृथक् होने से परसे अदर निर्मुण और सर्वज्ञादि गुणें। से सहित होने से "सगुण" है। अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता चौर निर्मणता से प्यक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थं निर्मण और घपने गुणां से सहित होने से सम्ण वैमे ही जड़के गुणें से पृथक् होने से जीव निर्मण और इच्छा दि अपने गुणें। से सहित होने से सग्ण। ऐसे ही परमेखर में भी समभना चाहिये। "अन्तर्यन्तं नियंवं भी लंगस्य सोऽयमन्तर्थामी" जो सब प्राणि श्रीर भप्राणि कृप जगत् के भीतर व्यापक होने सब का नियम करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "अन्तर्यामी" है। यी धर्म्ये राजते मधर्मराजः"। जी धर्म ही में प्रकाशमान शीर श्रधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इस लिये उसपरमेश्वर का नाम 'धर्मराज' है। (यसुडपरमे) इसधातु से "यम" शब्द सिंह होता है। "यः सर्वान् प्राणिनो नियन्कति स यमः" जो सब प्राणियों के कमी फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इस लिये परमात्मा का नाम "यम" है। (भज सेवायाम् ) इस धातु से "भग" इस से "मतुष् " होने से "भगवान् "ग्रब्द सिंह होता है। "भग: सकलैश्वर्यों सेवनं वा विद्यति यस्य सभगवान् जी समग्रिएखर्ये से युक्त वा भजने के यौग्य हैं इसी लिये उस ईश्वर का नाम "भगवान्" है। (मन द्वारें) घातु से "मनु"ग्रबद

बनता है। "यो मन्यते स मनुः"। जो मनु अर्थात् विज्ञानशील चौर मानने योग्य है इस लिये उस ईख़र का नाम "मनु" है। (पृ पालनपूर्णयाः) इस भातु से "पुरुष" मक्द सिंड इपा है।"यः स्त्रव्याप्त्या चराऽचरं अगत् पृणाति पृर्यति वा स पुरुषः" को सब जगत् में पृष्ट हो रहा है इस लिये उस परमिखर का नाम "पुरुष" है। ( इभज धारणपावणयोः) "विम्व"पूर्वक इम धातु से "विम्वन्धर" प्रबद्ध सिंह होता 🛊। "या विश्वं विभक्ति धरित पुष्णाति वा स विश्वसारी जगदीखरः" जो जगत् का धार्ण श्रीर पीषण करता है इस लिये उस पर्मध्वर का नाम विश्वकार है। (कल संख्यान) इस धातु से "काल" गब्द बना है। "कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थीन सकासा"। जी जगत् के सब पदार्थ घीर जीवीं की संख्या करता है इस तियं उस पर्मे खर का नाम "काल" है | "य: शिखते स ग्रंप:" जी। उत्पत्ति भीर प्रतय से ग्रंब पर्यात् वच रहा है इस लिये उस पर्मात्मा का नाम ग्रंब है। ( श्राप्त म्याभी ) इस धातु से "त्राम" शब्द मिड हीता है। "यः सर्वान धर्मात्मन शामीति वा सर्वेधेमीलाभिराप्यते कलादिरहितः स आप्तः"। मत्योपदेयज सकलविद्यायता सव धर्माका श्री की पाप्त होता और धर्माका श्री से पाप्त होने योग्य छल कपटादि से बहित है इस लिये उस परमात्माका नाम "बाम"है। ( बुक्त ज्लर्गा ) "ग्रम" प्रवेक इस घातु से 'ग्रङ्गर" गब्द सिश्व हुआ है "यः ग्रङ्गच्याणं सुर्वे करीति स्रग्रङ्गरः" जी जन्याण अर्थात् सुख का करने हारा है इस में उसदेखर का नाम "शहर" है -"महत्" भव्द पूर्वक "टेव" भव्द से "महाटेव" सिंड होता है। "यो सहतां देव: स महादेव:" जी सहान् देवां का देव अधीत् विदानीं का भी विहान् सूर्योहि प-दार्वो का प्रकायक है इस लिये उस परमात्मा का नाम "महादेव" है। (प्रीञ् तर्पणे कान्ता च) इस वात, से "प्रिय" शब्द भित्र होता है या प्रणाति श्रीयतं वा म प्रियः"। जी सब धर्मीत्मात्रीं सुसुल्ल्यीं श्रीर बिटीं की प्रसन्न करता श्रीर सब को क मना की योग्य है इस लिये उस देखर का नाम "प्रिय" है। ( भू सत्तायाम ) "स्तयं पूर्वक इस धातु से (स्वयम्) शस्त्र सिदहीता है।"यः स्वयं भवति स स्वयं-भूरी कर:" जी भाष से भाष ही है यिमी में अभी त्रयवन हीं हुना है इससे उस परमात्मा का नाम"स्वयम्य" है। (कु गब्दे) इस धातु में 'कवि" गबद सिंड होता है। "यः कीति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरोध्वरः"। जी वेदहारा सब विद्या भी का उपदेश भीर वेसा है इस निये उस परमेखर का नाम "कवि है। (शिब् कानाणें इस घातु से "शिव"श्ववृद्द सिंह होता है। "बहुनुमेवृद्धिश्येनम्" इस से थिवु धातु माना जाता है। जी कर्याण स्वरूप भी हैं क्षेत्र्याण का करने हारा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "शिव" है॥

ये सी नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्त इन से भिन्न परमात्मा के श्रसंख्य नाम हैं कीं। कि जैसे परमेश्वर के श्रनन्तगुण कमें स्वभाव हैं वैसे उस के श्रनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कमी और स्वभाव का एक र नाम है इस से ये में लिखे नाम समुद्र के साम ने विन्दुवत् हैं कीं। कि वेदादिशास्त्रों में परमात्मा के श्रसंख्यगुण कमी स्वभाव व्याख्यात किये हैं। उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है। श्रीर श्रन्य पदार्थी का श्रान भी उन्हों की पूरा र ही सकता है जी वेदादिशास्त्रीकी पढ़ते हैं।

(प्रश्न) जैसे अन्य पन्यकार लोग आदि मध्य और अन्त में मंगलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया १ (उत्तर) ऐसा इस की करना योग्य नहीं कीं। कि जी शादि मध्य और अन्त में मंगल करेगा तो उस की यथ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहें गाइम लिये मंगलाचरणं प्रिष्टाचारात् फलदर्भ कुतितश्चिति यह माख्यणाम्ब का वचन है। इस का यह अभिपाय है कि जो न्याय पचपातर हित सच वेदों का देश्वर को आज्ञा है उसी का यथावत् मबंब और मदा आचरण करना मंगला चरण कहाता है। यस के आरंभ में ने के समाप्ति पर्यन्त सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है। निक कहीं मगल आर कहीं अमंगल लिखना। देखिये महाश्रय महिपियीं के लेख की:—

#### यान्यनवदानि कमीगि तानि सेवितव्यानि नो इतरागि ॥

यह तै निराधीपनिषद् का वचन है। है मन्तानी। जी 'अनवदा' अतिद्नीय अर्थात् धर्मयुक्त कसी हैं वहीं तुम का करने योग्य हैं अध्मे युक्त नहीं। इम निये की आध्निक ग्रन्थी में 'योगिण ग्रायनमः" 'सीतारामाभ्यां नमः ' 'राधाकणाभ्यां नमः" "योगुक वरणागिविद्यां नमः" "हनुमते नमः " 'दुर्गाये नमः" "बटुकायनमः" 'भिरवाय नमः" 'ग्रिवाय नमः" 'सरस्वत्ये नमः" 'नारायणाय नमः" हत्यादि निख देखने में आते हे इन की ब्रिश्मान नीग वेद और शास्त्री से विक्र हीन से मित्या ही ममभते हैं। क्यों कि वद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा संग्रावरण देखने में नहीं आता और आप्रत्यों में 'ग्रावर्ण तथा 'प्रथ" प्रष्ट्र तो देखने में आता है। देखी॥

'अय शब्दानुशासनम्' अवेत्ययं शब्दोऽधिकारार्धः प्रयुज्यते यह ज्ञाकरण महाभाष 'अयातो धर्मजिज्ञासां' अवेत्यानन्तर्ये वेदा-ध्ययनानन्तरम् । यह पूर्व मौमांसा। "अयातो धर्म व्याख्यास्यासः' श्रधेति धर्मकथनानन्तरं धर्मलक्वगं विशेषगं व्याख्यास्यासः।
यह वैशिषकदर्भनः "श्रथ योगागुशाधनम्" श्रये व्ययमधिकारार्थः
यह योग्यशास्त्र "श्रथ निविधदुः स्वाखन्तिनष्टि त्तिरखन्तपुन्धार्थः"
सांसारिक विषयभोगानन्तरं निविधदुः स्वाखन्तिनष्टव्यर्थः प्रखन्तः
लः कत्त्रव्यः। यह सांख्य शास्त्र श्रथाती वद्याजिद्यासा" यह वेदान्त
सृष है। "श्रोमिखेतदकरमुद्रीयसुपासीत" यह कान्दीग्य वपनिषदः
का वचन है। "श्रोमिखेतदकरमुद्रीयसुपासीत" यह कान्दीग्य वपनिषदः
का वचन है। "श्रोमिखेतदकरमुद्रीयसुपासीत" यह कान्दीग्य वपनिषदः
वा वचन है। "श्रोमिद्यंतदक्तर्सिद्धं सर्वे तस्योपव्याख्यानम्"।
यह माण्डका उपनिषदः कं श्रारम्भ का वचन है॥

ऐसे हो अन्य ऋषिमुनियों के यन्यों में "भीम्" श्रीर "श्रथ" शब्द लिखे हैं वैसे ही (अन्ति, इट्, श्रानि, ये जिस्ताः परियन्ति) ये श्राट चारें वेदीं के श्रादि में लिखे हैं ''श्रीगणेशाय नमः" दलादि शब्द कहीं नहीं श्रीर जी वैदिक नोग वेद के श्रारक्ष में ''हरिः श्रीम्" लिखते भीर पढ़ते हैं यह पीराणिक श्रीर तांविक नोगें की मिष्या कल्पना से मोर्थ हैं वेदादिशास्त्रों में ''हरि' शब्द श्रादि में कहीं नहीं इस निये 'श्री श्रम्" वा "श्रय" शब्द ही यन्य की श्रादि में लिखना चाहिये। यह किंचित् मात्र देखर के विषय में लिखा इस के श्राग्र शिक्षा के विषय में लिखा जायगा।

इति श्रीमद्यानन्यस्वतीस्वामिति सत्यार्थप्र-काण सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषयं प्रथमः समुद्धासः संपूर्णः॥

# अथ दितीयसमुल्लासारम्भः॥

### श्रथ शिक्षां प्रवच्यामः॥

माहमान् पिहलानाचार्यमान् पुन्तो तेर । यह गतपय बाहा जा वचन है। वस्तः जब तीन उत्तम शिज्ञक अर्थात् एक माता दृसरा जिता चीर तीमरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य ! वह मतान बड़ा भाग्यवान् ! जिस के माता श्रीर पिता धार्मिक विदान् हीं। जितना माता से सन्तानी की उपदेश श्रीर उपकार पहुंचता है, उतना किसी में नहीं। जैसे माता सन्तानी पर प्रेम उन का दित करना चाहती है उतना श्रन्य की श्रे नहीं करता इस लिये (माहमान) चर्थात् "प्रशस्ता धार्मिको माता विदान यस्य म माहमान्"। धन्य। वह माता है कि जी गर्भाधान भे से कर जब तक पुरी विद्या न ही तब तक स्थीनता का उपदेश कर ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य भीर प्रधात मादकद्रव्यः मदा, दुर्गना, रूच, विविधायक पदार्थीकी छोड के जी प्रास्ति आरोग्य, बल, वृद्धि, पराक्रम और सुशालिया से सभ्यता की प्राप्त करे वैसे घत, द्रम् सिष्ट, अन्नपान आदि थेप्ट पदायों का सेवन करें कि जिस से रजस वैधि भो टोषीं से रहित हो कर अत्यसमयुग्यंत हो। जैमा ऋत्यमन का विधि अर्थात करोदर्भन के पांच वें दिवस से से लेके सालहवें दिवस तक ऋत्हान देने का समय है इन दिनों में में प्रथम की चार दिन लाज्य हैं रहे १२ दिन उन में एका-दशी खीर वर्यादशी की छोड़ के वा की १० रावियों में गर्भाधान करना उसम है। श्रीर रजें। दर्शन के दिन से लेंके १६ वीं रावि के पश्रात्न समागम करना। पुन: जब तक ऋतुद्दान का समय पूर्वीत न आदि तव तक और सभीस्थति के प्रधात एका वर्ष तक संयक्ष न ही। जब दीनों के शरीर में शारीरय परस्पर प्रसन्नता किसी प्रकार का योक न हो। जैसा चरक और सम्पत में भोजन छाइन का विधान और मनुस्सति में स्त्री पुरुष को प्रमन्तता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें भीर वर्री । गर्भाधान के पदात् को को बहुत सावधाना से भोजन छाटन करना चाहिये। पश्चात् एक वर्षे पर्यन्त स्त्री पुरुष का संग न करे। बुडि, बल, कृष, चारोग्य, पराक्रम, धान्ति चादि गुण कारक दर्बा ही का सेवन स्त्री करती बहै कि जब तक मन्तान का जका न हो।

जब जया हो तब अच्छे सुगश्चिय्ता जस से बासक की स्नान नाड़ी है दन करक सुर्गिधयुक्त घ्तादि का डीम क और स्त्री की भी स्नान भोजन का यथायी ग्य प्रबंध करे कि जिस से बालक और स्त्रों का गरीर क्रमगः ग्रारोग्य ग्रीर प्रष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उस को माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गण प्राप्त हो। प्रस्ताका दूध कः दिन तक बालक को पिलावे प्रधात धायो पिनाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें। जो कोई दिरिद्र हो धार्यी को न रख सर्व ती वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम श्रांषि जो कि वृद्धि पराक्रम श्राराग्य करने हारी ही उन की शुद्ध जल में भिजा श्रीटा कान के दूध के समान जल मिला के वालक को पिलावें। जन्म के पद्यात वालक और उम की माता को दूसरे स्थान जहां का वाय ग्रंब ही वहां रक्वें मुगंध तथा दर्भनीय पदार्थ भारक खंत्रीर उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वाय शह हो भीर जहां घायी गाय बकरी चादि का दूध न मिल सकी वहां जैसा उचित समर्की वैसा करें। क्यों कि प्रमुता स्त्री के श्रीर के श्रंश से बालक का यरीर हीता है। इसी में स्ती प्रसवसमय निबेल ही जाती है इस निये प्रमुता को दूध न पिलावे । दूध रोक ने के लिये स्तन के छिद्र पर छस श्रीयधी का लिए कर जिस से दूध स्त्रवित न ही। ऐसे करने से इसरे महीने में पुनर्पि युवती ही जाती है। तबतक पुरुष ब्रह्मचर्थ से बीर्थ का नियह रक्वे इस प्रकार जो स्त्रों वा पुरुष करेगा उन के उत्तम सन्तान दीर्घाय बल पराक्रम की वृति हीतो हो रहेगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल पराजम युक्त दोर्घाय भाभिक ही। स्ती योनिसंकाच, शोधन और पुरुष बीव्ये का स्तमान करे। पनः मन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम है। गे॥

बालकी की माना सदा उत्तम शिचा कर जिस से सत्तान सभ्य ही श्रीर कि सी शक्त से कुचेष्टा न करने पावें। जब बीलने लगें तब उस की माना वालक की जिला जिस प्रकार कीमल दी कर साथ उच्चारण कर सके बैमा उपाय कर कि जी जिस वर्ण का स्थान प्रयक्त पर्धात् जैसे "प" इस का श्रीरठ स्थान श्रीर स्पृष्ट प्रयक्त दीनीं श्रीष्ठी की मिला कर बीलना क्रस्व, दीघी, प्रुत, श्रचरों की ठीक र बील सकता। मधुर, गंभीर, सन्दर स्वर, श्रचर, माना, वाक्य, मंहिता, श्रवमान भिन्नर श्रवण हीवे। जब वह कुक्क र बीलने श्रीर समभने लगे तब सन्दर वाणी श्रीर बही, क्रोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विदान श्रादि से भाषण उन से वर्तमान

क बालक के जन्मसमय में "जातककोसंस्क रूप होता है जस में हवनहिंद वेदीक कमा होते हैं वे मौखासी की लें 'संक रावधि" में सवसार लिखा दिये हैं हैं

चौर उन के पास बैठने आदि को भी शिक्षा करें जिस से कहीं उनका श्रयोग्य व्यवहार न हां के सबेत प्रतिष्ठा हुआ कर जैसे सन्तान जितिन्द्रय विद्याप्रिय श्रोर सत्संग में किच करें बेंसा प्रयक्ष करते रहें । व्यथ की ड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हवें, श्रोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्क्षा, हे बादि न करें उपस्थिन्द्रिय के स्पर्भ श्रीक, किसी पदार्थ में लोलुपता होती भीर हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इस से उस का स्पर्भ न करें । सदा सत्यभाषण, श्रीय, धैर्य, प्रसब्ददन, आदि गुणीं की प्राप्ति जिस प्रकार ही करावें। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की ही तब देवना गरी श्रवरों का अभ्यास करावें श्रव्यदेशीय भाषाश्री के श्रवरों का भी। उस के पथान जिन से श्रव्यों क्या विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, श्रावार्थ, विद्वान्, श्रितिन से श्रव्यों श्रित्या, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगनी, भृत्य श्रादि से कैसे २ वर्त्तना इन वार्ती के मंत्र श्रक्तेक, सृत्र, गटा, पद्य भी, श्रधेसहित कर्युख करावें। जिन से सन्तान किसी धृत्त के बहकाने में न श्रावें। पीर जी २ विद्याधमीवहह श्रांतिजान में गिरान वाने व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दें जिस से भूत प्रेत श्रादि मिष्या वार्ती का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्त पित्रमेधं समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेगा शद्ध्यति ॥ सनु०॥

ऋषी: — जब गुरु का प्राणान्त ही तब सतक धरीर जिम का नाम प्रेत है उम का दाह करने हारा थिए प्रेत हार अर्थात् स्तक की उठाने वाली के माय द्यवि दिन ग्रंड होता है। श्रीर जब उम श्ररीर का दाह ही चुका तब उम का नाम भृत हीता है अर्थात् वह श्रमुक नामा पुरुव या जितने उत्पन्न ही वर्त्तमान में प्राक्त न रहें वे भृतस्य हीने में उन का नाम भृत है। ऐसा बह्मा से लिंक श्राज पर्यक्त के विहानों का सिडान्त है परन्तु जिस की श्रङ्का, कुमंग, कुमंस्कार हीता है उस की भय और शंका रूप भृत, प्रेत, श्राकिनी, डाकिनी, श्राद् श्रनेक भ्रमजाल दु:खदायक हीते हैं। देखों जब कीई प्राणी मरता है तब उस का जीव पाप पुत्र के वग्र हीकर परमेखर की व्यवस्था से सुख दु:ख के फल भीगने के श्रय जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस श्रविनाशी परमेखर की व्यवस्था का कीई भी नाग्र कर सकता है १। श्रज्ञानी लीग वेदिकशान्त या पदार्थिवद्या के पढ़ने सुनने श्रीर विचार से रहित हो कर सिवपार ज्वरादि श्रारीरक और उन्धादकादि मानम रोगी का नाम भृत प्रेतादि धरते हैं। उन का श्रीष्ठ सेवन श्रीर पथ्यादि उचित व्यवस्था न कर के उन धुन्ती, पाखन्छी, महामूर्ख, श्रनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, ग्रुट, सीच्छादि पर भी विद्यासी होकर श्रनिकप्रकार के दिंग, छल, कपट

चीर उच्छिष्ट भीजन डोरा, धागा आदि मिष्या संत्र येत्र बांधते बंधवाते फिरत हैं भपने धन का नाथ सन्तान आदि की दुईंगा और रोगी की बढ़ा कर दुःख देते फिरते हैं। जब आरंख के अंधे और गांठ के प्रेडन द्वींदि पापी स्वार्थियीं के पाम जा कर पक्ते हैं कि "मधाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री ऋीर पुरुष की न जाने क्या हो गया है? तब वे बोसते हैं कि "इम के ग्रीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला श्रादि देवो श्रागई है जब तक तम इस का उपाय न करोग तब तक येन क्टेंग घीर प्राणाभी लेलेंगे। जी तुम मलीदा वा इतनी भेट दी ती इम मंत्र जय प्रश्वरण में भाड़ के इन की निकाल दें"। तब वे अन्बे और उन के सम्बन्धी बीलतं हैं कि महाराज । चाह हमारा मर्वस्व जात्री परन्त इनकी अच्छा कर दी जिये"। तब तो उन की बन पड़ती है। विधूत्ते कहते हैं "अच्छा लाओं इतनी सामग्री, इतनी दिविणा देवता की भेट श्रीर यहतान कराश्री"। आंभ, मुदंग, ढोल, याली, लेके उस के सामने बजात गात धीर उन में से एक पार्खडी उन्मास की की नाच क़ाद की कहता है ''में इस का प्राण् की लेलंगा" तब वे अधि उस संगी चमार श्रादि नीच के पर्गां में पड़ के कहते हैं "ग्राप दाहें सी लोजिये इस की बचाइये" तब वह धृषी बोलता है 'मैं हमुमान हं" लागी पकी मिठाई, तल, सिद्र, सवामन कारोट धीर लाल लंगीट, "मै देवी वा भैरव हं" लाखे पांच बातन मद्य वीस मर्गी पांच बकरे, मिठाई ग्रीर वस्त्र" जब वे कहते हैं कि "जी चाही सी लीं तब ती वह पागल बहत नाचन कटने लगता है परन्त जी कोई बुडिमान उन की भेट "पांच जता, इंडाबा चपेटा, लातें" मारे तो उस के इन्मान देवी श्रीर भैरव भट प्रसन्न इंकिर भाग जाते हैं। व्यक्ति वह उन का केवल धनादि हरण करने का प्रयोजनार्ध दींग है ॥

भीर जब किसी ग्रहगस्त ग्रहक्य ज्यांति विटासास के पास जाके वे कहते हैं 'हे सहाराज! इस को क्या है ?' तब वे कहते हैं कि "इस पर स्प्यांटि कर गृह चढ़े हैं। जी तुस इन की श्रान्ति पाठ, पूजा, दान, कराओं तो इस को सुख हो जाय नहीं तो बहत पी हित नेकर सर जायतों भी आश्रार्थ नहीं । (उस्त०) कहिये ज्यांतियित् जेसी यह प्रथिवी जह है वैसे ही स्प्यांदिनीक है वे ताप भीर प्रकाश्यादि से सित्र कुछ भी नहीं कर सकते क्या ये चेतन हैं जो को धित हो के दुःख बीर शान्त हो के सुख देसके ? (प्रश्न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी होरहे हैं यह गृहीं का फल नहीं है ? (उस०) नहीं ये सब पाप पुर्धों के फल हैं। (प्रश्न) ती क्या ज्यांतिश्यास्त्र सूठा है? (उस०) नहीं, जो उस में खंक, बीज, रेखा गणितविद्या है वह सब सबी जी फल को लीला है वह सब

भूठी है (प्रश्न०) क्या जी यह जना पत्न है सी निष्फल है १ ( उत्त० ) हां, वह जनापन नहीं किन्त उस का माम 'शीजपत्र' रखना चाहिये कीं। कि जब सन्तान का जन्म हीता है तब सब की आनन्द हीता है। परन्तु वह आनन्द तब तक होता है कि जब तक जनापच बन के गई। का फल न सने । जब प्रीहित जन्मपत्र बनाने की कहता है तब उस की माता पिता पुरीहित से कहते हैं "महाराज श्राप बहुत श्रच्छा जन्मपत्र बनाइये" जी धनाव्य ही ती बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हा ता रीति से जनमपत्र बना के सनाने की शाता है तब उस के सा बाप क्योतिशी जी की सामने बैठ की कहते हैं ''इम का जन्मपत्र घच्छा ती है ?' ज्योतिषी कहता है "जी है सी सुना देता हूं इस के जन्मग्रह बहुत अक्हे श्रीर मिनग्रह भी बहुत अक्छे हैं जिन काफल धनाव्य और प्रतिष्ठावान्। जिस सभा में जा बेंठेगा ता सब के जपर इस का तेज पड़ेगा शरीर से भागोश्य और राज्यमानी हागा"इत्यादि बातें सुन केपिता भादि वीनर्त हैं "बाहर ज्यातियों जी आप बहत अच्छे हीं ज्योिषी जो समभात हैं इनवातों से कार्य सिंद नहीं होता तब ज्योतियों बी तता है कि "ये यह ते। बह्त अच्छे हैं परन्तु ये यह अपूर है अर्थात् फनाने न गृह के योग से प्यर्व में इस का स्टत्युयोग है" इस की सन के माता पितादि एवं के जन्म के त्रानन्द को कोड़ के ग्रांकमागर में ड्च कर च्योतियों जी में कहते हैं **कि** 'सक्रा-राज जी भव हम क्या करें ?" तब ज्यातियों जी कहते हैं "हपाय करों" स्टहस्य पछि ''ब्या उपाय करिं" ब्यांतिषी जी प्रस्ताव करने नगते है कि 'ऐसा न दान कारी गृह के मंत्र का जय कराओं और निश्व बाह्मणी की भीजन कराओं गेती अनुमान है कि नवगरीं के विघा हठ जायेंगें अनुमान शब्द इस लिये हैं कि जी मर जाय गाती कहीं में हम क्यांकर परमेखर के जपर कीई नहीं है। इसने बहत सा यहा किया और तुमन कराया उस के कम ऐसे ही थे। अंद जो बच जाय ता कहते हैं कि देखी हमारे मंत्र देवता श्रीर बाह्मणी का कैसी शति है १ तुम्हारे सङ्की की बचा दिशा। यहां यह बात हीना चाहिये कि जी इन के जप पाठ से कुछ न ही ती दूर्न तिगुणे कपये उन घूर्तां से ले लेन चाहिय। शीर बच जाय ता भी ने लेने चाहिये क्यों कि जैसे ज्यों तिषियों ने कहा कि "इस के कभी और परमण्डर के नियम तीड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं वैसे ग्टइस्थ भी कहें कि "यह भाषने कमें और परमेश्वर के नियम संबचा है तुम्हार करने से नहीं" और तीस-रे गुरु अपि भी पुरुष दान कराने आप ले लेते हैं तो उन की भी वही उत्तर देना जी ज्योतिषियों की दिया था॥

अब रहगई श्रीतला चौर मंच तंच यंत्र श्रादि ये भी ऐसे ही ढींग मचाते हैं की दे कहता है कि "जी संव पठ के डीरावायंच बना देवे ता इसारे देवता श्रीर पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसकी कीई विश्व नहीं होने देते" उन का वहां उत्तर देना चाहिये कि का तम सत्य परमेखर के नियम बौर कमें फल से भी बचा सकाग ? तुझार इस पकार करने से भी कितने ही लड़क सर जात हैं और तुद्धारे घर में भो मरजाते हैं भीर क्यां तुम मरण से बच सकी गे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते धीर वे धूम जान सेते हैं कि यहां हमारी दास नहीं गसी गो। इस से इन सब मिया व्यवहारी की छोड़ कर धार्मिक सब देश के उपकार कर्ता निष्कपटता से सब का विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्यान् नेशीं का प्रत्युप-कार करना जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं इस काम की कमी न हींड़ना च। हिये । श्रीर जितना लीला रसायन, मारण, मोइन, उचाटन, वशीकरण श्रादि करना कहत है उन को भी महापामर समभना चाहिये इत्यादि मिळा वातीं का उपदेश वास्यावस्थाही में मन्तानी के हृदय में डाल दें कि जिस से स्वस नान किसी के श्रमजान में पड़ के दु:ख न पावें और वीर्य की रहा में भान रह भौर नाथ कर ने मं द:खप्राप्ति भी जना देनी चाहिये। जैसे "देखा जिस के घरोर में सुरचित वीये रहता है तब उस की धारीग्य, दिह, बल, पराक्रम, बढ़ के बहुत सुख की लागि हाती है। इस के रचण में यही रीति है कि विषयीं को कथा, विषयिनोंगों का मग, विषयीं का ध्यान, स्वी का दर्भन, एका-न मेवन, मभाषण भीर सार्व आदि कसी से ब्रह्मचारी लोग प्रथक्रह कर उत्तम गिला और पूर्ण विद्या की पाप्त होते। जिस के मरीर में धीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलचणी भीर जिस का प्रमेह राग होता है वह दबेल निस्तुज निर्मे दि उत्साह, साइम, धैये, बन, पराक्रमां द गुणी से रहित ही कर नट हो जाना है। जो तुम लोग स्थाना और विद्या के यहण वीर्य की रचा करने में इस ममय जूनोरी ता पुन: इस जना में तुम को यह अभून्य समय पाप्त नहीं ही सर्त गा। जब तक इस सीग रहह कर्मी के कार्न वासे जीते हैं तभी तक त्म की विद्याप्रहण अं)र शरीर का बल बढाना चान्हिये इसी प्रकार की घन्य २ शिचा भी माता और पिता कर इसी लिये "माहासान पित्रमान्" प्रव्ह का गुक्स उक्ष वचन में किया है पर्यात् जना से ५ वें वर्ष तक बालकी को माता ६ वर्ष से ८ वें वर्षतक पिता शिचाकारे और ८ में वर्ष के भारंभ में दिल अपने सन्तानीं का उपनयन करके आर्थकुल में अर्थात् जन्नां पूर्ण विहान् और पूर्ण विदुधी स्त्रो शिका श्रीर विद्यादान करने वालीं हो वहां लड़के और लड़कियों को भेजदें। श्रीर

प्रदादिव में उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में मेज दें। उन्हीं के सन्तान विदान सभ्य और सुक्ति कित होते हैं जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:—

मामृतैः पाणि भिष्ट्रीत्त ग्रवी न विषोक्तिः। लालनाश्रविगो दोषासाडनाश्रविगोगुणाः॥

अर्थ - जो माता, पिता और आवार्य मन्तान और ग्रिकी का ताड़न कर ते हैं वे जानी अपने मन्तान आर शिष्यों भी अपने छात्र में असूत विसा रहे हैं। योग जो सत्तानी वा गिर्धी का लाइन करते हैं वे अपने सत्तानी और गिष्धी की विष पिला के नष्ट अष्ट कार देते हैं। क्यां कि नाइन से सन्तान धीर शिष्य दीय युक्त तथा ताडना से गुण युक्त होते हैं श्रीर सन्तान श्रीर शिष्य नांग भी ताडना से प्रसन्न और लाडन से अपसब सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा च व्यापक लाग देखी देव से ताडन न करें किन्तु जप से भय प्रदान आर भौतर से क्षपा हरिट कर्वो। जैसी अन्य भिना जी बेसी चीरी, जारी, आन्तस्य प्रसाद सदिका दृब्यः मिष्याभाषण, हिंभा,यदता,देखाँ, हेष,माँ ह यादि दोषां के छोड़ ने श्रीन सलासार के प्रकृण कर को शिका करें। क्यों कि जिस एक प्रकृत जिस के सामने एक बार चोरो, जारा, मिथ्याभाषणादि, अमे किया उस की प्रतिष्ठा उस के मार्ग स्टब् पयर्थस्त नहीं हाता। जैसी हानि प्रतिक्वा मिथ्या करने वाने की होती है बैसी यन्य किमी क' नह । इस से जिस के साथ जैसी प्रतिशा करनी उस के साथ वैसे हो पूरी करना चाहिये अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'से तुस की वा तम सुभ से असूज समय में मिल्गादा मिलना अयवः प्रमुक वस्तु असुक स सय मं तुन की में दूंगां इस का वैसे ही पूरी कार नहीं ता एस की प्रतीति के हि भी न करेगा इस लिये मदा मत्यभावण, और मत्यप्रतिका युक्त सब की फीना चाहि य। विसो को अभिमान न चाहिये छन क्षपट वा क्षतन्नता से पपना हो इदय द्: खित होता है तो दूमर की क्या अया कहनी चार्तिये। इस ग्रीर कपट उस को कहते हैं जो भीतर, बाइर श्रीर टूमरे को मोह में डाम सौर ट्सर की हानि पर ध्यान न टेकर खायोजन मिह्न करना "क्षतप्रता" छस की कहत है कि किमी की किसे इए उपकार को नमानना क्रीधादि दीव और कटवचन की छोड़ शाल और मध्रवचन हो बाले और बहुत बक्रवाद न करे। जितना

बालना चाहिय उस से न्यून वा श्रिक न बांले। बड़ों की मान्य दे उन के सामने उठ कर आहे उद्यासन पर बैठावे प्रथम नमस्ते" कर उनके सामने उत्तर सासन पर न बैठे सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी भपना योग्यता हां भीर दूसरा की देन छठावे विरोध किसी में न कर संपन्न हों कर गुणी का यहण भीर दांधी का स्थाग राखे। सज्जर्ता का सङ्ग श्रीर दुष्टी का त्याग अपने माता, पिता श्रीर भाषार्थ की तन, मन भीर धनादि उत्तम २ पदार्थी से प्रीतिष्वेक सेवा कर।

### यान्यकाक्यं सुरिचतानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि

यह तै (ति व इस का यह प्रभिन्नाय है कि माता पिता पाचार्थ प्रपत्न सन्तान पौर ग्रियों की सदा सत्य उपदेश करें पौर यह भी कहें कि जो र हमारे धर्मे यह कम हैं उनर का प्रहण करा घौर जो र दुष्टकमें हों उनका त्याग करिद्या करा जो र सत्य जाने उनर का प्रकाश और प्रचार करे। किसी पाखंडों दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस र उनस कम के नियं माता पिता भीर प्राचार्य प्राचा देवे उस र का यथेष्ट पालन करों जैसे माता पिता ने धर्म विद्या प्रच्छे पाचारण के झांक ''निचएटु' 'निकत' ''श्रष्टाध्यायी' अथवा प्रस्य सूत्र वा वेदमंत्र काएस्य कराये हीं उन र का पुन: अये विद्यायियों की विदित कराये। जैसे प्रथम ममुख्तास में परमेखर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार प्रारोग्य विद्या और वक्त प्राप्त मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार प्रारोग्य विद्या और वक्त प्राप्त मान के इस की उपासना करें जिस प्रकार प्रारोग्य विद्या और वक्त प्राप्त हो उसी प्रकार मान के स्वा को उपासना करें जिस प्रकार प्रारोग्य विद्या और वक्त प्राप्त का मान के एवंग न करें करी कि जल कर मान की स्व न करें व्यक्ति जल करा वा किसी पदार्थ से दुःव घौर की तरना न जाने ता इस हो जा सकता है 'नाविद्या ते जलागये' यह सन्त का वचन अदिद्यात जनाश्य में प्रविष्ट हो के स्नामादि न करें। ॥

दृष्टिपूतं न्यसित्यादं बम्बपूतं जलं पिवेत् । सत्यपूतां बदेदाचं सनःपूतं समाचरेत्॥ सनु०॥

न्त्र मिनी चे दृष्टिकर आचे नीचे स्थान की देख के चले बस्त्र से छान के जास पिये सत्य से पविच करके वचन बीसे मन से विचार के चाचरण करें।

माता शबु: पिता वैरी येन वालो न पाठित: ! नशोभते सभामध्ये इंस मध्ये बको यथा॥ यह किमो कि का वचन है वे माता और पिता अपन सत्तानों के पूर्ण वैरो हैं जिन्हों ने उन की विशा की प्राप्ति न कराई वे विदानों की सभा में वैसे तिर स्कृत और कुशीभित होते हैं जैसे हंसी के बौच में बगुना । यही माता, पिता का कत्त्रिय कमें परम धर्म और की ति का काम है को अपने सन्तानों की तन, मन, धन विद्या धर्म सभ्यता और उत्तमधिचायुक्त करना। यह बाल धिचा में धीडासा कि का इतने ही से बुदिमान लीग बहुत समभा से गे॥

इति श्रीसहयानन्तस्यतीस्त्राभिक्तेसत्यार्धपकाश्रे सभाषाविभूषिते वालिशिचाविषये दितीयः समुद्धासः सम्पूर्णः॥२॥

# अय तृतीयसमुल्लासारम्भः॥

### चषाऽध्ययनाध्यापनविधि व्याख्यासामः॥

श्रव तीसरे समुद्धास में पड़ने पड़ाने का प्रकार लिख़्त हैं। सन्तानों की उत्तम विद्या, श्रिका, गुण, कभी श्रीर स्वभाव, रूप, श्रामुषणों का धारण कराना माता, पिता श्राचार्य श्रीर संव स्थितों का मुख्यकमें है। संनि, चांदा माणिक, मिती मंगा श्राद्दि रत्नों से युक्त श्राभुषणों के धारण कर ने में मनुष्य का श्रात्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। की कि शाभूषणों के धारण करने से केवल देहा भिमान विषया गिक्त श्रीर चांर श्रादि भय तथा मृत्य का भी सभव है। मंसार में देखने में श्राता है कि शाभूषणीं के योग में वालक। दिकां का मृत्य दुष्टी के हाथ में होता है।

विद्याविलासमनसी धृतशौलशिचाः । स्थवता रहितसानमलापहाराः ।

मंसारदुःखदलनेन सुभूषिता य धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहना, सुन्दर शोल खभाव युक्त, सहाभाषणादि नियम पालन युक्त श्रीर जो श्रीमान, श्रविव्यता से रहित, श्रम्य मलोनता के नायक, सह्योपदेश विद्यादान से संसारोजनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित वेदिवहित कमों में पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर शीर नारी घन्य हैं। इमलिये शाठवब के हीं तभी लड़कों को लड़कों को भीर लड़कियों को लड़कियों को खाला में भेज देवें। जी श्रध्यापक पुरुष वा क्यो दुःटाचारी हीं उन में शिजा न दिलावें, किन्तु जी पूर्ण विद्यायुक्त धामिल हीं वे हो पढ़ाने और शिचा देने योग्य हैं। हिज भपने घर में लड़कों का यज्ञीपवीत भीर कन्याभी का भी यश्योग्य सम्कार कर्क यथीक श्राचार्यकुल श्रधीत श्रपतियाद्याला में भेज दें विद्यापढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये श्रीर वे लड़के श्रार लड़कियों की पाठशाला दें। कीश्र एक दूनरे से दूर होने चाहिये जी वहां श्रध्यापिका श्रीर भिष्यापक पुरुष वो सहस्त्र स्त्र हों वे कन्याश्री की पाठशाला में सब स्त्री श्रीर पुरुष को पाठशाला में पुरुषों रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला हो पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का श्रीर पुरुषों को पाठशाला हो साथ हो स्त्री का पुरुष का दर्भन,

स्पर्यन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयज्ञथा, परस्रदक्षीड़ा, विषय का ध्यान श्रीर संग इन भाठ प्रकार के मेथुनी से भ्रलग रहें । भीर अध्यापक लोग उन की इन वार्ती से बचावें जिस से उत्तम विद्या शिका श्रील स्वभाव शरीर भीर भाष्मा के बस युक्त होने भानन्द की नित्य बढ़ा सकीं । पाठभालाशों से एक शिजन भ्रष्टीत् चार कीश दूर याम वा नगर रहे । सब को तुल्य बस्त, खान, पान, भ्रासन, दिये जाय चाह वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दिरदू के सन्तान हीं सब को तपस्त्रों होना चाहिये। उन के माता पिता अपन सन्तानों से बा सन्तान भपने माता पिताशों से न मिल सकें भीर न किसी प्रकार का पवव्यव- हार एक दूमरे से कर सकें जिस से संसारी चित्रा से रहित ही कार केवल विद्या बड़ाने की चिन्ता रकवें। जब भ्रमण करने की जायें तब उन के माथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार को क चेष्टा न कर सकें भीर न भ्रालस्य प्रमाद करें।

### कन्यानां सप्रदानं च क्माराखां च रच्चग्रम् ॥ समु०

इन का अभिषाय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचतें अथवा पाठवें वर्ष से पारी घपने खड़कों और सड़िक्यों की घर में न रख सके। पाठणाला में अवश्य भेज देवें जो न भेजे वह दग्डनीय हो प्रथम खड़कों का यन्तीपदीत घर में हो और दूसरा पाठणाला में आनायेकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने खड़का खड़कियों को अर्थसहित गायवी मंच का उपदेश करतं वह ॥ मव:—

> श्रों भूर्भवः खः तत्सवितुर्वरेखां भर्गो देवस्य धीम हि। थियो यो नः प्रचे(द्यात्॥

इस मंत्र में जो प्रथम ( पोरम् ) है उस का अर्थप्रथम समुक्कास में कर दिया है वहीं से जान लेना। अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संचिप में क्लिखते हैं "भूरिति वे प्राणः" "यः प्राणयित चराऽचरं जगत् स भूः स्वयंभूरी खरः"। जो सब जगत् के जीवन का घाधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है उस प्राण का वाचक होते "भूः" परमेखर का नाम है "भुविरिखपानः" "यः सवं दुः स्वमपानयित सीऽ-पानः"। जो सब दुः खीं से रहित जिस की संग से जोव सब दुः खीं से हूट जाते हैं इस लिये उस परमेखर का नाम "भुवः ' है "स्वरित व्यानः" "यो विविधं जगद् व्यानयित व्याप्नीति स व्यानः"। जो नानाविध जगत् में व्यापक होते सब का धारण करता है इस लिये उस परमेखर का नाम "स्वः" है। ये तीनों वचन तेतिरीय आरख्य को हैं ( सवितः ) "यः सुनोत्युत्पादयित सर्वं जगत् स सविता

तस्य"। जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐखर्थ का दाता है ( देवस्य ) "यो दीव्यति दीव्यते वा स देव:"। जो सर्वसुखी का देने छारा श्रीर जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परशात्मा का जो (वंग्स्यम्) "वर्त्तमहम्" । स्त्रीकार कारने योग्य धातिश्रेष्ठ (भर्गः) "शुक्रस्तक्षमम्"। शुक्र स्वक्षपंश्रीर पवित्र कारने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप की हम लीग (धीमाडि) "धरमाडि" । धारण करे किस प्रयोजन के लिये कि (यः) "जगदीश्वरः" जो सिवता देव परमात्मा (न:) "चचाकं हमारी (धिय:) "वुद्धी:" बृद्धिं को (प्रचोद्यात्) "प्रेरयेत्"। प्रेरण करि अर्थात् ब्रिकामी से कुड़ा कर अरेडे कामी में प्रवृत्त करे "हं ! परमेश्वर हं ! मिस्त्रानन्दम्बरूप हं ! नित्य शुद्र वृद्ध मुक्क-स्वभाव है। अज निरुक्षन निविकार है। सर्वीत्वर्यामिन् है। सर्वीधार जगत्पते सक्त जगदुत्पादक है। अनादे विष्वसार सर्वव्यापिन है। क्रवणासृतवारिधे स्वितु र्देवस्य तव यदीं भूभीव: स्वर्वरेण्यं भगीस्ति तद्यं धीमदि द्ीमदि धरेमदि ध्यायेम वा कम्मै प्रयोजनायित्यत्राष्ठ है! भगवन् यः मिवता देवः परमिखरो भवत-स्माकं धियः प्रचोद्यात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवी भवतु नातीन्यं भः सर्घ भवतोधिकां कञ्चित् कदाचिन् भन्यामहें" हे मनुष्यां जी सब समयीं में समर्थ, सिच्दानन्दानन्दाक्ष नित्य शुब्र,नि यब्द्र, नित्य सुक्त, खभाव वाला, कपा सागर ठीक २ न्याय का करने छारा, जन्ममरणादिक्की ग्रास्ति आकाररहित सब के घट २ का जानते वातः, सब का धर्ता पिता उत्पादक भवादि से विश्व का पोषण करने हारा सकनिएखर्ययक्त जगत् का निर्माता, शृदस्तरूप श्रीर जो प्राप्ति को कामना करने यांग्य है उन परमात्मा का जो गुद्द चैतन स्वरूप है उसी की इस धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परसे खर इसारे आका चौर बृडियों का अन्तर्यामी स्वरूप इम को दृष्टाचार अधमी युक्त मार्ग से इठाके श्रेष्ठाचार सत्यमार्गमं चलात्र। उस की क्रोड़ कर दूसरे किसी वस्तुका ध्यान क्रम सोग नहीं करें। क्यों कि न कोई उस के तहर और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाशीय और सब सुखी का टेने हारा है ॥

इस प्रकार गायनी भंच का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि किया हैं शिखलावें। प्रथम स्नान इस लिये है कि जिम मे शरीर के बाह्य अवयवीं की शह और आरोग्य आदि होते हैं। इस में प्रमाण:—

> च्यद्भिगाँवाणि गुध्यन्ति मनः सत्येन गुध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिक्कीनेन गुध्यति॥

यह मनुस्मृति का बताज है। जल से बरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जोवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथियों से ले के परमेख्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुढि टढ़ नियय पदिव होता है। इस से खान भोजन के पूर्व अवश्य करना दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाण:—

### प्राणायामादर हिच्ये ज्ञानदीतिराविवेकस्थातेः

यह योगमान्त्र का सूत्र है जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिच्या उत्तर रोत्तरकाल में अमुडि का नाम भीर ज्ञान का प्रकाम होता जाता है जबतक मुक्तिन हो तबतक उस के चाल्या का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है॥

### दश्चन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दश्चन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्॥

यह मनुस्मृति का श्लोक है-जैसे अग्निमें तपाने से सुवर्णादि धातुषा का मल नष्ट होकर शह होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि द्रिद्यों के दीव चौच हाकर निमेल ही जाते हैं। प्राणायाम की विधि:-

### प्रच्छर्द्रनिवधारकास्यां वा प्राक्षस्य॥

योग सूच। जैसे अव्यन्त वेग से वमन हो तर अब जल बाहर निकल जाता है वेसे प्राण को बल से बाहर फिंक के बाहर ही यथायिक रांक टेंब जब बाहर निकालना चाई तब सूलेन्ट्रिय का जपर खींच रखीं तबतक प्राण बाहर रहिता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर मकता है जब गमराहट हो तब धीरर भीतर बायु की लेक फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामध्ये और इच्छा हो। और मन में (आंश्म्) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आक्षा और मन को पांव बता और किरता होती है। एक "बाहा विषय" अर्थात् बाहर ही अधिक रीकना। दूसरा आध्यात्र होती है। एक "बाहा विषय" अर्थात् बाहर ही अधिक रीकना। दूसरा आध्यात्र एक ही बार जहां का तहां प्राण की यथायिका रांक देना। घोषा बाह्यास्थलर चेपी अर्थात् जब प्राण भीतर भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विकड उस की न निकलने टेने के लिये बाहर में भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की और प्राण की धका देकर रीकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विषड किया करें तो दीनों की गति हक कर गाण अपने क्य में होने से मन और इन्ट्रियें भी स्वाधीन होते हैं। बल पुक्षा ये बढकर बुढ तीज सूक्ष रूप हो जाती है कि को बहुत कठिन और

सूक्ष विषय की भी ग्रोन गहण करती है। इस से मनुष्य गरीर में बीर्थहित की प्राप्त हो कर शियर बन पराक्षम जिति निद्रयता सन गार्की की शोड़ ही काल में समस्त कर उपस्थित करने गा स्त्री भी इसी प्रकार ग्रांगाभ्यास करें। भी जम, कादम, बेठने, उठने, बीलने, बालने, बालने, कहें, कीटे से यथा ग्रांग व्यवहार करने का उपदेश करें। सम्ब्रोपासन। जिस की ब्रह्म भी कहते हैं। 'शांचसन' उतने जल की हथें की में लेंके उस के मूल ग्रीर मध्यटिंग में बीछ लगा के करें कि कह जल कंठ के नीचे इदय तक पहुंचे न उस से ग्रांचिक न न्यून। उस से कंठस्थ कफ भीर पिक्त की निहित्त शोड़ी सी होती है पंचात् 'गार्जन'। ग्रांकि मध्यमा भीर भनामि का अंगुली के श्रयभाग से नेबादि ग्रंगीपर जल किड़ के उस से ग्रांचस्य दूर होता है जो शांचस्य ग्रीर जल प्राप्त न होतो न करें। पुन: समंत्रक प्राणायाम, सनसा परिकृमण, उपस्थान पीके परिमन्नर की सुति प्रार्थना ग्रीर उपासना की रीति शिख लावे। पञ्चात् 'श्रवसर्षण' ग्रव्यित् पाप काने की इच्छा भी कभी न करें यह संस्थीपासन एकालदेश में एकाशिक्त से कां।

### श्रपां सभीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्तितः। साविभीमष्यभी यौत गत्वारणयं समाहितः॥

यह मन्स्सृति का वचन है—जंगन में भर्यात् एकान्तरेश में जा सावधान होते जस के समीप स्थित होते नित्य कर्म की करता हुआ साविती अर्थात् गायकी मंत्र का उचारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चनन की करे पर्सु यह अस्म से करना उत्तम है। दूसरा देव ग्रज्ञ। जो अग्निहीं त्र भें र विद्वानी का संग सेवादिक से होता है। संध्या और अग्निहीं न सार्थ प्रातः दे। ही काल में कर दोही रात दिन की संधिवेला है अन्य नहीं न्यून से न्यून एक चएटा ध्यान अवस्य करें जैसे समाधिस्य होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही संध्यापासन भी किया करें।

तथा स्योदिय के पद्मात् और स्र्यास्त के पूर्व अग्निकोच करने का भी समय है उस के लिये एक किसी धातूया सही को ऊपर १२ वा १६ यङ्ग चीकीर उतना हो गहिरा भीर नीचे १ वा चार अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार

बनावे अर्थात् जपर जितनी चौड़ी हो उस की चतुर्थांग नीचे चौड़ी रहै। उस में चन्दन पलाश वा आस्त्रादि के श्रीष्ठ काशों के दुकाड़ी उसी वेदी के परिमाण में बड़े कोटे कारके उसमें रक्खें उस की मध्य

में प्रश्निरख के प्न: छस पर समिधा पर्शातृ पूर्विक इन्धन रख दे । एक मोध-

यी पान एसा श्रीर तीसरा प्रयोतापान प्रकार का श्रीर एक इस प्रकार की श्राज्यस्थाली श्राचित एक रखने का पान । श्रीर चममा एक तथा एतपान में एत रख के एत की तपा लीवे प्रयोता जल रखने श्रीर प्रोचणी इस लिये हैं कि उस से हाथ धीने की जल लेना सुगम है। प्रथात उस घी की श्राच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मंत्रों से होम करि॥

श्री भूरमये प्राणाय स्वाहा । भुववीयवेऽपानाय स्वाहा। स्वरादित्याय व्यानाय खाहा । भूभुवः खरिनवाय्वादित्येस्यः प्राणापानव्यानेस्यः स्वाहा ॥

इत्यादि धिनिकोन के प्रत्येक मन्त्र की पढ़ कर एक २ आइति देवे । और जी अधिक आइति देना को ती:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्त्र श्वास्व॥

इस मन्त श्रीर पूर्वीत गायती मन्त्र से शाइति देवे "श्री" "मू:" श्रीर "प्राण" श्रादिशेसन नाम परमञ्जर के हैं इन के श्रध कह चुके हैं "स्वाहा शब्द"का श्रध यह है कि जैसा जान शाका में हो वैसा ही जीम से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेखर ने सब प्राणियों के सुख के श्रध इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यां को भी परोपकार जरना चाहिये |

(प्रश्न) हांस में क्या उपकार होता है? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्य युक्त थायु हीर जल में रोग रोग से प्राणियों की दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। (प्रश्न) चन्दनादि धिस के किसी की लगावे वा प्रतादि खाने की देवे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में डाल की व्यर्थ नष्ट करना बुहिमानों का काम नहीं। (उत्तर) जी तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्यों कि किसी दूव का प्रभाव नहीं होता। देखा जहां होम होता है वहां से दूव देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का प्रश्न होता है वैसे दुर्गंध का भी। इतने ही से सम्भ ली कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूखा हो के फैल के वायु के हाथ दूव देश में जा कर दुर्गंध की निहत्ति करता है। (पुरन) जब ऐसा ही है तो केशर कस्त्री सुगंधित पुष्प भीर अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित बायु हो कर सुख-

कारक शीगा। ( उत्त॰ ) उस सुगन्ध का वह सामध्ये नहीं है कि ग्रहस्थ वायु की बाहर निकास कर ग्रह बायु की प्रवेश करा सके की। कि उस में भेदकशिक महीं है भीर अनिन ही का सामर्थ है कि उस वायु और दुर्गन्ययुक्त पदार्थों की। किस भिन्न भीर इस्का करके बाहर निकास कर पवित्र वायु की प्रवेश कर देता 🕏 ।( प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के हीम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उत्त० ) मन्त्रीं में वह व्याख्यान है कि जिस ने हीम बारने की साभ विदित ही लायें शीर मन्त्रीं की बाति होने से कार्यस रहें वेदपुस्तकीं का पठन पाठन कीर रत्ता भी होवे। (प्रथम ) क्या इस होम करने के विना पाप होता है ? (उन्तः) हां क्यें। कि जिस मनुष्य के शरीर में जितनां दुर्गंध उत्पन्न हो के वासु घीर जल की विगाइ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से पृाणियों की दु:ख पृाप्त करता है उतना ही पाप उस मन्य की होता है। इसिन्ये उस पाप के निवारणार्थ उतना सगन्ध वा उस से प्रधिक वायु भीर जल में फैलाना चाहिये। श्रीर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति की सुख विशेष होता है जितना छून भीर सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्वा के हीम से लाखों मनुष्यां का उपकार होता है परन्तु जी मनुष्य लीग ष्टतादि उन्नम पदार्थ न खावें ता उन ने शरीर भीर भामा ने बल की उद्गति न हो सने इस में अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परना उस में होस अधिक करना उचित है इमिल्ये होम का करना अत्यावध्यक है। (प्रश्न )प्रत्येक समुख कितनी आइति करे और एक २ आइति का कितना परिमाण है (उत्तर) प्रत्येक सनुष्य की सीलह २ बाइति बीर कःर मामे घृतादि एक २ बाइति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जी इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इसी लिये आर्यवरित्रोमणि महाग्रय ऋषि महिष राजे महाराजे लीग बहुत साहीम करते और कराते थे जब तक होस करने का प्चार रहा तब तक बार्य्यावर्त्त देग रोगों से रहित बीर सुखों से प्रित या बन भी प्वार हो तो वैसा ही हो जाय। ये दो यत्त पर्यात् ब्रह्मयत्त जा पढ़ना पढ़ाना संध्यीपासन ईखर की सुति प्रार्थना उपासना करना। दूसरा देवयज्ञ जो श्रानि होत्र से लेके अध्वर्मध पर्धन्त यज्ञ और विद्वानी की सेवा संग करना परन्तु वृद्धाचर्च में केवल ब्ह्मयज्ञ और अञ्जिहीच का ही करना होता है।

> बाह्यणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त्तुमईति राजन्थो दयस्य वैग्यो वैग्यस्वेवित । श्रूट्रमपि क्ल-गुण्यस्यन्तं सन्तवर्जससुपनौयसध्यापयेदित्वे कि ॥

यह सुज्ञत के स्वस्थान के दूसरे अध्याय का बचन है। बाह्यण तीनों वर्ण बृह्मण, स्विध और वैध्य, स्विध स्विध सीर वैध्य तथा वैध्य एक वैध्य वर्ण की यन्नीपवीत कराके पढ़ा सकता है। भीर जो कुलीन श्रभलस्वययक मृद्र होती सम संहिता को ह के सब भाष्य पढ़ावे भूद्र पढ़े परन्तु इस का उपनयन न करे यह मत भनेक आचार्यों का है। पद्यात् पांचवे वा भाठवे वर्ष से लड़के सड़कों की पाठ्याला में भीर लड़की लड़कियों की पाठ्याला में जावें। भीर निक्स लिखित नियमपूर्वक भाष्यम का भारंभ करें।

षद्तिंशदाब्तिं चर्यं गुरौ तैवैदिनं वतम्। तद्धिनं पादिनं वा ग्रह्णांन्तिकमेव वा ॥ मनु०॥

न्द्र धी— माठवे वर्ष से माने छत्तीसमें वर्ष पर्यन्त मर्थात् एक २ वेद के साद्गीपाङ्ग पढ़ने में वारह २ वर्ष मिल के छत्तीस मार भाठ मिल के बया की म स्रथवा मठारह वर्षों का बुद्धावये और आठ पूर्व के मिल के छब्बीस वानी वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी प्रहण न कर लेवे तबतक बुद्धावये रक्षे ॥

श्रन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद्धं सर्वमाद्दते ॥ ५ ॥ तं चेदेतिचान् वयसि किंचिद्रपतपत्त ब्रुयात् प्राणा श्रादित्या इदं मे तृतीयस्वनमायुरनुसंतन्ततिमाहं प्राणानासादित्यानां मध्ये यन्तो विलोप्सीयेत्यु शैव तत एतत्यगदो हैव भवति ॥६॥

यह छादोश्यीपनिषद्कायचन है। बुद्धाचयी तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ-जो पुरुष श्रम रसमय देह भीर पुरि श्रर्थात् देह में श्रयन करने वाला जीवाला यक्त अर्थात् अतीव श्रभगुणीं से संगत और सत्कर्तव्य है इस की अवश्य है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादिविद्या और सुशिचा का। यहण कर घोर विवाह करके भी लंपटतान करेती उस के घरीर में प्राण बलवान् श्वीकर सब गुभ गुणीं के बास कराने वाले श्वीत हैं। इस प्रथम वय में जी उस को विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह द्याचार्य्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी धसानियय रक्षे कि जी मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचर्य रहंगाता नेरा धरोर और भावा आरोग्य बलवान् हो के श्मगुणी की वसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यो तुम इस प्रकार से सुखी का विस्तार करो जी में बन्च चर्य का सीपन करू २४ वर्ष के पद्मात् ग्रहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरिकत रहंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्षतक रहेगी। मध्यम बुद्धाचये यह है जो मन्य ४४ वर्षपर्यन्त बद्धचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण इन्द्रियां प्रन्तः करण और भावना बसयुक्त क्षोंक सब दुष्टी की दलान श्रीर श्रेष्ठी का पालन करने हारे होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा भाप कहते हैं कुक्त तपस्यी कर्ती मेरे ये सद्रूप प्राण्युत एक मध्यम बुद्धान्ये सिंह कीगा। हे बुह्मचारी सोगो तुम इस बुह्मचर्य को बढ़ाओं जैसे मैं इस बुह्मचर्य का सोप न करके यज्ञस्वरूप होता हुं श्रीर उसी भावार्य कुल से भाता श्रीर रोगरहित कीता कुं जैसा कि यक बुक्स चारी अक्का काम करता है वैसा तुम किया करो॥४॥ उत्तम बुःच्ये ४८ वर्षपर्यं साकातीसरे प्रकार का श्रीता है। औसे ४८ अचर की जगतो वैसे जो 85 वर्ष पर्यान्त यथावत् बुद्धाचर्याकरता है उस के प्राय भरा-क्ल होकर सकल विद्याची का ग्रहण करते हैं॥ ५॥

जो प्राचार्ध्य भीर माता पिता अपने सन्तानी को प्रथम वय में विद्या भीर गुण प्रष्टण के लिये तपस्ती कर भीर उसी का उपदेश करें श्रीर वे मन्तान श्राप ही पाप प्रखंडित बुद्धाचर्य सेवन से तीसरे उत्तम बुद्धाचर्य का सेदन करके पूर्ण श्रर्थात् चार सी वर्ष पर्यन्त श्रायु की बढावें वैसे तुम भी बढाभी। क्यी कि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्थ को प्राप्त होकर सोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित हो कर धर्म, बर्ध, काम बीर मोच को प्राप्त होते हैं॥

तिस्रोवस्या शरीरस्य द्वां विशेषानं संपूर्णता विं चित्यरिष्ठाणि-श्वेति। त्राषोष्ठशादृद्धः। त्रापंचिवंशतेर्थावनम्। त्राचत्वा-रिश्तः संपूर्णता ततः विं चित्यरिष्ठाणिश्वेति॥ पंचविंशिततोवर्षे पुमान् नारीत् षोडशि। समत्वागतवीर्थातौ जानीयात्नुशको भिषक्॥

यह सुध्त के प्ररीरस्थान का वचन है इस प्ररीर की चार अवस्था हैं एक ( वृद्धि ) जा १६ में वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढती होती है इसरा ( ग्रीवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वर्ष के भादि में युवावस्था का मारक होता है तीसरी (संपूर्णता) जी पचीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातु भी की पुष्टि होती है चीथी (किंचित्परिहाणि) जब सब सीगी-पांग भरोरस्थ सकल धातु पुष्ट हो के पूर्णता की प्राप्त होते हैं। तदनन्तर जो धातु बढता है वह ग्ररोर में नहीं रहता जिन्तु खप्न प्रस्वेदादिशारा से बाहर निकल जाता है वही ४० वां वर्ष उक्तम समय विवाह का है अर्थात उक्तमीक्तम ती चढ़तासीसवें वर्ष में विवाह करना। (प्रश्न) क्या यह बुद्ध चर्च का नियम स्त्री वा पुरुष दीनीं का तुन्य जी है १ ( उत्त० ) नहीं जी २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष बद्धावर्ध कारे तो १६ सी लड़ वर्ष पर्यन्त कन्या जी पुरुष तीम वर्ष पर्यन्त बुद्धारी रहै ती स्त्री १७ वर्ष जी पुरुष क्लीस वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जी पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्ह्यचर्य करेता स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त बृह्यचर्य करेती स्वी २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष बुद्धावर्ध्य अरे तो स्वी २४ चीवीस यर्ष पर्धान्त बुद्धाचर्य मेवन रक्ते अर्थात् ४८ वे वर्षमे आगे पुरुष और २४ वे वर्षमे आगे स्त्री की बुद्धाचर्यों न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष चौर स्वियों का हैं और जी विवाह करना ही न चा हैं वे सरणा पर्यन्त बुद्धाचारी रहते हीं तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्या वाले जितिन्द्रिय श्रीर निर्दीष योगी स्त्री भीर पुरुष का है। यह बहा कठिन काम है जि जी काम के वेग की यांभ के इन्द्रियों की आप क्या में रखना।

स्टतं च स्त्राध्यायप्रवचने च सत्यं च स्त्राध्यायप्रवचने च तपश्च स्त्राध्यायप्रवचने च द्रमञ्च स्त्राध्यायप्रवचने च श्रमप्रच स्त्राध्या- यववन च त्रानयप्रच स्वाध्यायप्रवचन च त्राश्विहोतं च स्वाध्यायप्रवचने च स्वाध्यायप्रवचने च सानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजापति स स्वाध्यायप्रवचने च प्रजापति

यह तैक्तिरीयोपनिषद् का वचन है—ये पढ़ने पढ़ाने वाली के नियम हैं। (क्रतं०) यथाये आचरण से पढें और पढावें (सत्यं) सत्याचार से सत्यविद्याओं को पढें पढ़ावें वा (तपः०) तपस्वी पर्यात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादिशास्त्रीं को पढें और पढ़ावें (इशः०) बाह्य दिख्यों को बुरे आचरणों में रीक के पढें और पढ़ातें जायें (श्रमः) अर्थात् मन की वित्त को सब प्रकार की दोषों में हटा के पढ़तें पढ़ातें जायें (श्रग्नयः) आइवनीयादि श्राग्न और विष्तु आदि यी जान के पढ़तें पढ़ातें जायें प्राप्त होनें के ) भग्निहों कर के हुए पठन श्रीर पाटन करें करावें (श्रात्ययः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पठन श्रीर पढ़ावें (मानुषं) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य पढ़ते पढ़ातें वहीं (प्रजा०) अर्थात् मन्तान श्रीर राज्य के पालन करते हुए पढ़तें पढ़ातें जायें (प्रजन०) की रक्षा श्रीर हिंद करते हुए पढ़तें पढ़ातें जायें (प्रजन०) स्थीर श्रिष्य का पालन करते हुए पढ़तें जायें (प्रजातः) श्रिष्य का पालन करते हुए पढ़तें पढ़ाते जायें (

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् वृथः। यमान्यतत्यक्रवाणो नियमान् केवलान् भजन्॥ सनु० यम पांच प्रकार के होते हैं॥

त्वाहिंसासत्यास्तय बह्मचर्यापरिग्रहायमाः। योगसून

श्रधीत् (श्रहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना मत्य बोलना श्रौर सत्य हो करना (श्रद्धिय) श्रधीत् मन वचन कार्य से चोरीत्याग (बृह्यचर्य) श्रधीत् उपस्थिन्द्रिय का संयम (श्रपिशह) श्रत्यन्त लोलुपता ख्रत्वाभिमानर हित हीना इन पांच यमें। का मेवन सदा करें नेवल नियमें। का सेवन श्रधीत्॥

शौचसन्तोषतप:खाध्यायेश्वरप्रशिधानानिनियमा: ॥ योगसूच

(ग्रीच) अर्थात् स्नानादि से पिवनता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न हो कर निक्चम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना ना कार्ना हानि साथ में सर्व वा ग्रोक न करना (तप) अर्थात् कष्ट सेयन से भी धर्मयुक्त कर्मी का चतुष्ठान (स्वाध्याय) पट्ना पट्ना (ईम्बरप्रस्थिधान) ईम्बर की भिक्त विशेष से प्राक्ता को पिरित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमांके विना केवल इन नियमां का सेवन नकरिक ला इन दोनों का सेवन किया करें को यमीं के सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह छवति को नहीं प्राप्त होता किन्तु प्रधोगति पर्धात् संसार में गिरा रहता है।

# कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगञ्ज वैदिकः॥ मनु०

श्राष्ट्र—श्राह्मन कामानुरता श्रार निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि जो कामना न कर तो वेदीं का जान श्रीर वेदविहित कर्मीद उत्तम कर्म किसी से न हा सने इस जिये।

### स्वाध्यायेन वते हों मैस्वैविद्येने ज्यया सुते । महायक्तीय यक्तीय वास्त्रीयं क्रिसते तनुः॥ मनु०

मुर्छ — (स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (व्रत) वृद्ध चर्य सत्यभाषणादिः नियम पालने (होम) अन्निहीचादि होम सत्य का यहण भसत्य का त्याग चीर सत्य विद्याओं का दान देने (चैविद्येन) वेदस्य कर्मीपासना ज्ञान विद्या के यहण (इच्यया) पछेष्ट्रादि करने (सुतै:) सुसन्तानोत्पत्ति (महायज्ञे. पूद्ध, देव, पिछ, वैद्यदेव और अतिथ्यों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और (यज्ञें:) अन्निटीमादि तथा शिल्पविद्याविद्यानादि यज्ञों के सेवन से इस ग्ररार को बाद्धी अर्थीं। वेद चौर परनेष्वरकी सिक्त का आधार रूप बाह्मण का अरोर वनना है। इतने साधनीं के विन। बृाह्मण ग्ररीर नहीं वन सकता।

### इन्द्रियागां विचरतां विषयेष्वपहारिषु। संयमे यत्नमातिष्टे दिद्यान् यन्तेव वाजिनाम्॥ मनु०

श्राष्ट्र — जैसे विद्वान सार्धि घोड़ी की नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा की खोटे कामी में खेंचने वाले विषयी में विचरती हुई इस्ट्रियों के निग्रह में प्रयक्ष सब प्रकार से कर क्यों कि।

# इन्द्रिय। गां प्रसङ्गेन दोषमृक्त्रत्यसंग्रयम्।

सन्तियस्य तुतान्येत्र ततः सिद्धिं नियक्क् ति ॥ सनु • भ्रम् — जीवारमा इन्द्रियों के वग्र होते निश्चित वहे २ दोषीं को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों की भ्रमने वग्र करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है।

## वेदास्त्यागञ्च यज्ञाञ्च नियमाञ्च तपांषि च । न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धिं गच्छिन्ति कर्हिचित् ॥ सनु०

जी दुष्टाचारी अजितिन्द्रिय पुरुष है उस ने वेद, त्याग, यज्ञ, नियम श्रीर तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिंदि की नहीं पाप्त होते।

विदोषकरणे चैव खाध्यायं चैव नैत्यके।
नान्रोधोरत्यनध्यायं होममंत्रेषु चैवहि॥१॥
नैत्यके नास्त्यनध्यायो बह्मसत्रं हि तत्समृतम्।
बह्माहितहृतं पुण्यमनध्यायवषट्कतम्॥२॥मनु०

वेट के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायश्ची के करने श्चीर होसमंत्रीं में सनध्यायविषयक सनुरोध (श्रायष्ठ ) नहीं है क्यों कि ॥१॥ नित्य कमें में सनध्याय नहीं होता जैसे खास प्रखास मटा लिये जाते हैं बस नहीं किये जाते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्यों कि सनध्याय में भी श्रानिहोत्रादि उत्तम कमें किया हुआ पुर्व्यक्ष्य होता है जैसे भूठ बोलने में सदा पाप श्रीर सत्य बोलने में सदा पुर्व्य होता है वैसे ही तुरे कमें करने में सदा सनध्याय श्रीर शब्दे कमें करने में सदा सनध्याय श्रीर शब्दे कमें करने में सदा खाध्याय ही होता है ॥

श्रभिवादनशीलस्य नित्यं रहोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्डत श्रायुर्विद्या यशो वलम्॥ मनु०

जी सदा नम्ब सुधील विद्वान् श्रीर हार्बी की मैवा करता है उस का श्रायु, विद्या, कीर्ति श्रीर बल ये चार सदा बढ़ते हैं श्रीर जी ऐसा नहीं कर्त उन के श्रायु श्रादि चार नहीं बढ़ते॥

श्विष्यिव भूतानां कार्य श्रेयोनुशासनम्। वाक् चैव मध्रा श्लच्णा प्रयोज्या धर्मिमच्छता ॥१॥ यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यागुप्ते च सर्वदा। स वै सर्वमवाप्तोति वेदान्तीपगतं फलम्॥२॥ मनु॰ विद्यान श्रीर विद्याधियों की याग्य है कि बैरवृद्धि छोड़ के सब मनुश्रां के काल्याण के मार्ग का उपदेश करें श्रीर उपदेष्टा मदा मध्र सुशीलतायुक्त वाणी बोनों जो धर्म की उन्नति चाहै वह मदा सत्य में चले श्रीर सत्य ही का उपदेश करें ॥ १ ॥ जिस मनुश्य के वाणी श्रीर मन शुड तथा सुरचित मदा रहते हैं वही सब वेदान्त पर्धात् सब वेदां के सिडान्तरूप फल का प्राप्त होता है ॥

मंमानाइ बाह्मगो नित्यमुहिजेत विवादिव। अमृतस्यैव चाकांच्रेदश्मानस्य सर्वदा ॥ मनु०

वही ब्राह्मण समय वेद भीर परमेखर की जानता है जो प्रतिष्ठा में विष के तुत्य सदा उरता है भीर भ्रपमान की इच्छा भ्रमत के समान किया करता है ॥

अनेन ज्ञसयागेन संस्कृतात्मा हिनः शर्ने:। गुरौ वसन् संखिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः॥ मनु॰

इसी प्रकार से क्रति।पनयन दिज बाह्यचारी कुमार श्रीर बुद्धाचारिकी कन्या भीरे २ वेदार्थ के जानकृप उत्तम तप का बढ़ार्त चले जायें॥

यानधीत्व हिनो वेटमन्यत्र कुमते समम्। म नौबन्नेव शहुत्वमाशु गन्छति साम्बयः॥ मनु०

जी देद की न पड़ के अन्यच अम किया करता है वह भपने प्रत्नपीत्रमहित शूद्भाव की सीघु ही प्राप्त हो जाता है॥

वर्जयन्त्रभुमासञ्च गन्धं माल्यं रसां िख्यः।
मुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥१॥
प्रभ्यंगमञ्जनं च। च्णोकपानच्छत्रभारणम्।
कामं क्रीधं च लोभं च नर्त्तनं गीतवादनम्॥२॥
यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्।
स्वीणां च प्रेच्चणालंभमप्रधातं परस्य च॥३॥
एकः ययौत सर्वत्र न रेतः स्कंदयेत्कचित्।
कामाहि स्कंदयंत्रेतो हिनस्ति वतमात्मनः॥४॥ मनु॰

बुद्धाचारी श्रीर बुद्धाचारिणी मदा, मांस, गंध, माला, रम, स्त्री श्रीर पुरुष का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा ॥१॥ शंगों का मदेन, विना निमिन्त उपस्थे- निद्य का स्पर्भ, शांखीं में श्रञ्जन, जूते श्रीर कृष का धारण काम, क्रोध, लोभ, मीह, भय, शोक, ईश्री हेव, श्रीर नांच गान बाजाबजाना ॥२॥ द्यूत जिम किसी की कथा निन्दा मिध्याभाषण स्त्रियों का दर्शन श्रायय दूसरे की हानि श्राह् कुकभी को सदा छोड़ देवें ॥३॥ सर्वेष एकाको सोवे वीर्ध्यस्वलित कभी न करे जी कामना से वीर्थस्य सित का नाग कर दिया॥ ४॥

विदमन्चाचार्योऽक्तेवासिनमनुशास्तः, सत्यं वद धर्मं चर खाध्यायान्या प्रमटः। श्राचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रनातं तु मात्र्यवच्छित्योः। स्यान्त्रप्रमदित्यम् कुशलान्तं प्रमदित्यम् स्वाध्याय प्रवचनास्थां न प्रमदित्यम्॥ १॥ दंविष्यद्वास्याः न प्रमदित्यम् मात्रदेवो भव पित्रदेवो भव श्राचार्यदेवो भव। यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि मेवित्यानि नो इतराणि। यान्यन्वाकणं सुचित्तानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। य के चान्यच्छे बांसो बाद्यशास्त्रेषां त्वया सवन्त प्रश्वसित्यम्। श्वद्या देयम्। श्रम्भद्या देयम्। श्रिया देयम्। द्विया देयम्। भिया देयम्। मंविदा देयम्। श्रथ यदि ते क्रमेविचिकित्याः वा वत्विचिक्तसा वा स्थान् ॥ श्रथ यदि ते क्रमेविचिकित्याः वा वत्विचिक्तसा वा स्थान् ॥ श्रथ यदि ते क्रमेविचिकित्याः वा वत्विचिक्तसा वा स्थान् ॥ श्रथ यदि ते क्रमेविचिकित्याः वा वत्वचिक्तसा वा स्थान् ॥ श्रिया देयम्। एतद्नुशाः सनं एवमुपासित्यम् एवमुचैतद्पास्यम्॥ तैत्तिरीय॰

पाचार्य अन्तेवासी अर्थात् अपने शिषा और शिषाओं की इस प्रकार उपरेश को कि तू सदा सत्य बील धर्माचार कर प्रमादरहित हो की पढ़ पढ़ा पूर्ण बुद्धाचर्य से समस्त विद्याओं की प्रहण और प्राचार्य के लिये प्रियं धन देकर विवाह करके सन्तानीत्यित्त कर। प्रमाद से सत्य की कभी मत छीड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराह की मत छीड़ प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने की कभी मत छीड़ देव विद्वान् श्रीर माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करें उसी प्रकार माता पिता घाचार्य घीर घितिय को सेवा सदा किया कर जी श्रिनिस्त धमें ग्रुत्त कमें हैं उन सत्य-भाषणादि की किया कर उन से भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी मत कर जी हमारे सचरित्र पर्धात् धमें ग्रुत्त कमें ही उन का पहण कर श्रीर जी हमारे पापाचरच उन की कभी मत कर जी काई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्माका बृाह्मण हैं उन्हीं के सभीप बैठ श्रीर उन्हीं का बिखास किया कर श्रवा से हेना, श्रश्यदा से हेना, श्रीमा से हेना, का सो हेना, भय से हेना श्रीर प्रतिश्वा से भी हेना चाहिये जब कभी तुम्म की कमें वा शील तथा उपासना श्रान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जी वे समदर्शि पत्तपातरहित योगी श्रयोगी घादेचित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मादमा जन हो जैसे वे धर्ममार्ग में वर्त्ती वैसे तृ भी उस में वर्त्ती कर। यही श्रादेश भाशा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत् श्रीर यही श्रित्ता है इसी प्रकार वर्त्तना श्रीर श्रपनी चाल चलन सुधारना चाहिये॥

श्रकामस्य क्रिया का चिद् हायते ने इ कि हि चित्। यदा दि क्नते कि चित्तत्तामस्य चे पितम्॥ मनु०

मनुष्यों ती। निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नित्र का संकी च विकाश का हीना भी सर्वेषा अपन्धव है इस में यह सिंह होता है कि जी २ कुछ भी करता है वह २ चेटा कामना के विना नहीं है॥

> त्राचारः परमो धर्मः युत्युक्तः स्मार्त्त एव। तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्मादात्मवान् द्विजः॥१॥ त्राचाराद्विच्युतो विधी न वेदफलसञ्जते। त्राचारेगातु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत्॥२॥सनु०

कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढाने का प्रस यही है कि जी वेद और वेदानुकूस स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आवरण करना इस लिये धर्माचार में सदा युक्त रहे॥१॥ क्यों कि जी धर्माचरण से रहित है वह वेद्यतिपादित धर्माजन्य सुखरूप प्रस की प्राप्त नहीं ही सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वहीं संपूर्ण सुख की प्राप्त हीता है॥२॥

# योवमन्येत ते मूले हेत्यास्वास्ययाद दिनः। स साधुभिविष्टिष्कार्थी नास्तिको वेदनिन्दकः॥१॥ मनु॰

जो वेद श्रीर वेदानुक्ष श्राप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का श्रपमान क्षरता है उस वेदनिन्दक नास्तिक की जातियंक्ति श्रीर देश से बाह्य कर देना चाहिये कीं। कि॥२॥

> युतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियसातानः। एतचतुर्विधं पाष्ठः साचाद्वर्मस्य लचणम्॥१॥ सनु०

युतिवेद स्मृति वेदानुकूल श्राप्तीत मनुस्मृत्यादि शास्य सत्पुत्रयों का श्रा-चार जी सनातन पर्थात् वेददारा परमेश्वर्यितिपादित कमा श्रीर अपने श्राक्ता में प्रिय श्रयात् जिस को श्राक्ता चाहता है जैसा कि सत्यभाषण ये चार भर्म के लच्चण श्रयति दक्षीं में धर्माधर्मी का निथय हीता है जी पच्चपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण श्रमत्य का सर्वेषा परित्याग रूप श्राचार है उसी का नाम धर्मी श्रीर इस में विपरीत जी पच्चपातसहित श्रन्थायाचरण सत्य का त्याग श्रीर श्रमत्य का ग्रहण रूप कमा है उसी की श्रध्मी कहते हैं॥

## अर्थकामम्बसत्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं स्र्वति:॥ मनु०

जी पुरुव (भर्य) सुवर्णादि रत भीर (काम) स्त्री सेवनादि में नहीं फसर्त हैं उन्हीं की धर्मा का ज्ञान प्राप्त हीता है जी धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदहारा धर्म का नियय करें क्यों कि धर्माऽधर्म का नियय विना वेद के ठीज २ नहीं हीता॥

दम प्रकार पाचार्य पपने प्रिष्य की उपदेश करे और विशेष कर राजा इतर चित्रय वैश्य और उत्तम शुद्र जनों की भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें कर्यों कि जी बृद्धिण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें, और चित्रयादिन करें तो, विद्या धर्म, राज्य और धनादि की दृष्ठि कभी नहीं ही सकती। क्यें कि बृद्धिण ती, केवल पढ़ने पढ़ाने और चित्रयादि में जीविका की प्राप्त ही के, जीवनधारण कर स कतें हैं। जीविका के आधीन और चित्रयादि के आज्ञादाता, और यथावत्यरोचक दण्ड दाता न होनें से बृद्धिणादि सब वर्ण पाख्युड ही से फस जाते हैं और जब चित्रयादि विद्यान् हीते हैं तब बृद्धिण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन चित्रयादि विद्यानों के सामने पाख्युड, भूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब चित्रियादि अविद्यान् हीते हैं तो वे जैमा अपने मन में आता है वैमा हो करते कराते हैं। इस लिये बुाह्मण भी भपना करवाण चाहें तो चित्रियादि की वेदादि सत्य थास्त का। अभ्यास अधिक प्रयक्ष से करावें। क्यों कि चित्रिया दि हो विद्या धर्म राज्य अर लच्छी को हिंद करने हारे हैं वे कभी भिचाहित नहीं करते इस लिये वे विद्या व्यवहार में पचपाती भी नहीं हो सकते। श्रीर जब सब वर्णों में विद्या सुग्रिचा होती है तब कोई भी पाखरह रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इस से क्या सिद्ध हुआ कि चित्रियादिकी नियम में चलाने वाले बाह्मण और संन्यामी तथा बुाह्मण श्रीर संन्यामी को सुनियम में चलाने वाले चित्रियादि होते हैं। इस लिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषी में विद्या श्रीर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये॥

श्रव जो २ पट्ना पट्ना हो वह २ श्रच्छी प्रकार परी हा कर के हीना योग्य है—परी हा पांच प्रकार से होती है। एक जो २ इंग्बर के गुण कमें स्थाव श्रीर वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य श्रीर उम में विरुद्ध श्रसत्य है। दूसरी जो २ स्टि क्रमसे धनुकूल वह २ सत्य श्रीर जो २ स्टि क्रममें विरुद्ध हैं वह सब श्रमत्य है जैमें कोई कहै विना साता पिता के योग से लहंका उत्पव हुआ ऐमा जयन स्टिटक्रम से विरुद्ध होने से सर्वधा श्रमत्य है। तोसरा "श्राप्त" श्रधीत् जा धार्मिक, विद्दान, सत्यवादी, निष्कपिट्यीं का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ याह्य श्रीर जो २ विरुद्ध वह २ श्रपाह्य श्रीर जो २ विरुद्ध वह २ श्रपाह्य है। चौधी अपने श्रातमा की पविचता विद्या के शन कुल श्रयीत जैसा श्रपने को सुख प्रिय और दु:ख श्रप्रिय है वेसे ही सर्वेत्र समम लेना कि मैं भी किसी की दु:ख वा सुख दंगा तो वह भी श्रप्रस्त्र श्रीर प्रसन्त ही गा। शीर पांचवां श्राठीं प्रमाण श्रयांत् प्रत्यच्च, श्रनुमान, उपमान, शब्द, एतिह्य, श्रयीपत्त, संभव श्रीर श्रमाव इन में से पत्रच के लच्चणादि में जो २ सब नोचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम श्रीर द्वितीय श्राध्याय के जानी ॥

द्रियार्थसिनकप्रिकं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यक्तिचारि व्य-वसायात्मकं प्रवचन् ॥ न्याय ॥ अध्याय १। आज्ञिक १। सूत्र ४॥

जी श्रीत, त्वचा, चतु, जिहा श्रीर व्राण का शब्द, मार्ग, रूप, रस श्रीर गन्ध के साथ श्रव्यवहित श्र्यात् भावणीर हित संबन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का श्रीर मन के साथ भातमा के संयोग से ज्ञान हत्यत्र होता है इस की प्रत्यच कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य श्र्यात् संज्ञामजी के संबन्ध से उत्पन्न होता है वहर ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि "तृ जल सेशा" वह लाके उस के

पास घर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहां "जन" इन दो अवरों की संज्ञा लाने वा संगवान वाला नहीं टेख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्य होता है, और जी यब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह यब्द्रप्रमाण का विषय है। "यब्धभाषार" जैसे किसी ने रात्रि में खंभे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो राजि का पुरुषज्ञान नष्ट हो कर स्तमाज्ञान रहा। ऐसे विनाधी ज्ञान का नाम व्यक्तिचारी है "व्यवस्तायात्मक किसी ने दूर से नदों को बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सुख रहें जल है वा और कुछ है" "वह देवद स खड़ा है वायज्ञद में जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्य जान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्यक्तिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यन्त कहते हैं। दूमरा अनुमान:—

अथ तत्पूर्ववं निविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टः ज्ञः॥ न्याय०॥ च०१। चा०१। मू०५॥

जी प्रत्यच पूर्व अर्थात् जिस का कीदे एक देश वा संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यन इया हो उस का दूरतेश में सहचारी एकदेश के प्रत्यन होने से यह ह भवधवी का जान होने की भनुसान कहते हैं। जैसे पुत्र की देख के पिता, पर्वतादि में धूम को टेख के श्रम्बि, जगत् में सुख दुःख देख के पूर्व जना का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक "पूर्ववत्" जैसे बद्नी की देख के वर्णा, विवाह को देख के सन्तानीत्पत्ति, पढ़तं हुए विद्यार्थीयों की देख के विद्या होने का निखय होता है, इत्यादि जहां २ कारण की देख के कार्य का जान हो वह पूर्ववत्। द्सरा "प्रेषवत्" अर्थात् जहां कार्य को देख के कार्य का जान हो। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ मी देख उत्पर हुई बर्घा का, पुत्र की देख के पिताका, सृष्टि को देख के अनादिकाग्य का, तथा कक्षी देखर का और पाप पृश्य के भाचर देख के साव दु:ख का जान होता है इसी की शेषवत् कहत है। तीसरा सामान्यती दृष्ट जो कोई किसी का कार्य कार्य न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्ये एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे खान की नहीं जा सकता वैसे ही दूमरी का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता। यनुमान प्रव्द का यर्थ यही है कि अनु पर्यात् "प्रत्यचस्य पया-न्मीयर्त जायते येन तदनुमानम्" जो प्रत्यच के प्रथात् उत्परन हो जैसे धूम के प्रत्यच देखे विना प्रदृष्ट अस्निका ज्ञान कभी नहीं ही सकता ॥ तीसरा उपमान:—

# प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय०॥ चा०१। चा०१। सू०६॥

ली प्रसिद्ध प्रत्यच साधम्य से साध्य धर्यात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन ही उस की उपमान कहते हैं। "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भ्रत्य से कहा कि "तू देवदल के सहग्र विष्णुमित्र की बुलाला" वह योला कि "मैंन उस को कभो नहीं देखा" उस के खामी ने कहा कि "जैसा यह देवदल है वैसा हो वह विष्णुमित्र है" वा "जैसी यह गाय है वैसा हो गवय अर्थात् नौलगाय होता है" जब वह वहां गया धौर देवदल के सहग्र उस की देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है। उस की ले भाया। भयवा किसी जंगल में जिस पश्च की गाय के तुस्य देखा उस की निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है॥ चौथा शब्दप्रमाण:—

# चात्रोपदेश: शब्द:॥ ग्या० ॥ ऋ० १। ऋा• १। मू००॥

जो प्राप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान् धर्मातमा परोपकारियय सत्यवादी पुरुषार्थी जितिन्द्रिय पुरुष जैमा अपने आतमा में जानता हो पीर जिस से मुख पाया हो उसी के कथन की इक्का से प्रेरित सब मनुष्यों के कस्याणार्थ उपदेष्टा ही अर्थात् जितने पृथिदी से लेके परमेख्वर पर्यन्त पदार्थी का ज्ञान प्राप्त होकर छप-देष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष चौर पूर्ण पाप्त परमेख्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं की शब्द प्रमाण जानी ॥ पांचवा ऐतिह्य:—

# न चतुष्ट्रमैतिच्चार्धापत्तिसंभवाभावप्रामाख्यात्॥ न्याय०॥ ष्य०२। श्वा०२। मू०१॥

जी इति इंग्रिश द्यांत् इस प्रकार का या उस ने इस प्रकार किया ग्रयांत् किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिहा है॥ इटा ग्रयांपितः—

"शर्यादापदाते सा अर्थापितः" केनचिदुच्यते सक्षु घनेषु हिन्टः सित कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसच्यते असक्षु घनेषु हिन्टिः सित कारणे कार्यं न भवति"। जैमें किसी ने किसी में कहा कि "बद्दल के होने से वर्षा भौर कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है" इस से विना कई यह दूसरी बात सिद्द होती है कि विना बद्दल वर्षा और विना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता॥ सातवां सन्भवः—

"सम्भवित यस्मिन् स सम्भवः" कोई कहें कि "साता पिता के विना सम्लानित्यक्ति किसी न मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, मसुद्र में पत्थर तराये, चम्द्रमा के दुकड़े किये, परमिश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र भी र पुत्री का विवाह किया द्रस्थादि सब अस्थव हैं क्यीं कि ये सब बातीं सृष्टिकाम से विवह हैं। जी बात सृष्टिकाम के अनुकूल हो वहीं संभव हैं। आठवां श्रभावः।

"न भवन्ति यिमान् सोभावः" जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हाथी सेषा" उस ने वहां हाथी का प्रभाव देख कर जहां हाथी या वहांसे से प्राया ये प्राठ प्रमाण । इन में से जी प्रष्ट्र में जितिहा और अनुमान में प्रयोपित सम्भव अभाव की गणना करें ती चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परी वाश्री से मनुष्य स्थासन्य का नियय कर सकता है अन्यथा नहीं॥

धर्मिविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मशान्यविशेषसम्बायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानान्त्रिः खेयसम् ॥वै०॥ ख॰१। खा०१। स्तू०४॥

जब मनुष्य धमें के यथायां ग्य श्रनुष्ठान करने से पवित्र हो कर "साधम्धे" श्रथीत् जो तृत्य धमें है जैसा पृथिकों जड़ श्रोर जल भी जड़ 'वैधम्ये" श्रयीत् पृथिकों कठोर श्रोर जल कामल इसी प्रकार से द्र्य गुण कमें सामान्य विशेष श्रीर "समवाय" ये छ: पदार्थों के तत्त्वश्रान शर्थीत् स्वरूपन्नान से 'निःश्रेयसम्"में एवं का प्राप्त श्रीता है ॥

प्रथिव्यापस्ते नोवायुराकाणं कालो दिगातमा मन इति द्रव्याणा॥ वै०॥ २०१। आ०१। स्व०५॥

पृथिवी, जल,तेज,वायु,भाकाय,काल,दिया, आत्मा श्रीर मन ये गव द्रव्य 🕏 ॥

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलचणम् ॥ वै०॥ म्व०१ मा०१। स्त०१५॥

"क्रियाय गुणाय विद्याले यिक्सँस्तत् क्रियागुणवत्" जिस में क्रिया गुण शीर क्षेत्रल गुण भी रहैं उस की द्रव्य कहते हैं। उन में से पृथिबी, जल, तेज, वायु, सन भीर श्राकाय के: द्रव्य क्रिया भीर गुणवाले हैं। तथा श्राकाध, काल, भीर दिया ये तोन क्षियारहित गुण वाले हैं (समवायि) "समवेतुं धीलं यस्य तत् समवायि प्राग्व-क्तित्वं कारणं समव। यि च तत्कारणं च समवायिकारणम्" "लल्लते येन तकचणम्" जा मिलनं के खभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी की द्रव्य कहते हैं जिस से लक्ष जाना जाय जैसा श्रांख से रूप जाना जाता है उस की लच्ण कहते हैं॥ रूपरसगंधस्पर्शवती पृथिवी॥ वै०॥ अ०२। आ०१। सू०१॥ रूप, रस, गन्ध, सार्थ वाली पृथिवी है उन में रूप, रस,श्रीर सार्थ परिन जस भीर वायु के योग से हैं॥

व्यवस्थितः प्रिव्यां गंधः ॥ वै० ॥ श्र० २। श्रा० २। स्तू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैमे ही जल में रम, श्राम में रूप,
वाय में स्वर्थ, भीर श्राकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥

क्षपरसम्पर्भवत्य आपो द्रवाः सिन्धाः॥वै०॥ ऋ० २। ऋ।०१। स्ट्र०२॥

रूप, रम भीर स्पर्ध वान् द्वीभृत श्रीर ने । मन जन कहाता है। परन्तु इन में जन्न का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूपस्पर्धश्रीन श्रीर वायुक्त योग से हैं

श्राम श्रीतता॥ वै० ||ऋ०२। श्रा॰१। स्त्र०५॥ श्रीरजनमं शीतनत्वभी गुण स्वाभाविक है॥

ते जो क्षस्पर्भवत् ॥ वै० ॥ म्र०२ | म्रा०१ | म्र०३ ॥ जो क्ष भीर सार्भवाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्वाभाविका श्रीर सार्भवायु के याग मे है ॥

स्पर्भवान् वायु: ॥ वै०॥ श्रा०२। श्रा०१। सू०४॥ स्पर्धगण वाला वायु है परन्तु इस में भी उपाता श्रीतता तेज और जल के बीग से रहते हैं॥

त श्राकाणे न विद्यान्ते ॥ वै०॥ श्रा०१। श्रा०२ । मू०५॥ रूपरस गन्धश्रीर स्पर्धश्राकाम मं नहीं हैं किन्तु ग्रन्ट ही श्राकाम का गुण है

निष्कुमगां प्रवेशनमित्याकाशस्य लिंगम्॥ वै०॥ ऋ०२। श्रा०१। स्त०२१॥

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह प्राकाश का लिंग है।

कार्थ्याकराप्रादुर्भावाच ग्रन्थः स्पर्गवतासगुगाः॥ वै०॥ च्य० २। च्या० १। स्त्र० २५॥

श्रय पृथिषी श्रादि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले सूमि श्रादिका गुण नहीं है किन्सु गब्द श्राकाश ही का गुण है।

चपरिवानपरं युगपचिरं चिप्रमिति कालिङ्गानि ॥ वै॰ ॥च०२।चा०२।सू०६॥

जिस में अपर पर (युगपत्) एकवार (विरम्) विलम्ब (चिप्रम्) ग्रीप्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं।

नित्ये स्त्रभावादनित्येषु भावात्नारणे कालाखेति॥ वै०॥ अ०२। आ०२। स्तृ० ६॥

जो नित्य पदार्थों में न को भीर अनित्यों में को इस लिये कारण में की काल संचा है।

इत इट्मिति यतस्ति इग्धं लिक्नम् ॥ वै०॥ अ०२। या०२। स्त०१०॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, जपर, नीचे जिस मंग्रह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं।

चादित्यसंयोगाद् भूतपूर्वोद् भविष्यतो भूताच प्राची॥ वै०॥ च०२। चा०२। सू०१४॥

जिस घोर प्रथम चादित्य का संशोग इचा है, हीगा, उस की पूर्विद्या कहते हैं घोर जहां घस्त हो उस की पश्चिम कहते हैं पूर्विभिमुख समुख के दाहिनी घोर दिख्य और बांई खोर उत्तर दिशा कहाती है।

एते इतिगक्तरालानि व्याख्यातानि॥ वै०॥ अ०२। आ०२। स्र०। १६॥

इस से पूर्व दक्षिण के बीच के दिया को भागने यो, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैक्टीत, पश्चिम उत्तर के बीच को बायबी और उत्तर पूब के बीच को ऐपानी दिया कहते हैं। इक्हाडेषप्रयत्नसुखदु:खन्नानान्यात्मनी लिंगमिति ॥ न्यायः ॥ त्रः १ । त्राः १ । मू० १० ॥

जिस में (इन्छा) राग, (हेव) वैर, (प्रयक्ष) पुरुषार्थ, सुख, दु:ख, (ज्ञान) जानना गुण हीं वह जीवाला। वैग्रिषिक में इतना विग्रेष है।

प्राणाऽपानिमधोन्नी घनीवनमनोगतीन्द्रियामारविकाराः सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ॥ अ०३। आ०२। सू०४॥

(प्राण्) भीतर से वायु को निकालना (प्रपान) बाहर से वायु को भीतर लेगा (निमेष) घांख को नौचे ढांकना (उन्पेष) घांख को जपर उठाना (जीवन) प्राण् का घारण करना (मन.) सनन विचार प्रधीत ज्ञान (गित ) येयेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इंद्रियों को विषयों में चलाना उन में विषयों का ग्रहण करना (ग्रत्विकार) खुधा. तथा. ज्वर, पोड़ा घादि विजारी का होना, सुख, दु:ख, इच्छा, देष घीर प्रयक्ष ये सब यात्मा के लिंग प्रयीत कर्म घीर गुण है।

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनमो लिंगम्॥ न्याय०॥ अ०१। आ॰१। मृ०१६॥

जिस से एक काल में दी पटार्थी का यहण श्वान नहीं होता छम को मन कारती हैं यह दृष्य का स्वरूप भीर सत्तण कहा। श्वन गुणी की कहती हैं:—

क्षरसगंधस्पर्धाः मंख्यापरिमागानि प्रयक्तं मंयोग-विभागौ परत्याऽपरत्वे बुहयः सुखदःखेच्छादेषौ प्रयताञ्च गुगाः॥वै०॥ अ०१। आ०१। स्व०६॥

क्ष, रस, गन्ध, साग्री, संख्या, परिमाण, पृथक्का, संग्रीग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, साख, दुःख, इत्का, देप. प्रयज्ञ, गुकत्व, दुवत्व, स्तेक्ष्ण, संस्कार, धर्मा, प्रभं, भीर प्रव्ह ये २४ गुण कषाते हैं।

द्रव्याययग्गवान् संयोगिवभागेष्वकारग्रमनपेच इति गुगालचगम् ॥वे०॥ अ०१। आ०२। स्र०१६॥ गुण उस की कहते हैं कि जी दृध्य के भाष्यय रहे अन्य गुण का धारण न करे संयोग भीर विभाग में कारण न ही भनपेच श्रृष्टीत् एक टूसरे की भपेचा न करे उस का नाम गुण है।

योगेपलव्धिर्वृद्धिनिग्रीह्यः प्रयोगेषाऽभि व्वतित श्राका-ग्रदेशः ग्रन्थः । सहाभाष्य।

जिस की श्रीचीं से प्राप्त जीवृद्धि से प्रहण करने योग्य श्रार प्रयोग से प्रकाशित तथा भाकाश जिस का देश है वह प्रश्न कहाता है। नेच से जिस का ग्रहण हो वह रस,नासिका वह रूप,जिहा से जिस सिष्टादि भनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस,नासिका से जिस का ग्रहण हो वह गंध,लचा में जिस का ग्रहण होता है वह स्पर्श,एक दि हत्यादि गणना जिम से होती है वह संख्या, जिस से तोच श्र्यात् हत्का भारी विदित्त होता है वह परिमाण, एक दूमरे से भावग होना वह प्रथक्त, एक दूमरे के साथ सिमाना वह मयोग, एक दूमरे से मिले हुए के भनेक टुकार होना वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह भार, जिस से भाव वरे का जान होता है वह वृद्धि, भानन्द का नाम सख, क्षेत्र का नाम दुः वृद्ध होता है वह वृद्धि, भानन्द का नाम सख, क्षेत्र का नाम दुः वृद्ध होता है वह वृद्धि, भानन्द का नाम सख, क्षेत्र का नाम दुः वृद्ध होता है वह वृद्धि, भानन्द का नाम सख, क्षेत्र का नाम सुल, क्षेत्र का नाम दुः वृद्ध होता है वह वृद्ध भीत श्रीर चिकनायन, संस्कार दूमरे के योग से वामना का होना (भ्रम) न्यायाचरण श्रीर कठिनला है। अन्यायाचरण श्रीर कठिनला से विरुद्ध कोमलता ये चीवीस २४ गुण है।

उत्तेपस्मवनेपसमाकं वनं प्रसारसं समनमिति कर्मासि॥
वैशा अ॰ १। आ०१। स्र॰ ७॥

'उत्चेषण' जयर की चेटा करना "शवचेषण' नीचे की चेटा करना 'श्राकुं-चन' सक्षेत्र करना 'प्रमारण' फैलाना 'गमन' श्राना जाना धूमना श्रादि इन की कमें कहते हैं। शव कमें की संवण:—

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेचकारणमिति कर्मलच-ग्राम्॥ वैप्रे०॥ अ०१। आ०१। स्त०१०।

"एकं दृश्यमात्रय श्राधारी यस्य तदेकदृत्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्वाद-गुणम् संयोगिषु विभागेषु चाऽपेचारहितं कारणं तत्कमेलचणम्" "श्रथवा यत् क्रियते तत् कर्म, लच्चते येन तक्कचणम् कर्मणी लच्चणं कर्मनचणम्" एक दृष्य के पाश्चित गुणी से रिक्ति संयोग चीर विभाग हीने में चपेचारिक्त कारण ही उसकी कर्मा वक्ते हैं॥

द्रव्यगुगाकर्मगां द्रव्यं कारगं सामान्यम् ॥वै०॥ २०१। स्रा०२। सू०१८॥

को कार्य द्वा गुण और कर्म का कारण दवा है वह सामान्य द्वा है।

द्रव्यासां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै०॥ श्व०१ । श्वा०२ । मृ० २३॥

को द्वीं का कार्य द्वा है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है। द्रव्यत्वं गुग्रात्वं कर्मत्वं च सामान्या विशेषास्त्र॥वै०॥ऋ०१।ऋ१०२।सू०५॥

द्रव्यों में दृष्यपन गुणों में गुणपन कमीं में कमेपनये सब मामान्य भीर विशिष कड़ाने हैं क्यों कि दृष्यों में दृष्यत्व मामान्य भीर गुणत्व कमेल से दृष्यत्व विशेष हैं इसी प्रकार सबेच जानना ॥

सामान्यं विशेष इति वृद्धायेचाम् ॥वै०॥ऋ०१। ऋ१० २। सू० ३॥

सामान्य और विशेष बृहि को श्रेपेचा से सिह होतं हैं; जैसे मनुष्य व्यक्तियां में मनुष्यत सामान्य और पश्वादि से विशेष तथा स्त्रोत श्रीर पृश्वत इन में ब्राह्मणत चित्रयत वैश्यत शृद्रत भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और चित्रयादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वत आनी॥

इहिद्मिति यत:कार्यकारगायो:समवाय:॥वै०॥ऋ००।ऋा०२।मू०२६॥

कारण अर्थात् भवयवीं में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुणगुणी जाति व्यक्ति कार्य्यकारणभवयव भवयवी इनका नित्यसंबन्ध हीनेसे समवायक हाता है भीर जो दूसरा द्रव्यीं का परस्पर सम्बन्ध हीताहै वह संयोग श्रर्यात् श्रनित्य संबन्ध है।

द्रव्यगुगायोः पजातीयारमाकत्वं साधर्मम् ॥वै०॥ प्र०१।

जो द्रव्य भीर गुण का समान जातीयक कार्य का भारम्भ होता है उस की साधम्ये कहते हैं। जैसे एथियी में जडल धमें भीर घटादि कार्योत्पादकत्व स्वस- दृश धर्म है वैमे हो जल में भी जड़ल भीर हैम ग्रादि स्वसदृश कार्य्य का ग्रारम्भ पृथिवी ने साथ जल का भीर जल के साथ पृथिवी का तुका धर्म है पर्यात्।

"द्रव्यगुणियोविजातीयारक्षकत्वं वैधर्म्यम्" यह विदित हुन्ना है कि जो द्रव्य श्रीर गुणका विश्वह धर्म श्रीरकार्य्य का श्रारक्ष है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व श्रष्कत्व भीर गंधवत्त्व धर्मा जल से विश्वह भीर जल का द्रवत्व कोमलता श्रीर रसगुणयुक्तता पृथिवी से विश्वह है।

कारगाभावात्कार्यभाव:॥ वै०॥ ऋ०४। ऋा०१। स्॰३॥ कारम के होने ही से कार्य होता है।

नतु कार्याभावात्कारणाभावः॥ वै०॥ भ्र०१। भ्रा०२।स्०२॥

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता।

कारगाऽभावात्कार्थाऽभाव: ॥ वै० ॥ श्रान्था ०२। सू०१॥ कारण के न होने में कार्य कभी नहीं होता।

कारसागुणापूर्वक: कार्यगुणो हत्ट: ॥ वै०॥ अ०२। आ०१। सू० २४॥ जैसे कारण मंगुण होते वैसे हो कार्य मं होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है:---

श्रगुमहिति तिस्मिन्विशेषभावादिशेषाभावास्त्र॥ वै०॥ श्र०७। श्रा०१। मृ०११॥

( अण ) सूद्ध्य ( महत् ) बड़ा जैसे जसरेण लिचा से छोटा भीर दाणक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे हची से बड़े हैं।

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मस सा सत्ता॥वै ।। ऋ०१। ऋ। २। सू • ७॥

जी दृष्य गुण कर्मों में सत् शब्द श्रन्तित रहता है अर्थात् "सद्द्रयम् सन् गुण: स्तकमे" सत् द्रव्य, सत् गुण, सत्कमी शर्थात् वर्क्तमानकालवाची शब्द का श्रन्त्य सब के साथ रहता है। भावोनुष्टत्तेरेव इतृत्वात्सामान्यमंव॥ वै०॥ ऋ०१। ऋा•२!सू॰४॥

जो सब के साथ श्रन्वस्तिमान होने से सत्तारूप भाव है सी महामामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप दृश्यों का है श्रीर जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है।।

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत्॥ वै०॥ ऋ०६ । ऋ०१। मृ॰१॥

क्रिया और गुण के विशेष निभिन्न के प्राक् अर्थात् पृष्ठे (अभत्) न शा जैसे घट,वस्त्रादि उत्पत्ति के पृष्ठे नहीं थे इस का नाम प्रागमाव ।। दूसगा—

सटसत् ॥ बै०॥ ऋ० ६। ऋा० १। मृ०२॥

जो हा के न रहे जैसे घट उत्पन्न हों के नष्ट हो जाय यह प्रध्नंसाभाव कहाता है। तीसरा:-

सचासत्॥ वै०॥ २०८। २०१। मृ० ८॥

जी होंबे और न होंबे जैसे अमीर खीड़न खों भी:" यह घोड़। माय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़ा का भाव है। यह अन्योन्याभाव कहाता है। चोथा:-

यचान्यद्सद्तस्तद्सत्॥ वै०॥ अ० ६। आ० १। स्र० ५॥

जी पूर्वितितीनी अभावीं में भिन्न है उस की अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे "नरगृङ्ग" अर्थात् मनुष्य का सींग "खपुष्प" त्राकाय का फूल और 'वस्यापृत्र' वस्या का पुत्र। इत्यादि॥ पांचवां:—

नास्ति घटो गेह इति सतो घटसा गेहसंसर्गप्रतिष्यः॥ वैशा ख॰ १। खा॰ १। स्तृ०१०॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर की साथ घड़ी का संबन्ध नहीं है ये पांच अभाव कहाते हैं।।

इन्द्रियदीयात्मंस्कारदोषाचाविद्या॥ वै०॥ श्रा०८। श्रा०२।सू० ११॥ इन्द्रियों भीर संस्कार के दीव में अविद्या उत्पन्न होती है॥

तस्ष्टं ज्ञानम् ॥ वै०॥ २०००। २००२। स्त्र०११॥ जो दुष्ट बर्धात् विपरोत ज्ञान है उस की श्रविद्या कहते हैं॥

श्रदुष्टं विद्या॥ वै०॥ श्र० ६। श्रा०२। सू० १२॥ को श्रदुष्ट शर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस की विद्या कहते हैं॥

पृषिद्यादिक्षरसगंधस्पर्शाद्रव्यानित्यत्वाद्नित्वाद्य॥ वै०॥ च्य० ७। च्या० १। सू० २॥

एतेन नित्यषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै०॥ २००। भा०१ सू०३॥

को कार्यक्ष पृथियादि पदार्थभीर उन में क्य रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के श्रनिय होने से श्रनिय हैं भीर जी इस से कारणक्ष पृथियादि निय द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे निय है॥

सदकारगावन्तित्यम ॥वै०॥ अ० १। आ०१। मू०१॥

जी विद्यमान ही ग्रीर जिम का कारण कीई भी न ही वह नित्य है ग्रर्थात्:— "सत्कारणबद्वित्यम्" जी कारण वाले कार्य्य रूप गुण हैं वे ग्रानित्य कहाते हैं॥

श्वस्यदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समायि चेति लैंगिकम्॥ वै०॥ श्व० ६। श्वा० २। सू०१॥

इस का यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्यसमवायि भीर विरोधि यह चार प्रकार का लेगिक सर्थात् लिङ्ग लिङ्गो के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। "समवायि" जैमे भाकाय परिमाण वाला है "संयोगि" जैन घरोर त्वचा बाला है इत्यादि का नित्य संयोग है "एकार्यसमवायि" एक प्रध में दीका रहना जैमे कार्य्य रूप सम्ये कार्य का लिंग अर्थात् जनाने वाला है "विरोधि जैन हुई हृष्टि हीने वाली हृष्टि का विरोधी लिङ्ग है "व्याप्ति":—

नियतभर्मशास्त्रित्यम्भयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः॥ निजयत्त्राद्ववसित्याचार्याः॥

#### चाधेयशक्तियोग इति पंचशिखः॥ सांव्यसूच २८। ३१।३२॥

जार उन दोनों अध्वा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहत्वार है उसी को व्यक्ति कहते है जैसे धूम और प्रान्त का सहत्वार है। २८। तथा व्याप्य को धूम उस को निज शिक्त से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नियोग के भी धूम खर्य रहता है। उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के केंद्रन भेदन सामध्ये में जनादि पदार्थ धूमक्प प्रकट होता है। ३१। जैमें महत्त्वादि में प्रकलादि को व्यापकता बुह्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जैमें शिक्त प्रावेदक्ष और प्रक्रियान आधारक्प का सम्बन्ध का नाम व्यक्ति है। जैमें शिक्त प्रावेदक्ष और प्रक्रियान आधारक्प का सम्बन्ध का हथी है। जैमें शिक्त प्रावेदक्ष धीर प्रक्रियान आधारक्प का सम्बन्ध है। ३२। इल्लादि आफ्तों के प्रमाणादि में परीत्ता करके पढ़े आहे पढ़ावें उस र की पूर्वीक प्रकार में परीत्ता करके जो सत्य उहरें वह र यन्य पढ़ावें जो र दन परीचा भी विकार ही उन र अर्थी की न पढ़े न पढ़ावें की कि:—

#### त्तचगप्रमाणाभ्यां वस्तु सिद्धिः

ल्चण जैसा कि "गन्धवती पृथिवी" जी पृथिवी है वह गंध बाली है ऐसे लच्चण बार प्रत्यचाद्रिमाण इन से सब सत्यात्मत्य बार पदार्थी का निणय ही जाता है इस के बिना कुछ भी नहीं होता॥

#### ऋष पठनपाठनविधि:॥

यब पहने पराने का प्रकार निखत हैं -प्रथम पाणि निम्निक्तियिचा जो कि स्वरूष है उस को गीति अर्थात् इस अवर का यह स्थान यह प्रयक्ष यह करण है जैसे पि इस का बोब स्थान, स्पृष्ट प्रयक्ष बीब प्राण् तथा जोस को किया करनो करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अचर्रा का उचारण माता पिता भाचार्य निखनार्वे। तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायों के सूढों का पाठ जैसे "इडिराटेच्" फिर पटक्टेट जैसे "वृद्धिः, आत्, पेच् वा भादेच्" फिर समास भाच पेच भादेच्" फिर पटक्टेट जैसे "वृद्धिः, आत्, पेच् वा भादेच्" फिर समास भाच पेच भादेच्" फिर पटक्टेट जैसे "वृद्धिः, आत्, पेच् वा भादेच्" फिर समास भाच पेच भादेच्" को से "आदेचां हिंद सचा कियते" अर्थात् आ, ऐ, औं को हिंद सचा है "तः परा यस्नाक तपरस्तादिप परस्तपरः" तकार जिस से परे भीर जो तकार से भी परं इ वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त, और त,से परे एच् दीनीं तपर हैं तपर का प्रयाजन यह है कि हुस बीर प्रत की

हिंदि संज्ञा न दुई। उदाहरण (भागः) यद्वां "भज"धातु में घञ्"प्रत्यय के परि घ,ञ्" की इसंज्ञा हो कर लीप हो गया पद्मात् भज् अ "यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की वृतिसंत्रक आकार हा गया है। तो भाज पुनः ज्का गृही अवार की साध मिल के "भागः" ऐसा प्रयोग सुत्रा "श्रध्यायः" यक्तां ऋधिपृष्टिक "इ.ङ्" धातु की हुस्त इ की स्थान में "घञ्" प्रत्यंत्र की परे "ऐ" हिंडि श्रीर उस की श्राय् हो मिल के "प्रयाय:" "नायक:" यहाँ नीज्" धातुकी दोर्घ देशार के स्थान में "खुल्" प्रत्यय के परे "ए" हिंह और उस की भाय ही कर मिल के "नायक: "श्रीर "स्तावक:" यहां "स्त्" धातु में "गवल्" प्रत्यय हो कर हुन्व उकार के स्थान में और दृढि भाव भादेश हो जर अकार में मिल गया ता "स्तावक: "(क्रञ्) धात में भागे "पतुल्" प्रत्यय लुको इत्संचा होकी लोप"तु"को स्थान में श्रक चान्नेश चौर ऋकार के स्थान में " धार् " हिंद हो कर "कारक:" मिड हथा। जो २ सूच आगे पीटि के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाय और सिनेट अथवा लकड़ी के पढे पर दिख्ला २ की कचा रूप धर की जैसी "भज्+ घज्+ सु इस प्रजार धर के प्रथम श्रकार का लीप पद्मात् घुकार का फिर ञ्का लीप हो कर "भज्+ म्र + सु "ऐसा रहा फिर ञ्ली स्थान में "ग्" होने से 'भाग् + श्र + सु" पुनः घलार में मिल जाने से "भाग+सु" रहा अब उकार की इत्संज्ञा " स " के स्थान में "र्व" होकर पुन: इकार को द्रसंद्वा लोप हो जान पद्यात् "सागर्" ऐसा रहा अव रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय द्वीकर "भागः" यह कप सिंड हमा | जिस र सूच में जीर कार्ये होता है जस र का पढ़ पढ़ा के द्योर लिखवा कर कार्य कराता जाय। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीत्र टढ़ बीध हीता है। एक बार इसी प्रकार भशाध्यायी पढ़ा के धातपाठ अर्थभिति और दशक्कारी के क्य तथा प्रक्रियासहित सूत्री के उत्सर्भ अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे "कमेखण्" कर्म उपपद सगा हो तो धातुमात्र से अए प्रत्यय हो जैसे "क्भकारः" पद्यात् भपवाद सूत्र जैसे " भातोनुपसर्गे का " उपसर्गीमित्र कार्य उपपद लगा हो तो भाकारान्त धातु से "का" प्रस्तय क्षेत्रे अर्थात् जी बह्बापक जैसा कि कर्मीपपद सगा हाता सब धातुथीं से " यण " प्राप्त होता है उस में विशेष अर्थात् अल्य विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु की 'क प्रयय ने ग्रहण कर किया जैसे उक्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रष्टित होती है वैसे भावाद सूत्र के विषय में उसर्ग सूच को प्रष्ट्रिस नहीं होतो । जैसे चलवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवाली की प्रष्टित हती 🤁 वैसे माण्डलिक गणादि के राज्य में चक्रवर्शी की प्रवृक्ति नहीं होता इसी प्रकार पाणिनि सहर्थिन सहरू

स्रोकों के बीच में अखिल प्राप्ट अर्थ और संबन्धों की विद्या मितपादित करदी है। धात के पश्चात उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय प्रच्छी प्रकार पढ़ा के पुन: दूसरी वार शंका, समाधान, वास्तिक, कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी को हितीयानुहत्ति पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष पढ़ावे अर्थात् जो बुंबिमान, पुरुषार्थी, निष्यपटी, विद्याहिब के चाहने वाले निस्य पड़े पड़ावें तो डेंढ़ वर्ष में श्रष्टाध्यायी सीर डेंड वर्ष में महाभाष्य पढ़ की तीन वर्ष में पूर्ण वैद्यक्षतर्च होकर वैदिक भीर सीकिक गन्दों का व्याकरण से पुनः प्रसागस्तों को शोघ सङ्ज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा अस अन्य शास्त्री में करना नहीं एड़ता भीर जितना दोध इन के पटन से तीन वधीं में होता है उतना बीध क्रुयंथ अर्थात् सारखत, चंद्रिका. कौ सुदी, अनीरमादि के पट्न से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्यों कि जी महागय महिष्तीगी ने सहजता से महान् दिषय घपने यंथीं में प्रकाणित किया है वैसाइन चुद्रायय मन्त्यों के कल्पित यंथीं में क्यों कर होसकता है। सङ्घि-सीगी का भाषय जहां तक हो सके वहां तक स्गम भीर जिस के ग्रहण में समय योड़ा लग इस प्रकार का होता है। जुड़ाशयली की मनमा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तज कठिन रचना करनी जिस की बड़े परियम से पढ़ के यस्य लाभ उठासके जैसे पहाड़ का खेदिना की डी का नाम कीना। श्रीर शार्ष गंधी का पट्ना ऐसा है कि जैसा एक गीता लगाना बहुम्हय मातियी का पाना। व्याकरण को पठ के शास्त्रमुनिक्तत निवगट और निवक्त कः वा पाठ महीने में सार्थक पढे श्रीर पढावें। श्रन्य नास्तिककृत श्रमरकाशादि में श्रनिक वर्ष व्यर्थन खेबितदनस्तर पिक्रलाचार्यकृत छंटोग्रंथ जिस से वैदिक सी किक छंटी का परि ज्ञान मबीन रचना और प्रलोक बनाने की रोति भी यथावत सीखें इस यंथ भीर स्रोकी की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। भीर इत्तरत्नाकर आदि चल्पमुडिपकस्पित ग्रंथी में चनेकावर्षन खेविं। तत्पसान मनुस्मृति वास्नीकरामायण और महाभारत के उद्योग पर्वान्तर्गत विद्रनीति यादि अच्छे २ प्रकारण जिन से दुष्ट व्यमन दूर ही और उत्तमता सभ्यता प्राप्त ही वैसे की काव्य रीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्श्वीति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण ग्रीर भावार्थ को श्रद्धापक की ग जनावें श्रीर विद्यार्थि संग जानते जायें इन को वर्ष की भीतर पढलें तदनकार पूर्व भीमांसा, वैशिषक, न्याय, योग, सांख्य, शीर वेदान्त अर्थात् जहांकतः बनसके वहांतक ऋधिकत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानीं की सरसव्याख्यायुक्त कः यास्त्रीं को पहे पढ़ावें परन्तु वेदान्तमुत्रीं के

पटने की पूर्व देश, केन, काठ, ग्रम, मण्डक, माण्डका, ऐतरेशी, तै कि देशी, छांदीरथ, श्रीर हडदारण्यक इन दश उपनिषदों की पट के छः शास्त्रों के भाव्यहिक्सिहित सूत्री को दी वर्ष के भीतर पटावें श्रीर पट के वें पश्चात्। छः वर्षों के भीतर चारें बाद्याण शर्थात् ऐतरेथ, गतपथ, साम और गोपथ बाद्याणों के सहित चारें। वेदें। के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा जियासहित पटना दीग्य है। इस में प्रमाण:—

स्वागुरयं भारकारः किलाभूटधीत्ववेदं न विचानाति योऽर्धम्। योऽर्धन्त इत्सकलं भद्रमञ्जते नाकमेति न्नानविधूतपारमा॥

यह निक्त में संब है। जो बेद को स्वर भीर पाठमाव की पढ की अर्थ नहीं जानता वह जैसा हवा डाली, पत्ते, फल, फूल भीर अन्य पशु धान्य आदि का भारउठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है भीर जो बेद की पढ़ता भीर उन का यथावत् अर्थ जानता है वही संपूर्ण आनन्द की प्राप्त होते देहात्स के पथात् जान में पापी की छोड़ पविच धर्माचरण के प्रताप में सर्वानन्द की प्राप्त होता है।

उत त्वः पण्यत्व दर्भ वाचम्त त्वः भृष्वन्व भृगोत्येनाम्। उतोत्वकीतन्वं विसस्रे नायेव पत्य उभती सुवासाः॥ म्ह०॥ सं०१। स्व००१। सं०४॥

जो श्रविद्वान हैं वे सनते हुए नहीं सनते देखते हुए नहीं देखते बे सते हुए नहीं बोलते अर्थात् भविद्वान् सोग इस विद्या वाणों के रहस्य का नहीं जान सकते किला जो यव्द श्रय भीर संबन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे सुन्दर बन्त श्राभूषण धारण करती श्रपने पति की कामना करती हुई की श्रपना शरीर शीर स्वकृष का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्यान् के लिये श्रपना स्वकृष का प्रकाश करती है। श्रविद्वानी के लिये नहीं ॥

क्टचो ऋचरे परमे व्योमन् यिकान्देवा ऋधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्त्र वेद किमृचा करिष्यति य इत्ति दुस्त इमे समासते॥ भटः॥ मं०१। स्त्रः १६४। मं०३६॥

जिस व्यापन अविनाभी सर्वीत्कष्ठ परमेखर में सब विदान और पृथितो सूर्य आदि सब सोज स्थित हैं कि जिस में सब वेदीं का मुख्य तात्पर्ध है उस ब्रह्म की।

जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या अक सुख की प्राप्त हो सकता है १ नहीं र किन्त जो वेदी की पढ़ की धर्माका योगो श्रीकर एस वृद्धा की जानत हैं वे सब परमेखर में स्थित हो के सुक्तिकपी परमानन्द की प्राप्त होते हैं इस सिये जो कह पढना वा पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञानतिहत चाहिये। इस प्रकार सब वेदी की पढ़ के बायुर्वेद अर्थात् जी चरक, सुस्रत भादि ऋि सुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उस की अर्थ, क्रिया, शस्त्र, क्रेट्न, भेट्न, लेप, चिकित्सा, निदान,श्रीषध,पथ्य,शारीर, देश, काल और वस्तु के गुणचान पूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर पढ़ें पड़ाबें। तदन-न्तर धनुर्वेद प्रधात जो राजसंबन्धी काम करना है इस के दो भेद एक निज राज प्रकृष संबन्धी श्रीर दूसरा प्रजासंबन्धी होता है। राजकार्य में सब मेना के श्रन्यच ग्रस्त्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहीं का ग्रभ्यास गर्थात् जिस की ग्राज काल "क्वायद" कहते हैं जी कि प्रविश्वों से लड़ाई के समय में किया करनी होती हैं उन के। यथावत् भीखें और जी २ प्रजा के पालने भीर हिंद करने का प्रकार है उन की सीख़ की न्यायपूर्वका सब प्रजा की प्रसन्न रक्वें दुर्टी की यथायीग्य दगड़ श्री की वासन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजिबद्या की दोरवर्ष में सीख कर गास्वव वेद कि जिस की गानविद्या कहते हैं उस में म्बर, राग, रागिणी, समय् ताल, याम् तान, वादिव, नृत्यं गीत आदि की यथावत् भी खें पहत्तु मुख्य करके साम वेद का गान बादित बादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता भादि जो २ भाषे ग्रंथ है उन का पर्दे पगन्तु भड़वे वैष्या और विषयाग्रिकारक वैरा गियों के गर्दन प्रज्दवत् व्यर्धे प्रालाय कती न करें। अर्थे वह कि जिस की प्रिलाविद्या कहते हैं उस की पदार्थगुणविज्ञान क्रिया की यस नानाविध पदार्थों का निर्माण पथिवी से लेके आकाशपर्यन्त की विद्या को यथावसीख के भर्ध भर्यात जा एँ खर्य की बढ़ाने वाला है उस विद्या की सीख के दो वर्ष में ज्योतिषशास्त्र सूर्यः सिडान्तादि जिस में वोजगणित अङ्ग भूगोल खगोल सीर भूगभैविद्या है इस की यथावत् सी खें तत्पद्यात् सब पकार की इन्तिया यंत्रकता आदि की सीखें परन्तु जितने यष्ट, नज्ञच,जनायच, रागि, मुक्त भादि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन को भूड़ समभ के कभी न पढ़े और पटावे ऐसा प्रयक्ष पट्ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस में बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम गिचा प्राप्त हो के मनुष्य लंग सतकत्व हो कर सदा भानन्द में रहें जितनी विद्या इस रोति से वीस वा इक्कोस वर्षी में ही सकती है उतनी भन्यप्रकार मे प्रतवर्ष में भी नहीं हो सकती।

ऋषिपणीत गंथीं को इस लिये पढ़ना चास्तिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् भीर धर्मात्मा थे भीर अनिष्ठं भर्थात् जो अस्प्रशास्त्र पढ़े हैं भीर जिन का आका पचपातसहित है उन के बनाये हुए गंथ भी वैभे हो हैं।

पूर्वभोमांसा पर व्यासमुनिकत व्याख्या, वैग्रेषिक पर गोतममुनिकत न्यायमूत्र पर वाल्यायनमुनिकतभाष्य पतस्त्र लिमुनिकत स्त्र पर व्यासमुनिकतभाष्य
किपलमुनिकत सांख्यम् पर भागुरिमुनिकतभाय व्यासमुनिकत वेदालस्त्र पर
वाल्यायनमुनिकृतभाय अथवा वीधायनमुनिकृतभाय हित्तमहित पढें पढावें
इत्यादि सूत्री, को कल्प अग में भी गिनना चार्षिय जैसे ऋग्यजु साम श्रीर अथवें
चारी वेद देश्वरकृत हैं वैसे एत्रग्य,शतपथ, साम श्रीर गोपथ चारी ब्राह्मण शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निध्मुण, निक्का, इन्द श्रीर ज्योतिष कः वेदी के श्रद्ध मोमांसादि
इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रंथ हैं इन में भी जो २ वेद विषद्ध
प्रतीत हो उस २ की कीड देना क्यों कि वेद ईख्वरकृत होने से निभीन्त स्वतः
प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद हो से होता है ब्राह्मणदि सब ग्रंथ परतः
प्रमाण अर्थात् दन का प्रमाण वेदाधीन है वेद की विश्वष व्याख्या ऋग्वेदादि
भाष्यभूमिका में देख कीजिये शीर इस ग्रन्थ में भी धारी लिखेंगे॥

 योग्य होता है वैसे ये यन्य हैं (प्रश्न) क्या आप पुराण इतिहास की नहीं मानते ? उत्तर) हां मानते हैं परन्तु सत्य की मानते हैं मिथ्या की नहीं (प्रश्न) की नस्य श्रीर कीन मिथ्या है ? ॥

## ( उत्त० ) बाह्यगानीति हासान् पुरागानि कल्यान् गाया नाराशंसीरिति॥

यह राह्म मादि का वचन है जो ऐतरिए, शतप्रादि ब्राह्मण लिख मारी उद्गी के इतिहास, पुराष, कल्प, गाया और नाराश्रंमी पांच नाम हैं श्रीमद्वागव तादि का नाम पुराण नहीं (प्रथन) जो त्याध्य यंथीं में सत्य है उस का यहण म्बी नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उन में सत्य है सी २ वेदादिसत्व शास्त्री का है भीर मिथा उन के घर का है वेदादिस यशस्त्रों के खीआ र में सब सत्य का यहण हो जाता है जी कीई इन मिध्या ग्रन्थों से मत्य का ग्रहण करना चाहे ते। मिध्या भी उस के गले लपट जावे इस लिये ''इसर्यमियं सत्यं द्रतस्ताउयमिति" असला से युक्त ग्रत्यस्य सत्य को भी वैसे की इंटिना चाहिये जैसे विषयुक्त अब की (प्रश्न क्या तुद्धारा मत है १ (उत्तर) वेद भर्थात् जो २ वेद में करने भीर छोडने को शिकाको है उस २ का हम यथावत करना का इना मानते हैं जिस लिये वेद इस को मान्य है इस लिये इसारा मत वद है ऐसा हो मान कर सब मनुष्यों की विशेष चार्यो का ऐकामत्य हो कार रहना चाहिये (प्रश्न) जैसा सत्यासत्य और दमरे ग्रंथों का परमार विरोध है वैसे अन्य ग्राम्त्रों में भो है जैमा स्टिविवय में इट: धास्त्रों का विरोध है:-मीमांसा कर्म वैग्रेषिक काल, न्याय परमाया, यीग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकाति, श्रीर वेदान्त बृह्म से स्ट्रिकी उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? उत्तर प्रथम ता बिना सांख्य श्रीर वेदान्त के दसर चार शास्ती मं स्टब्टिको उत्पत्ति प्रसिद्ध महीं लिखी भी र इन में विरोध नहीं क्यों कि तुम की विरोधाविरोध का जान नहीं। मैं तुम से प्रता हं कि विरोध किस खल में हीता है ? क्या एक विषय में भयवा भिन्न २ विषयों में ? प्रक्रन) एक विषय में चनेकी का परसार विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भी स्ट्रिट एक हो विषय है (अत्तर) क्या विद्याएक है वा दा,एक है, जो एक है ता व्याकरण वैद्यक ज्याति । पादि का भिन २ विषय की हैं जैसा एकविया में अनेक विधा के भवयवीं के एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिन्नर कः अवयवीका प्रास्तीर्म प्रतियादन करने से इन में कुक्, भी विरोध नहीं जैसे

घड़े के बनाने में कर्म, समय, मही, विचार, संबोग वियोगाहि का, पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण, श्रीर कुंभार कारण है वेसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उस की व्याख्या मीमांसा में, समय को व्याख्या वैग्ने विक में, उपादान कारण को व्याख्या न्याय में, प्रवाय की व्याख्या योग में, तस्वों के श्रनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्यमें और निमित्त कारण की परमेश्वर है उस की व्याख्या वेदान्त ग्रास्त्र में है। इस से कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैद्यक्यास्त्र में निदान, चिकित्रा, चोषधि, दान श्रीर प्रथा के प्रकरण भित्र र कथित हैं परन्तु सब का सिद्यान्त रोग की निवृत्ति है वेसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक र कारण की व्याख्या एक र ग्रास्त्र कार ने को है इस किये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या सृष्टि ग्रकरण में कहेंगे।

जो विद्या पट्ने पट्नि के विन्न हैं उनको की इ देवें जैसा कुमंग अर्थात् दुष्ट विषयी जनीं का मंग दृष्टव्यसन जैसा मदादिसेवन चीर वेध्यागमनादि बाखा-वस्था में विवाह सर्थात् पत्तीस वर्षीं से पूर्व पुरुष चीर ग्रील इवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाद द्वीजाना, प्रीव्याचयी न होना, राजा माता पिता और विदानी का प्रेम वेदादि गाम्त्री के प्रचार में न होना, चतिभोजन, चतिजागरण करना, पट्ने पटाने परीचा लेने वा टेने में आल्फ्य, वा कापट करना सर्वीपरि विद्याका लाभ न समभाना, ब्रह्मचर्य से बल, वृहि, पराक्रम, आरोज्य, राज्यधन की हिहि न मानना, देखर का भान छोड़ अन्य पाषणादि जड़ सूर्कि के दर्शन एजन में व्यखे कान खोना, माता, पिता, चितिय चीर चाचार्यं, विदान इन की सत्ये मुक्ति मान मार सेवा सत्मंग न करना, वर्णायम के धर्म की छोड़ अध्वेप्ड, विपंड़, तिलक कंठी माला ारण एकाद्यो चयोदशी चादि बृत करना, काल्यादि तीर्व चीर राम, क्षणा, नारायण, विव, भगवती गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पार्खंडियां के छ दिस में विद्या पट्ने में अथवा का होना, विद्या धर्मे यीग पर्मे अबर की उपासना के विना मिथा प्राणनामक भागवतादि की कथादि में सुति का मानना सीत में धनादि में प्रवृत्ति हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारी में फस के ब्रह्मचर्थ श्रीर विद्या के साम से रिक्टत का कर रोगी और मुर्ख बमें रहते हैं।

पाजकस के संपदायी और खार्थी बाह्मण पादि जी दूसरी के विद्या सत्संग से इठा और अपने जान में फसा के उन का तन मन धन नष्ट कर दैते हैं भीर चाहते हैं कि जा चित्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्यान् हो जायेंगे तो हमारे पाखंह जान से इट और इमारे इस को जान कर इमारा अपनान करेंगे इत्यादि विद्यी को राजा और प्रजा दूर बार के अपने सड़कीं और सड़कियों को विद्वान करने के लिये तन मन धन से प्रयक्ष किया करें प्रमा ) क्या को और सूद्र में वेद पढ़ें? को ये पढ़ेंगे तो इस फिर क्या करें गे? भीर इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसायह निषेध हैं:—

### स्तीयद्रो नाधीयातामिति चते।॥

स्तो और शुद्ध म पहें यह युति है (उत्तर) सब स्तो और पुरुष घर्धात् मनुष्यः मान की पहन का अधिकार है। तुम कुषा में पड़ी और यह युति तुझारी कापोलकत्वना में हुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं। और सब मनुष्यों की विटाटिशास्त्र पहने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के कब्बोसवें भध्याय में दूसरा मंत्र है:-

यद्येमां वाचं कल्यागीमावटानि जनेभ्यः। बह्यराजन्याभ्याणे-प्रद्राय चार्याय च स्वाय चारगाय॥

पर्नेष्ट्रर कष्टता है कि (यथा) जैसे मैं ( जर्नस्य: ) सब मनुष्यः के लिये (इसाम् इस ( कान्यागीम् अध्याग अवीत् संसार भीर मुति ने सुख टंने | इारी (बार्यम् ) ऋश्वेद।दि चारी वेदी की वाणा का आधदानि उपदेशकरता हु वैसे तुम भी किया करी। यक्षं कोई ऐसाप्रस्न करी के अपन प्रव्य में दिजी का यक्ष्य करना चाहिये क्यों कि कालादि यन्त्री में बाद्धण, चित्रवेश्य हो के वेदी के पढ़िन का अधिकार निरुत्र है को भीर शूद्रादिवणों का नहीं (उत्तर) (वृद्धाराजन्यास्थार्ट इत्यादि देखी परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने बाह्मण, चित्रयं, अर्थाय / वैश्य (ग्रद्धः ग्रदु और (स्यायः अपने स्रत्य वास्तियादि (अरणायः) भौर प्रतियदादि को लिये भी बेटी का प्रकाश किया है प्रशीत् सब मन्य वेटी की पढ़ पढ़ा चौर सन सुमा कार विक्राम और बढ़ा के अच्छी वार्तिका यहणा श्रीर बुरी बार्तिकी त्यागकार की दुःखीं में छूट कर बालन्द की प्राप्त ही कहिये अब तुद्धारी बात माने वा परमेखद की। परमेश्वर की बात श्रवश्य माननीय है। इतने पर भी ल कोई इस की न मानेगा वह नाम्तिक कहावे गा क्यांकि "माम्तिका वेट्निन्टकः" वेट्री का निन्दक श्रीर न मानने वासा नास्तिक कहाता है। क्या प्रमेश्वर् ग्रद्रों का भ सा करना नहीं चांहता ? क्या देखर पचपाती है ? कि वेदों के पटने सुनने का प्रदों के लिये निर्धेव और दिजी के सिय विधि करें ? जी परमेण्डर का मिल्प्राय भूट्रादि के पढ़ाने सुनाने कान होता तो इन के भरीर में वाक् आंर योव इन्द्रिय क्यों

रचता जैसे परमात्मा ने पृथि वी, जल, श्राध्नि, वायु, चन्द्र, सूर्व्य और श्रमादि पर्धि सब की लिये बनाये हैं वैन ही वेद भी सब की लिये प्रकाशित किये हैं शीर जहां कहीं निषेध किया है उस का यह श्रीभाय है कि जिस की पहने पढ़ाने से बुद्ध भी न श्रावे बह निर्वेडिश र मूर्ज होने में शूद्र कहाता है। इस का एउना पढ़ाना व्यर्ष है श्रीर जी स्तियों के पढ़न का निषेध करते ही वह तुन्हारी मूर्जिता, खार्जता शीर निर्वेडिता का प्रभाव है देखी वेद में कर्याओं के पढ़ने का प्रमास ।

ब्रह्मचर्येग् कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥ श्रयर्व०॥ श्र० ३। प्र॰ २४। कां॰ ११। मं॰ १८॥

जैन सड़के बुद्धावर्ध सेवन से पूर्ण विद्या की र सिश्चा की पाप ही के यवती, विद्वा, अपने अनुकूस पिय सहस्र स्त्रिकों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कल्पा) कुनारों बुद्धावर्धेंग, बुद्धावर्धें सेवन से वेदादिशास्त्रीं को एट पूर्ण विद्या की र उत्तर की पाप बुद्धावर्धें सेवन से वेदादिशास्त्रीं को एट पूर्ण विद्या की र उत्तर विद्या की पूर्ण युवावस्था में अर्ज सहस्र पिय विद्यान (युवानम्) पूर्ण युवावस्था युक्त पुद्धव को (विन्दिते) पाप होते इस सिये स्त्रियों को भी बुद्धावर्ध्य और विद्या का यहण अवस्य करना चाहिये (प्रमन क्या स्त्री लोग भी विद्या की पदें १ (उत्तर) अवस्य, देखी जीत स्त्रादि में :--

### द्रमं सत्रंपत्नी पठेत्॥

भयीत् स्वी यज्ञ में इस मंत्र को पट्टी जो वेदा दिशास्वी को न पदी होते तो यज्ञ में स्वरमहित सबी का उचारण भीर संस्कृत भाषण को में कारसके भारत-वर्ष को स्वियों में भूषण रूप गार्गी भादि वेदादि ग्रास्वों को पढ़ के पूर्ण विदुषों हुई शंधह गतपत्र बृद्धाण में स्पष्ट सिखा है। भसा जो पुरुष विद्वान और स्थी भविदुषों और स्थी विदुषों और पुरुष भविद्यान हो तो निख्यति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे किर सुख कहां! इस सिथे जो स्त्री न पढ़ें तो कत्याभी को पाठ गाला में भ्रत्यापिका कीं कर होसकें तथा राजकार्य न्यायाधी ग्रत्यादि रहहा-ग्रम का कार्य्य जी पति को स्त्री और स्थी की पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्थी के भाषीन रहना विना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं होसकते।

हेखे। भार्यावर्त के राजपुर्वों की स्वियां धनुवेंद भयीत युष्ठिया भी अक्की प्रकार जानतो यो क्योंकि जी न जानती होतो ता केकयी आदि द्यरथ आदि के साथ युड में क्यों कर जासकती १ श्रीर युड कर सकती ! इसिल्ये

बाह्मणी भीर विचिया सब विद्या वैश्या को व्यवहार विद्या और शूदा की पाकादि सेदा को विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों की व्याकरण, धर और अपने व्यवहार को विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैस स्विधा को भी व्याक-रण, धर्म, वैद्यक, गणित, भिल्प विद्या ती भवश्य ही सीखनी चाहिये। क्यों कि इन के सोखे विना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति श्रादि से श्रन्कुल वर्तमान यथा योग्य सन्तानीत्पत्ति, उन का पालन वर्षन और स्थिचा करना घर के सब कार्यों की जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यक विद्या से श्रीषधवत् भन्न पान बना भीर बन वाना नहीं करसकती जिस से घर में रोग कभी न भावे और सब सीग सदा ज्ञानन्दित रहें जिल्प विद्या के जाने विना घर का बनयाना वस्त्र ज्ञासमण श्रादि का बनाना बनदाना गणितविद्या के विना सब का हिसाब समसना समभाना वेदादिया स्वविद्या के विना ई खर श्रीर धर्म की न जान के श्रधमें से कभी नहीं वचसके। इसनिये वे ही धन्यबादाहे और कतकत्य हैं कि जी अपने मन्तानी की ब्रह्मचर्य उत्तम शिचा भीर विद्या से ग्रारीर श्रीर शाका के पूर्ण बल की बडावे जिस से वे सन्तान मात, पित, पति, सासु, खसुर, राजा, प्रजा, षड़ोसी इच्ट मित्र भीर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से दर्भी । यही केश्य श्रचय है इस की जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय श्रम्य सब की ग्रव्यय करने से घट जाते हैं भीर टायभागी भी निजभाग लेते हैं श्रीर विद्या काग का चार वा दायभागी कोई भी नहीं ही सकता इस कीय की रचा शीर हि करने वाला विशेष राजा भीर प्रजाभी हैं॥

## बन्धानां संप्रदानं च कुमाराखां च रचणम् ॥ मनु॰

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों की उन्न समय से जल समय तक बृह्मचर्य में रख के विद्वान कराना जी कोई इस आजा को न माने ती उस के माता पिता की दण्ड देना अर्थात् राजा को आजा से भाठ वर्ष की पश्चात् खड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पार्वे किन्तु आचा कुल में रहत हैं जब तक समावर्षन का समय न आबे तबतक विवाह न होने पार्वे॥

# सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदामं विशिष्यते। वार्यन्त्रगासचीवासस्तिलकांचनसर्विषाम्॥ सञ्जु०

संसार में जितने दान हैं ऋर्थात्, जस, अब, गौ, प्रथिबी, वस्त्र, तिस, सुवर्षे श्रीर एतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान श्रतिश्रेष्ठ है। इस सिये जितना बनसने उतना प्रयक्ष तन मन धन से विद्या की हिंद में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचये विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सीभाग्य वान् होता है। यह ब्रह्मचयी श्रम को श्रिचा संचेप से लिखी गई इस के श्राग चौथे समुक्षास में समावर्तन श्रीर ग्रहाश्रम की श्रिचा लिखी जाय गी।

इति श्रीमह्यानन्धरखतीखामिकते सत्यार्षप्रकाशि सुभाषाविभूषिते शिचाविषयं हतीयः समुद्धासः संपूर्णः ॥ ३॥

# अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः॥

श्रथ समावर्भनविवाहगृष्ठाश्रमविधि वद्यामः॥

वेदानधीत्व वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्। श्वविस्तबह्यचयी गृहस्थायममाविशेत्॥१॥ मनु॰

अब यवावत् बुद्धाचर्य आचार्यानुकूल वर्त्त कर धर्म से चारो, तीन, वा हो, अथवा एक वेद की साङ्गोपाङ पढ़ के जिस का बुद्धाचर्य खण्डित न दुश्रा हो वह पुरुष वा स्त्री रहात्रम में प्रवेश करें॥१॥

> तं प्रतीतं स्वधर्मेण बह्मदायहरं पितु:। स्वग्विगं तस्प श्वासीनमहेयेत्प्रथमं गवा॥ २॥ मसु०

जो स्वधम अर्थात् यथावत् आधार्य भीर शिष्य का धम है उस मे युक्त पिता जनक वा अध्यात्रक मे बुद्धादाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण भीर माला का धारण करने वाला पवने पलंग में बैठे हुए भाचार्य की प्रथम गोदान से सत्कार वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी की भी कान्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥२॥

> गुनगानुमतः स्नाता समाहसी यथाविधि। उद्दहित दिस्रो भाषां सवर्णां सचगान्यिताम्॥३॥ ममु०

गुरु की भाजा ले स्नान कर गुरुकुल से धनुकाम पूर्वक आ के वृक्षिण, चित्रिय वैश्व अपने वर्णानुकुल सुन्दरसचण्युत कन्या से विश्वाह करे॥

> अमिपंडा च या मात्रसगोवा च या पितुः। साप्रयसा दिजातीनां दारकर्मणा सैथुने॥४॥ ससु०

जो अन्या माता के कुल को छ: पौढ़ियों में न हो श्रीर पिता के गात्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४॥ इस का यह प्रयोजन है कि:~

परोच्चप्रिया द्व क्हि देवाः प्रत्यचित्रः। शतपथ॰

यह निधित बात है कि जेसी परोच पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यच में नहीं जैसे किसी ने मित्री के गुण सुने ही त्रीर खाई न हो तो उस का मन उसी में लगा रहता है जैसे किसी परीच वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्तर इच्छा दोती है बैसे ही दूरस्य अर्थात् जो अपने गाँच वा माता के कुल में निकट संबन्ध की न हा उसी कन्या से वर जा विवाह होना चाहिये निकट श्रीर द्र विवाह करने में गुण ये हैं (१) एक-जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परसार क्रीड़ा, सड़ाई फीर प्रेम करने एक दूसरे के गुण देश स्वभाव वा बास्यावस्था के विपरीत भाचरण जानते और जो नंगे भी एक दूसरे की देखते हैं उन का परसार विवाह होने से प्रीम कभा नहीं हासकता (२) द्मरा-जैसे पानी मं पानी मिलने से विलचण गुण नहीं होता वैसे एक गोव विल वा साल कुल में विवाह होंगे में धातुषी के चदल बदल नहीं होंगे से उनति नहीं होती (३) तीसरा-जैस द्ध में मित्री वा यंजादि श्रीषदियों के यंग होने से उश्तमता होती है वैसे ही भिन्न गात्र सात्र पित्र कुल से प्रथक वर्तमान की पुरुषी का विवाह होना उत्तम है (४) चौबा-जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु श्रीर खान यान के तदलने से रोगर हित होता है वैसे ही दूर दंग्र हो के विवाद होने में उत्तमता है (५) पांचर्वे-निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान भीर विरोध होना भी सभाव है दूरदेशस्था में नहीं और दूरस्थां के विवाह में दूर २ प्रेम को डोरी सक्वी वढ़ जातो है निकटस्थ विवाह में नहीं (६) इटे दूर र देश के वसीमान और पदार्थी की प्राप्ति भी दूर सर्वंध होने में सहजता से छोसकती है निकट विवाह होने में नहीं इसी लिये:-

### दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति निर्

काशा का नाम दुष्टिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हितकारी हंता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें काशा के विव्य कुल में दारिद्र होने का भा संभव है क्यों कि जब २ काणा पित्रकुल में आवेगी तब २ इस की कुछ न देना ही होगा (८) आठवां कोई निकट होने से एक दूसरे की अपने २ वित्र कुल के सहाय का घमण्ड भीर जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भाट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी भीर विरोध भी क्यों कि प्राय: स्त्रियों का स्त्रभाव ती ह्या भीर सदु होता है दत्यादि कारणी से पिता के एक गोत्र माता की छ: पीढ़ी भीर समीप देश में में विवाह करना अच्छा नहीं॥

#### सञ्चान्यपि समुद्रानि गोऽणाविधनधान्यतः। स्वीसंबन्धे दशैतानि कुलानिपरिवर्जयेत्॥१॥

चाई कितन हीं धन, धान्य, गाय, घना, हाथी, वीड़े, राज्य, यी, घादि से समृह ये कुल ही तो भी विवाह संबन्धमें निम्नलिखित दशकुलीं का त्याग कर दे ॥१॥

# चीनित्रयं निष्पुरुषं निष्कत्यो रोमशार्षमम्। चयामयाव्यपस्मारियितृक्षिक् लानि च॥२॥मनु०

जी कुल सत्तिया से होन, सत्पुरवीं मं रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लॉम, अथवा बबासीर, चयी, दम, खांसी आमाग्रय, मिरगी, प्रवेतकुष्ठ, और गलितकुष्ठयुक्त कुलीं की कल्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्यों कि ये सब दुगुण और रोग विवाह करने वाले के छल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इस लिये उत्तम कुल के लड़के और सड़कियों का अ। पस में विवाह होना चाहिये॥ २॥

# नोद्दहेत्कपितां कन्यं नाऽधिकांगीं न रोगिशीम्। नालोमिकां नातिलोमां नवाचाटान्वपिंगलाम् ॥ ३॥ मनु०

न पीलेवर्ण वाली, न अधिकाङी अर्थात् पुरुष में लम्बी चौड़ी, अधिकवल-वाली, न रोगयुका, न लांमरिहत, न बहुतलांमवाली, न बकावाद करने हारी भीर भूरे नेववाली ॥ ३॥

# नर्ज्ञ चनदीनामी नान्खपर्वतनासिकाम्। नपच्यि इप्रिष्यनामी नचाभीषणनासिकाम्॥४॥ सनु०

नऋच धर्णात् पश्चिनी भरणी रोहिणीदेई रेवतीवाई विकारि प्रादि मद्यत्र नाम वाली तुलसिधा गंदा गुलावी चंदा चमेली ग्रादि हन नाम वाली, गंगा जमुना पादि नदी नाम वाली, चांडाली ग्रादि पन्य नाम वाली, विन्ध्या हिमालया पार्वती पादि पर्वत नाम वाली, की जिला में ना ग्रादि पची नाम वाली, नागी भुलंगा पादि सर्प नाम वाली, माधोदासी मौरादासी ग्रादि प्रेच नाम वाली श्रीर भीमकुषरि चिण्डिका काली पादि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवह न करना चाहिये क्यों कि ये नाम कुलित श्रीर श्रन्थपदार्थी के भी हैं॥ 8॥ श्रव्यक्षाङ्गी भोग्यनाम्नी इंस्वारणगामिनीम्॥ तनुलोमकेशद्यनां मृद्दङ्गीसुद्दहिस्वयम्॥ ५॥ मनु०

जिस के सरल सुधे मङ्ग हो विश्व न जिस का नाम सुन्दर सार्थात् यागेदा, सुखदा मादि हो हंस और हिंदिनों के तुस्य जिस की चाल हो सुद्धा लोम केय मीर दाल युक्त और जिस के सब मङ्ग कीमल हो वैसी स्त्री के साध विवाह करना चाहिये। (प्रका) विवाह का समय और प्रकार कीन सा अच्छा है (उल्लर) सील हवें वर्ष में ले के चीवी अवें वर्ष तक कत्या और २५ पची सवें वर्ष से ले कि ४८ वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उल्लम है इस में जो सोल ह और पची स में विवाह कर तो निक्त श्वाद होस की स्त्री तोस पेंती स वा चाली स वर्ष के पुरुष का मध्यम चीवास वर्ष को खो भीर अड़ताली स व्या के पुरुष भीर कत्या का विवाह उल्लम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह को विधि श्वेष्ठ और बृद्धाचर्य विद्याध्यास अधिक हाता है वह देश सुखो भीर जिस देश में दूब जाता है। क्यों कि बृद्धाचर्य विद्याभ्य का विवाह होता है वह देश सुखो में इब जाता है। क्यों कि बृद्धाचर्य विद्याभ्य पूर्व का विवाह के सुधार हो में सब बातीं का सुधार भीर विगड़ में से विगाड़ हो जाता है। प्रश्न

श्रव्यक्षी भवेद्गीरी नववर्षा च रोहिगी॥ दश्रवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व रजम्बला॥१॥ माता चैव पिता तथा ज्येष्ठी स्वाता तथैव च॥ पयस्ते नरमं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्॥२॥

ये आंक पाराधरी भीर शीवनीध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि लन्या की भाठवें वर्ष गोरी नवमें वर्ब राहिगों दसवें वर्ष कन्या और उस के भागे र अस्त्रला संज्ञा हा जाती है॥ १॥ दधवें वर्ष तक विश्वाह न करके र जस्त्रला कन्या की माता पिता भीर उस का बड़ा आई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं (उत्तर ॥

#### बह्योवाच,

एकचया भवेतारी दिचयोयन्त रोहिया। विचया पाभवेत्वन्या द्यात ऊर्ध्व रजस्वला॥१॥ माता पिता तथा भाता मातुलो भगिनी स्वका॥ सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्॥२॥ यह सद्यानिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है। अर्थ-जितन समय में परमाणु एक पचटा खावे उतने समय को जण कहते हैं जब कन्या जन्में तब एक चण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीमरे में कन्या और चीब्रे में रजखला हो जाती है ॥१॥ उस रजखला का देख के उसी की माता, पिता, भाई, मा और बहिन सब नरक की जाते हैं॥ २॥

(प्रश्न ये स्नोक प्रमाण नहीं (उत्तर की प्रमाण नहीं क्या जो ब्रह्मा जो के स्नोक क्रमाच नहीं तो तुष्क्रार भी प्रमाण नहीं होसकत (प्रश्न ) बाह २ परागर श्रीर काशीनाय का भी प्रमाण नहीं करते! (उत्तर) वाह जो याह! क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते परागर काशोनाथ से ब्रह्मा जो बड़े नहीं हैं? जो तुम ब्रह्मा जो के स्नोकों को नहीं मानते तो हम भी परागर काशीनाथ के स्नीकों को नहीं मानते (प्रश्न०) तुष्क्रार स्नोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्येंकि सहस्था- चण जन्ममय ही में बीत जाते हैं तो विवाह की हो हो मकता है श्रीर उम ममय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं हो खता। (उत्तर जो हमारे खोक अमंभव है तुष्कार भी असंभव हैं क्येंकि शाठ नो श्रीर दश्ने वर्ष भी प्रवाह करना निष्फल है। क्योंकि सोलहथें वर्ष के प्रसात चीवांग्रें वर्ष को प्राप्त होने से प्रका का बीर्थ प्रियक ग्रार बिल्ध्ट को का गर्भाग्रय प्रा बोर गरीर भी बल्या होने से सलान उत्तम होते हैं को बीर शाठ वें का का गर्भाग्रय प्रा बोर गरीर भी कल यात होने से सलान उत्तम होते हैं को बीर शाठ वें का का गरी श्री करें यात हो यह गारीर का हाना बसंभव है वैसे हा गीरा शिहणों नाम हेना भी ध्रुक है यह गारीर

उनवीड्यवर्धयाम्यायः पञ्चितिम् ॥ यदायत्ते पुमान् गर्भे कुलिस्यः स विषदाने ॥ १॥ जाती वा न चिर्झोवज्ञावेडा दुवीने न्द्रियः ॥ तसादत्वल्वानायां गर्भोधानं न कार्येत ॥ २॥

श्रमें मीलह वर्ष से न्यूनवय वाली की से पर्चाम वर्ष से न्यून वायू वाला एकप आ गर्म की स्थापन कर त्रा वह क्विक्य क्षा गर्म विपक्षि का पात कीता क्यात् पुग्णकाल तक गर्मामव में रूप कर खराद्र नहीं होता १। अध्या उत्पन्न ही तो चिग्काल तक न जीवे वा जीवे तो दुलेलेन्टिर हो। इस कारण से पतियाल्यायस्था वाली की में गर्म स्थापन न कर ॥ ९ ८

एसे २ प्रास्थाल नियस भीत राष्ट्रकम का देखने और कृष्टि से विश्वार में सही सिष्ठ होता है कि तह वर्ष से स्वान की भीत २५ वर्ष से स्वान भाष्ट्र वाला प्रत्य क्षमा असाधान कार्ने के याग्य नहीं होता। इन नियम। से विष्योस की अस्ते हैं वे दुखनायी होति हैं

<sup>े</sup> जिल्ला सर्थ सं भ्यून् काय् वाले की प्राप्त के। गर्माणान से मानवर अन्वन्तरि की स्थूत से क्रिक्ट करति है:

कन्या न हो किन्तु कालो हीती उस का नाम गाँदी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रांडिको वसदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लांग माद्य समान मानते हो जब कन्यामाव में गौरी आदि की भावना करने होता फिर उन में विवाह करना कैमें संभव और धम्युक्त हो सकता है! इस सिये तुद्धारे और हमारे दो र श्लीक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैमा हमने "ब्रह्मोवाच" करके श्लीक बना लिये हैं। वैसे वेभी पराधर आदि के नाम में बना लिये हैं इम सिये इम सब का प्रमास होड़ की वेदी की प्रमास में सब काम किया करी देखी मनु में:—

बीणि वर्षाण्यदोत्तेत जुमार्युत्मती सती। जर्धत् कालादेतमाडिंदेत सहगं पतिम्॥ मनुः

कत्या रजस्त्रका हुए पौकृ तीन वयेष कि पति की याज कर के अपने त्त्य पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजीदधीन हीता है तो तोन वयीं में ३६ वार रजस्त्रका हुए प्रयान विवाह करना योग्य है इस से पृवे नहीं।।

> काससामरगात्तिष्ठेद् गृह कन्यत्तीसत्यपि। नर्ववैनां प्रयक्त्रेत्त् गुक्किनाय कर्हिष्वत्॥ सनु०

चारे नड़का नड़की मरण पर्यन्त कुमार रहे परन्तु अमद्रग धर्मात् परस्पर विगव गण वसे ज्ञमाव वाली का जिवाह कभी न ही ना चाहिये इस में सिंव हुआ कि न प्रदेशित समय से प्रथम वा असद्गी का दिवाह हो ना योग्य है।

प्रिश्न, विवाह माता पिता के शाधीन हीना चाहिये वा लड़का सड़की के शाधीन रहें १ ( उत्तर ) लड़का सड़की के शाधीन विवाह हीना उत्तम है। जी माता पिता विवाह करना कभी विचार तो भी सड़का सड़की की प्रमन्ता की विनान हीना चाहिये हैं। कि एक दूभरे की प्रमन्ता से विवाह होने में विरोध वहत कम होता और मन्तान उत्तम होते हैं। अप्रमन्ता के विवाह में निख्कीय हो रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं की जी उन में परसार प्रसन्तता रहें तो उन्हीं की सुख भीर विरोध में हन्हीं की दु:ख हाता भीर-

सन्तुरहो सार्यया सत्ती भर्या सार्या तथैवन । यश्चित्वेव कुले नित्यं बल्यामं तन वै ध्रवम् ॥ सनु० जिस कुल में स्त्री से पुरुष भीर पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उमी कुल में आनन्द, लक्षी और की ति निवास करती है भीर जहां विरोध कल ह होता है वहां दः ख दिर और निन्दा निवास करती है इस लिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्थावर्त में परंपरा में चली खाती है वही विवाह उत्तम है जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहैं तब विद्या, विनय, शीन, रूप, आय, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। जब तक इन का मेत नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न वाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता।

युवा सुवासा: परिवीत त्रागाता उ खेयाग्भवति कायमानः। तं धीरा सः कवयो उन्तयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः॥१॥ चट्ट०॥सं०३।सू०८। मं०४॥

त्रा धेनवो धुनयन्तमशिन्त्रीः शबर्द्धा शशया त्रप्रदुग्धाः। नत्रानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥२॥ चटः॥मं०३।स्र०५५।मं०१६॥

तूर्वी रहं शरदः शश्वमाणा दीवावस्तोनवसी जरयन्तीः। सिनाति श्वियं जरिमा तनूनासप्यू न पत्नीर्हवणो जगम्युः॥३॥ चट०॥ मं०१। सृ०१७६। मं०१॥

जो पुरुष (परिवीत:) सब घीर से यजीपवीत ब्रह्मचर्ळ सेवन से उत्तसिंगणा घीर विद्या से युक्त (सुवासा: सुन्दर वस्त्र धारण किया चुत्रा ब्रह्मचर्ळ युक्त (युका) पूर्ण ज्वान हो के विद्याग्रहण कर ग्रहायम में (आगात्) आता है (स छ) बही दूसरे विद्याज्य में (जायमान:) प्रसिद्ध हो कर (यंग्रान) धित्रपर्योभायुक्त मंगलकारी (भवति) होता है (स्वाध्यः) घट्छे प्रकार ध्याग्रक्त (मनसा) विद्यान से (देव्यन्त:) विद्याहित को कामनायुक्त (धीराम:) धैर्ययुक्त (कवयः) विद्यान कोग (तम्) छसी पुरुष का (जवयित) उन्नति शील कर के प्रतिष्ठित करते हैं चीर जो बृह्मचर्ळ धारण विद्या उत्तम शिक्ता का ग्रहण किये विना श्रयवा बाल्या वस्त्रा में विद्याह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भष्ट हो कर विद्यानी में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते॥ १॥

जी (अपदुष्धाः) किसी ने दुन्नी नहीं जन (धेनवः) गौ भी के समान (अधिखीः) बाल्यावस्था से रहित (यबरुघाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारी (ग्रव्यानव्याः नवीन २ ग्रिचा श्रीर अवस्था से पूर्ण (भवल्तीः) वर्त्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्य स्त्रियां देवानाम् ) बुद्धाचर्य सुनियमीसी पूर्ण विदानों के (एकम्) घडितीय (महत् बहु (असुरत्वम्) प्रजा शास्त्रिशाय युक्त प्रजा में रमण के भावार्य को प्राप्त होती हुई तक्षा प्रतियों की प्राप्त हो के (आधुनयन्ताम्) गर्भधारण करके कभी भूल के भी बाह्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान करें क्यां कि यहा कर्म इस सोक और परसोक के सुख का माधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाथ उस से अधिक स्त्री का नाथ होता है ॥ २॥

जैमे (न) शोध ( यथमाणाः ) अत्यन्त यम कर ने हारे ( हवणः ) वीर्यं मीचने में ममर्थ पृणीयवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नोः ) युवावस्थास्य हृदयों की पियं क्रियों को 'जगम्यः ) प्राप्त होकर पृणी शत वर्ष वा उस से भिध्व वर्ष आयुक्तां यानन्द से भोगते थीर पुत्र पीचादि से संयुक्त रहते रहें वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्त्तीं जैसे । पूर्वीः ) पूर्व वर्त्तमान ( शर्दः । शर्द च्ह्नुभीं श्रीर (जरयन्तीः) हृद्धाः वस्था कां प्राप्त कराने वालों ( उषसः ) प्रातः काल को वेलाश्री को ( द्राषाः ) राजों भीर ( वस्ताः ) दिन ( तन्नाम् ) श्रीरों को (श्रियम्) श्रीभा को (जरिमा) भित्य हृद्धपन कले भीर श्रीभा को दूर कर देता है वैसे ( श्रहम् ) में स्त्री वा पुग्य ( उ ) अक्षे प्रकार ( श्रीप ) नियय करके बुद्धाचर्य से विद्या श्रिचा शरीर श्रीर श्रीमा को स्त्र वा प्राप्त हो की विवाह कर्क इस से विद्र करना वेद्विकद होने से सुखद्यका विवाह कभी नहीं होता ॥ ३॥

कव तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्थ लाग बुद्धाचर्य से विद्या पढ़ ही के ख्यंबर विवाह कारते थे तकतक इस देश को सदा उन्नति होती थे। जब से यह बुद्धाचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माना जिता के आधीन विवाह होने लगा तब से कामशः आर्थावर्स देश की हानि होती चली आई है। इस से इस दुष्ट काम की छोड़ के सज्जन लोग पूर्वीक प्रकार से स्वयंबर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्ण व्यवस्था भी गुण कर्म, स्वशाव के अनुसार होनी चाहिये। (प्रश्न) क्या जिस के माता जिता बाह्मण हो तह बुह्मणी बुह्मण होता है और जिस के माता जिता अन्ववर्णस्थ हो उन का सन्तान कभी बुह्मण हो सकता है १ (उत्तर) हो बहुत से हो गये, होते हैं भीर होंगे भी जैसे छांदोग्य लपनिषद् में जाबाल ऋषि भड़ात कुल, महाभारत में विद्यामिन चिष्य पर्प भीर मातंग ऋषि चांडाल कुल से बाह्मण होगये थे भव भी जो उत्तम विद्या स्वभाव बाला है वही बाह्मण के योग्य भीर मूर्ख शूद के योग्य होता है और वैंसा हो आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीर्थ से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता ? (उत्त०) रजवोर्थ के योग से बाह्मण शरीर नहीं होता किन्तु:—

# स्वाध्यायन मपैहों मैस्तेवियोने ज्यया मृतै:। महायद्भेश यद्भेश बाह्मीयं क्रियते तनुः॥ मनुः

इस का अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संचेप में कहते हैं (स्वाध्याय ) पटने पढ़ाने (जपै:) विचार करने कराने, नाना विध होम के अन्ध्तान, संपर्भ वेदीं की ग्रन्ट, श्रेथ, सम्बन्ध, खरोझारणसन्तित पढ़ने पटाने (इन्यया) पोर्णमासी दृष्टि आदि के करने, प्रवेक्ति विधि पूर्वक (स्तै:) धर्मी में मन्तानीत्पत्ति (महायजेय) पर्वीत ब्रह्मयज्ञ, टेवयज्ञ, पितृयत्, वैज्वटेवयज्ञ और सतिथियज्ञ (यज्ञेस । सनि-ष्ट्रीमादियञ्च विदानी का संग, सतकार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म शीर संपर्ग भिन्यविद्यादि पद के दशाचार छोड़ खेग्ठाचार में वर्तने में दियम ) यह ( तमु: ) शरीर ं ब्राह्मी । ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है । क्या इस प्रलेक को तुस्र महीं मानते हैं। मानते हैं। फिर क्यों रजवीर्ध के योग में वर्ष व्यवस्था मानते हो १ में अकेला नहीं मानता किला बहत में लोग परम्परा में ऐसा ही मानते हैं (प्रश्न) क्यातुम परंपरा का भी खगडन करों गे १ (उत्तर) नहीं परन्त् तुद्धारी उन्नटी समभा की नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उन्नटी श्रीर तुझारी सूधी समभा है इस में क्या प्रमाण्? ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जी त्म पांच सात पीढ़ियों के वर्त्तमान की सनातन व्यवहार मानते ही और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आज पर्धन्त की परंपरा मानते हैं देखी जिस का पिता खेष्ठ उस का प्रवाद्ध और जिस का प्रवाधिक खेश उस का पिता द्रष्ट तथा कहीं दोनी खेष्ठ वा दुष्ट देखने में चाते हैं इस निये तुम नीग स्त्रम में पड़े हो देखी मनु महाराज ने क्या कहा है:-

> येनास्य पितरो याता येन याता पितामहा:। तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन रिष्यते॥मनु॰

जिस मागे से इस के पिता, पिताम इचले ही उम मार्ग में सन्तान भी चलें परन्तु (सताम् ) जो सत्पुरव पिता, पितामह ही उन्हीं के मार्ग में चलें श्रीर जो पिता, पितासह दृष्ट हों तो उन की मार्ग में कभी न चलें। क्यों कि उसम धर्मारमा पुरुषी की मार्ग में चलने से दुःख करी नहीं होता इसको तुम मानत ही वा नहीं? ष्ठांर मानते हैं। श्रीर देखी जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोत वात है वही सना-तम और उस के विरुष है यह सनातन कभी नहीं ही सकती ऐसा ही सब लोगी की मानना चाडिये वा नहीं। भवण्य चाडिये। जी ऐसा माने उस से कड़ा कि किसी का पिता दरिव ही भीर उस का पुत्र धनाका होते तो क्या अपने पिता की दरि-टावस्या के श्रीभमान से धन को फेंक देवे क्या जिस का पिता श्री को उस का पुत्र भी अपनी आखीं की फीड़ लेवे! जिस का पिता कुकार्भी इही क्या उस का पत्र भी जुनमें को ही करें! नहींर किला जीर पुरुषों के उलम जानी ही उन का सेवन भीर दृष्ट कभीं का लाग कर देना सब का श्रालावण्यक है। जी काई रजवीर्ध के योग से वर्णात्रम व्यवस्था माने श्रीर गुण कर्मी के दोग से न माने तो उस में पंछन। चाहिये कि जी काई अपने वर्ण को छोड़ नोच् अन्यज्ञ, अयवा लयोन, मुसलमान हो गया हो उमकी भी बाह्मण की नहीं मानते ? यहां यही कहा री कि उस ने बाह्मण के कमें का इंदिये इस लिये वह बाह्मण नहीं है। इस संयह भी सित्र इंग्लाई जो बाह्मणादि छत्तम कमें करते हैं वेही बाह्मणादि थीर जी नोच भी उत्तम वर्ण की गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उस की भी उत्तम वर्ण में श्रीर भी उत्तम वर्णस्य ही के नीच काम कर तो उस को नीच वर्ण में गिनमा अवध्य चाहिय । प्रम्य )

# बाह्मगोस्य मुखमासीट् बाहू राजन्यः कतः। जह तदस्य यद्देश्यः पट्स्यार्थशृद्रो चनायत॥

यह यज्वेद के २१ वे भध्याय का ११ वां मंत्र है इस का यह अर्थ है कि बाह्मण ईग्वर के मृत्व चित्र वाहू वेश्य जर भीर श्रद पर्गों से उत्पन्न हुआ है इस लिये जैसे मृत्व न वाह भादि और वाहू भादि न मृत्व होते हैं इसो प्रकार बृह्मण न चित्र दि और चित्र विश्व होते हैं इसो प्रकार बृह्मण न चित्र दि और चित्र विश्व हो सकते । उत्तर इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पृष्य पर्धात् निराकार व्यापक परमात्मा की भनुष्टत्ति है। जब वह निराकार है तो उस की मुखादि अंग नहीं हो सकते जो मुखादि अंग वाला है। वह पृष्य पर्धात् व्यापक नहीं बह सवैग्र किमान जगरका

स्टा, धर्ता, प्रज्यकर्ता, जीवीं की पुर्छ पाणीं की व्यवस्था करने हारा सर्वज्ञ आता स्टार्ट्सित आदि विशेषण बाला महीं हो मकता इस लिये इस का यह अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमाला की स्टिट में मुख के सट्य सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मण:) ब्राह्मण (बाह्म) "बाह्मि बलं बाह्मि वोर्ध्य म्" प्रतप्य ब्राह्मण बल वौर्य का नाम बाह् है बह जिस में अधिक हो सः (राजन्यः) जिन्य (जरू ) किट के अयो और जानु के उपरिष्य भाग का नाम है जो सब पदार्थी और सब देशीं में जब के बल से जाव आवे प्रवेश कर वह (वैश्वः ) वैश्व और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात्नोच अंगर्क सट्य मुख्देलादि गुण वाला हा वह श्रूट है अन्यन प्रतप्यबाह्मणादि में भी इस मंत्र का ऐसा हो अर्थ किया है जैसे:—

# यक्षार्ते मुख्यास्तकात्मुखतो द्यमृज्यन्त रूत्यादि ।

जिस से ये सुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है मुखीत जैसा मुख सब संगी में शिष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कमें खभाव से युक्त होने से मनुष जाति में उत्तम बृद्धिण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि संग हो नहीं हैं तो मुखसे उत्पन्न होना ससंभव है। जैसा कि संध्या की मादि के पुषका विद्याह होना। और जी मुखादि संगी से बृद्धिणादि उत्पन्न होते तो छपादान कारण के सदय बृद्धिणादि की शाक्ति पवध्य होती जैसा मुख का साकार गोस माल है वैसे हो उन के ग्राक्ति पवध्य होती जैसा मुख का साकार गोस माल है वैसे हो उन के ग्राक्ति समान हरेना चाहिये। खिवारी के ग्रांत भुजा के महग्र वैद्यों के जब के तुख और ग्रूरों का बरीर पम के समान पाकार वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रम करमा कि जो र मुखा दि से उत्पन्न हुए ये उन की बृद्धिणादि संन्ता हा परम्तु सुद्धारी नहीं की कि जैसे सब लीग गर्भाग्य से उत्पन्न होते होते हो हम सियों तुम सुखादि में उत्पन्न न होकर बाद्धणादि सन्ना का प्रभान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा प्रयं व्यर्थ है भीर जो हमने प्रयं किया है वह सम्रा है ऐसाही अन्यन भी कहा है जैसा :—

# ग्रद्रो बाह्यस्तामिति बाह्यस्थिति श्रद्रताम्। चित्रयाञ्चातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्तर्येव च॥ मनु॰

श्ट्रज्ञल में उत्पन्न होते बृह्मण, चित्र श्रीर वैश्व के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला होतो वह श्ट्र बृह्मण,चित्रयश्रीर वैश्व हा जाय वैसे हो जी बृह्मण जिन्य और वैश्वजुल में उत्पन्न हुया हो श्रीर उस के गुण कमी स्वभाव शूट्र के

#### ॥ सत्यार्थमकायः॥

सहग्र होतो वह गूद्र हो जाय वैमे चितिय वैश्व की कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण घीर शूद्र भी हो जाता है। अर्थात् चारीं वर्णी में जिस २ वर्ण के सहग्र जी २ पुरुष वा स्त्रो हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे॥

यमीचययी जवन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापदाते जातिपरि-हत्ती॥१॥

अधर्मचर्थया पूर्वी वर्णी जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जा-तिपरिष्टती॥ २॥

ये भाषस्तंत की सूत्र हैं। धर्माचरण से निक्कष्ट वर्ण भपने से उत्तर्भ की प्राप्त होता है भीर वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिसर की योग्य होवे॥ १॥

वैसे अधमीवरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्ण वासा मनुष्य अवने से नीचे व वाने वर्ण को प्राप्त होता है घोर उसी वर्ण में गिना जावे । जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के गंप्य होता है वैसे ही स्तियों की भी व्यवस्था समभनी चाहिये। इस से क्या सिंह इचा कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कमें स्वभाव यक्त हो जर शहता के साथ रहते हैं अर्थात् वाद्मण कुल में कोई चित्रिय वैग्य आर शुद्र के सहश न रही चीर चिविय वेण्य तथा ग्रंड वर्ण भी शुंड रहते हैं चार्यात् वर्णमंजरता ग्राप्त न हों भी इस से जिसो वर्ण को निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी प्रश्न जो किसी के एक ही पूत्र वा पूत्रों हो वह दूमरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाय तो उन के मा वाज को सेवा कीन करेगा और वंगर्कटन भी हो जाय गा इस को क्या व्यवस्था होनी चाहिये? (उत्तर) न किमी को मैवाका भंग चीर न बंगच्छेदन श्रीगा क्यी कि उन की अपन महके महिकारी के बदने खवर्णके योग्य दमरेसत्तान विद्यासमा और राजसमा को व्यवस्थामे मिनं गे इस निये कुछ भी भव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मा से वर्णी की व्यव व्या कन्य त्यां को मान इवेंवर्ष भीर पुरुषी की पची सवेंवर्ष की परीचा में नियत करनी चाहिये आर इसी क्रम में अर्थान् बाह्यच वर्ण का बाह्यची, छत्रिय वर्ण का त्तिया, वैण्यवणे का वैण्या अर श्ट्रवणे का शृद्ध के माय विवास होना चाहिये तभी अपने २ वर्णी के कमें और परसार प्रीति भी ग्रथायाग्य रहेगी। इन चारी वर्षी के कर्स्य कम श्रीर गुष धे हैं :--

> म्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रहं चैत्र बाह्यस्थानामकल्पदत्॥ १॥

# शमो दसस्तपः शौचं चान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिकां ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥२॥म०गी०

बाह्मण की पढ़ना, पढाना, यश्चलरना, कराना, दानदेना, लेना ये छ: कमें हैं परन्तु 'प्रतियह: प्रख्यर:" मन् व्याधित प्रतियह लेना नीच कमें है ॥१॥ मन में तुरे काम की इच्छा भी न करनी चार उस की अध्या में कभी प्रवृत्त न होने देना (दम) योज और चन्नु आदि इन्दियों की अन्याधाचरण से रोक कर धर्म में चनाना (तप:) सदा बुद्धाचारी जितिन्दिय होने धर्मानुष्ठान करना (योच)

श्रद्धिगीचाणि शुध्यन्ति सनः सत्येन श्रध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिश्चीने शुध्यति ॥ सन् ०

जल से बाहर के अह्म सत्यावार में सन विद्या और धर्मानुष्ठान में जीवा त्या भीर जान से वृद्धि पवित्र होतों है। सीतर राग है पादि दोप भीर वादन के सलीं को दर कर गुड़ रहना अर्थात् सत्यामत्य के विवेक पूर्वक यहण भीर अन्य के त्याग से निष्य पवित्र होता है (चान्ति) अर्थात् निन्दा मृति सृद्ध द्व भीतीया ज्वा त्या हानि नाभ मानापमान भादि हुन भीत की है विश्व मन्ति सृद्ध मिं हु निष्य रहना ( शार्जव) को अन्ता निर्भिमान सरलता मरन ख्याय रखना कुटिनति होष को इं हेना (ज्ञानस्) सब वेदादि शार्म्वों को गांगांपांग पर की पत्न का मामध्य विवेक सत्य का निर्मिमान जैसा हो अर्थात् जड़ की जड़ चेतन की चेतन ज्ञानना और मानना (विज्ञान पृथ्वित्रों में निर्मे धरित्रक पत्रों को विशेष पर ने अर्था के स्थाय के स्थाय

प्रजानां रत्नगं टानिम ज्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रक्षित्र ज्ञाचितस्य ममाधतः ॥ १ ॥ मनु० शोर्थ्यं तेनो धृतिदीच्यं युद्धेचाप्यपतायनम्। दानभीखरभावस ज्ञावं कर्मस्वभावनम्॥२॥ भ० गीता०

न्याय में प्रजा को रचा भर्षात प्रजपात की ह के खेशी का सत्कार धीर दृष्टी का तिरुकार करना सब प्रकार से सब का पालन ट्रान विद्याधर्म की प्रवृक्ति भीर सुपानों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इउटा) अजिन हो दादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादियास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयीं में न फम कर जितिन्द्रिय रह के सदा धरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥१॥ ( शीय्ये ) सैकड़ी सहस्त्रों से भी युह करने में अकेले की भय न होना ( तेज: ) सदा तंज्र को अर्थात् दोनता रहित प्रगहर दृढ़ रहना ( शृति ) धैय्येश तृ होना (दाच्य) राज और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार और सब शाम्त्री में अति वत्र हाना (युह्ने) युह्न में भो हड नि: श्रंक रह के उम से कभी न हठना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिस से निश्चित्र विजय होवे आप बचे जो भागने से वा अचु भी को धोखा देने से जीत होतो हो तो ऐसा हो करना ( दान ) दान शिलता रखना ( ईश्वरभाव ) पचपात एहित हो के सब के साथ यशायोग्य वर्ष्टना विचार के देवी पूरी करना उस को कभी भंग होने न हना । ये ग्यारह व्यविय वर्ष के बसी भीर गुण हैं ॥ वैश्वर :—

पश्नां रक्षां टानिम ज्याध्ययनसेव च। विशाक्षयं कुषी दं च वैश्यस्य कृषिसेत्र च॥१॥ सन्दु०

(पश्रक्ता नगय आदि पश्यों का पालन वर्डन करना (दान विद्या धर्म की हिंद करने कर्न कर्न किया धर्म का लिया धर्म का लिया कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म के किया धर्म के कर्म (यथ्य ) में विद्या कर्म के व्यापार करना (क्सीद एक मैं कर्ड में चार, कः, याठ, यारह, ग्रीलह वा बीम यानी में यथिक व्याच घीर मूल में दूना अर्थीत् एक कप्या दिया हो तो सी वर्ष में मो दो क्यी में यथिक न नेना भीर न देना (क्षि , खेती करना ये विश्य के गुण कमी है। शूद :~

एकसेव हि श्रूट्रस्य प्रभुः कर्म समादिगत्। एतेपामेव वर्गानां शुयूषामनमृयया॥१॥

शृह की योग्य है कि निन्दा, देशी, अभिगान भादि होगी की की होत के बाह्मण्य निय भीर वैभ्यों को सेवा यथादत् करना और उसी से अन्य जावन करना यही एक शृह का कम गुण है ॥१॥ ये संत्रीप से वर्णी के गुण और कसे लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ पणे के गुण कमें ही उस २ वर्ण का श्रिकार हिना ऐसी व्यवका गुज़न से सब मनुष्य उसतिशी क होते हैं। क्यों कि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जा हमारे सन्तान मूळेवादि दोषयुक्त हींगे तो शूद्र हो जायेंगे भीर

सन्तान भी उरते रहें गे कि जो हम उत चाल चलन भीर विद्यायुत्त न हीं गे तो शृद्ध होना पड़े गा और नोच वर्णों के उत्तम वर्ण्य होने के लिये उत्ताह बहेगा | विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण की देना क्यों कि वे पूर्ण विद्यामान् और धार्भिक होने से उस काम की यथायोग्य कर सकते हैं चानियों की राज्य की आधिकार देने से कभी राज्य की आनि वा विद्य नहीं होता। पशुपाल नादि का अधिकार वैद्यों हो की हीना योग्य है क्यों कि वे इस काम की अक्ति प्रकार कर सकते हैं गढ़ की सेवा का अधिकार इस किये है कि वह विद्यार हित मूर्य होने से विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर की काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों की अपने र अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सम्यजनों का काम है ॥

#### विवाह की लचागा

बाह्यो हैवस्तर्येवार्षः पाजापत्यक्तथाऽऽसुरः। गान्धवी राचसचैव पैशाचथाष्टकोऽधमः॥सनुन

विवाह काठ प्रकार का हिता है एक ब्राह्म दूसना है व तीसरा आर्थ चौथा प्राज्ञा-पत्य पांचवां आसुर छठा गान्धवे सातवां राचस आठवां पेशाच । इन विवाहीं की यह व्यवस्था है कि-वर कन्धा दोनों यद्यावत् बुद्धाचर्य से पूर्ण विद्वान धानिका श्रीर सुश्रील हीं उन का परस्पर प्रसवता से विवाह होना 'बाह्य" कहाता है। विस्ततयज्ञ करने में ऋत्विक्कमें करते हुए जामाता को अन्तेकार युक्त कन्या का देना "देव<sup>े</sup> वर में कुछ नेने विवाह होना "शार्ष"। दोनी का विवाह धर्म की हिंदिन पर्य होना "प्राजापत्थ"। वर श्रीर कन्या को कुछ देत्रे विवाह होना "ग्रासुर"। श्रनियम असमय किसो कारण मेवर कन्या का इक्कापूर्वक परस्पर संयोग छाना 'गांधवे"। लड़ाई करक बसात्कार अर्थात् छीन अपट वा कपट से कन्या का यहण करना "राच्यस"। श्रयन वा सद्यादि पो हुई पागल कत्या में बलात्वार संयोग करना प्रैयाच"। इन सब विवाहीं में बाह्य विवाह सर्वीत्कष्ट देव मध्यम आर्थ आसुर और गांधव निक्ष राचस अधम भार पैशाच महासाष्ट है। इस लिय यहाँ निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल नहीं ना चाहिये की कि य्वावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्त वास दूषणकारक है। परन्तु जब कन्धावावर के विवाह का समय ही अर्थात् जब एक वर्षे वा छः महीने बुद्ध वर्धात्रम और विधा पूरी होने से ग्रंप रहें तब उन कत्या और कुप्रारी का प्रतिबिम्ब अर्थीत् जिस

in only

की "फीटी प्राफ " कहते हैं प्रथवा प्रतिकति उतार के कन्याची की अध्यापिका-र्या की पास कुमारी की कुमारी की अध्यापकी के पास कन्य यी की प्रतिकृति भेज देवे जिसर का क्य मिल जांय उसर के इतिहास अर्थात् जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त मन्मचित्र का प्रस्तुक हो उस की भध्यापक लोग मगवा के देखें जब दीनी के गुण कमें स्वभाव सहग्र ही तब जिसर के साथ जिस र का विवाह होना याँग्य समभं उमरपद्मव श्रीर कन्या का प्रतिविभ्य श्रीर इतिहास कन्या श्रीर वर के हाथ में देवें श्रीर कई कि इस में जो सुद्धारा श्रित्राय हो सी हम की विदित कर देना खाब उन दीनों का नियय परस्पर विवाह करने का ही जाय तब उन दोनों का समावसन एक ही समय में हो वे जी वं दोनें अध्यापकी के सामने विवाह करना चाई तो वहां नहीं तो बच्या के माता पिता के घर में विवाह होना यांग्य है जब वे समज ही तब उन अध्यापकों या कच्या के माता जिता आदि अद् प्रवर्ष के सामने उन दोनों को श्रापस में बात चीत गास्त्रार्थ कराना चौर जी कुछ गुप्त व्यव-हार पछें सी भी सभा में लिख़ के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रयोत्तर कर लेवें अब दोनीं का हक प्रेम विवाध कारने में ही जाय तब मे उन के खान पान का उश्वम प्रवन्ध होना चाहिये के जिस से उन का प्रशेर जो प्रवे ब्हाचय्ये श्रीर विद्याध्ययन कृप तपथर्या और कह में दुवेल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ के पृष्ट बोड़े हो दिनों में हो जाय पशात जिस दिन काचा रजस्वला हो कार जब गृष्ठ हो तब वही और मग्डम रच के अनेक स्गन्धादि द्य श्रीर छतादि का छीम तथा अनेक विद्वान् पृद्धव और जिल्ले यो का यथायोग्य सत्कार करे। पश्चात् जिस दिन ऋत्दान देना बोग्य समभी उसीदिन "संस्कारविधि" पुस्तक खिविध के भनुसार सब कमें करके मध्यरात्रि वा द्य वजे भितिप्रसन्ता से सब के सामन पाणियष्टवा प्रवेक विवाह की विधि की प्राकर्क एकान्त सेवन करें। पुरुष बोर्यस्थापन सार खो बोर्याकषण को जीविधि है उसी के अनुसार दोनी करें। जहां तक अर्ग यहां तक बुद्धाचर्य के वार्थ की व्यर्थ न जाने दें क्यां कि उस वीर्यवा रज से जी शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब बीर्थ का गर्भागय में गिरन का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिन और नासिका के सामने नासिका, नैव के सामने नेव अर्थात् सूधा ग्ररीर और अल्ल प्रसन्न चिल रहें डिगें नहीं पक्ष अपने शरीर की ठीला छोड़े और ब्लो वीर्धप्राप्ति समय प्रपान वायुकी जपर खींचे योनि को जपर संकीच कर नीर्थ का जपर श्राकर्षण करके गर्भाषय में स्थित करें। पश्चात् दोनों शुड जस से स्नान करें 🌞

८ य**इ बात र्ड**ाय को है इस लिये इसने **हो से समग्र बाते स**मक लगी चर्रहीय विशेष लिखना उचित नहीं

गर्भी स्थिति होने का परिचान विद्धी की की ती उभी समय है। जाता है पर्न्त इस का निखय एकमास के पद्मात्रज्ञाला न होने पर सबकी ही जाता है। सींठ, केशर, चमगंध छोटी इलायची चौर सालमियी डाल के गर्भस्नान करके जी प्रथम ही रक्वा इया ठगडा दूध है उसकी यथार्काच दोनीं पौ के अलग २ अपनीर शय्या में शयन वारें यही विधि जबरगर्भाधान निया करें तब २ करना उचित है जब महीने अर में रज्ञानतान होने से गर्भिस्थति का नियय हो जाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्रीपराध का समागम कभी न होता चाहिये क्यांकि एसा न हीन से सल्यान उत्तम श्रीर पन: दूसरा सन्तान भी वैसा हो हाता है। अन्यया वाळी व्यर्थ जाता दोनों की भाष घट जाती श्रीर अनंका प्रकार के राग होते हैं परन्त जार से भाषणादि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों की अवश्य रखना चाहिय पुरुष बीट्य की स्थिति और स्ती गर्भ की रचा श्रीर भीजन कादन दूस प्रजार का कर कि जिस से पहुंच का बार्ट स्वप्न में भी नष्ट न हो बौर सभे में बालक का अरोर अत्युक्तम कप, नावरख, पुष्टि, बन, पराज्ञमय्त्र ही कर हमने महोने मं ज्ञा हिने। विग्रेष उस की रला छी ये सहीने से भीर भतिविशेष अ। ठवें महीने से धार्ग करनी च। हिरंश कभी गर्भवती स्त्री रेचक क्च, मादक द्राय बुद्धि ग्रंप बननागक एटार्थी के भी जनादि का मैवन न करे किलु घी, दूध, उत्तम चायल, रीहं, स्म, उई चाटि अस पान और देश कान का भो सेवन यितापूर्वक करे गर्भ में दो संस्कार एक चै। ये सहीन से प्सवन और दूसरा आठवें सहीते में सीमण्ती खयन विधि के अनुकृत कर जब सन्तान का जन्म ही तब स्ती और लड़के के शरीर की रहा बहुत सावधानी से कर अर्थात अर्थीपाक अथवा माभारवश्यकीपाक प्रवस सी बनवा रकते उस समय सुगन्धियत उस जल जा कि किं चित् उपा रहा है। उसी से को सान कर श्रीर बालक को भी रनान करावे तत्पदात नाडोके दन बालक की नाभि के जड़ में एक की मल सुत में बांध चार अंगुल की इन के जपर से काट डाले उस की ऐमा बांधे कि जिस में गरीर से क धिर का एक विन्द्भी न जाने पावे पद्मात् उस स्थान की छद कर्क उस के हार की भीतर सुगंधादियुक्त छ्तादि का होम कर तत्पधात् मन्तान के कान में पिता "वेदोसीति" अर्घात तरा नाम वेद है सुनाकर घो यार सहत को लेक मोर्न की यलाका से जीभ पर "श्री३म्" अचर लिख कर मधु श्रीर इत का उसी ग्रलाका से चटवावै पयात् उस की माता की दे देवे जी दूधवीना चाई ती उम की माता पिलाव जो उस को माता के दूध न हो ता किसी ब्यो की परी हा कर्क उस का द्ध जिलावे पद्यात् दूमरे गुड काउरी वा जहां का वायु गुड है। उस में सुगन्धित चो का होस प्रातः अ।र सायं काल कया कर शीर उसी म प्रस्ता स्त्री तथा बालक

की रखन की दिन तक साता का दंध पिये और क्ली भी अपने शरीर की पृष्टि के धंध अनेक प्रकार के उत्तम भोजन कर भीर योनि के चादि भी करे कि दिन की बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई घायी रक्षे उस का कान पान अच्छा करावे वह सन्तान की दूध पिलाया करे भीर पालन भी करे परन्तु उस की माता लड़के पर पृण्टिट रक्षे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उम के पालन में न हा की दूध बंध करने के अर्थ स्तन के अप भाग पर ऐसा लेप करे कि जिस से दूध स्वित न ही उसी प्रकार खान पान का व्यवहार मा यथायास्य रक्षे प्रचार नामकरणादि संक्षार "संस्कारिवधि" की रीति से यथाकाल करता जाय जब स्त्रा फिर रजस्वना ही तब शुढ़ हीने के प्रधात उसी प्रकार करता जाय जब स्त्रा फिर रजस्वना ही तब शुढ़ हीने के प्रधात उसी प्रकार करता जाय जब स्त्रा फिर रजस्वना ही तब शुढ़ हीने के प्रधात उसी प्रकार करता होने देवे ॥

क्टतुकाल।भिगासीस्यात्स्वदारनिरतः पदा। बह्यचय्वभवति यय तवायमे वसन॥सन्

जी अधनों सो स्त्रों से प्रश्व और ऋत्यासी होता है वह रहस्य भी ब्रह्म-चारों के महम है।

मन्दी भार्यया भन्नी भवी भार्यी तथैव च।
यिचान्तेव कुले नित्यं कर्ष्याणं तव वे भ्रवम्॥१॥
यदिहि स्वो न रोचेत पुमांसन्त प्रसोद्यत्।
अपसोटात्पनः पंषः प्रजनं न प्रवर्तते॥ २॥
सिवयां त रोचमानायां सर्वतद्रोचते बुलम्।
तस्वां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते॥ ३॥ सन्

जिस कुल में भाष्यों से भक्ता और पति से पत्नी भक्के प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सीक्षान्य और पेश्वर्थ निवास करते हैं। जहां कुल ह हता है वहां दीभी ग्य और दारिया स्थिर हीता है।।१।। जो स्त्री पति सेपोति और पति की प्रसन्न नहीं करती तो पति की अप्रसन्न हीने से काम उत्पन्न नहीं होता॥३।। जिस स्त्री को प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न है।ता उस की अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दें। लदायक हो जाता है॥३॥

> पिर्हिभर्भाटिभिश्वेताः पितिभिरेवरैस्तथा। प्रज्या भूषयितव्यास्त बहुकत्यागामीप्सृभिः॥१॥

यम नार्थस्त पूज्यको रमको तम देवता:।
यमैतास्त न पूज्यको सर्वास्तवाऽफलाः क्रियाः॥ २॥
शोचिका जामयो यव विनय्यत्याया तत्कुलम्।
न शोचिका तु यवैता वर्डते तिह्न सर्वदा॥ ३॥
तम्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनायनैः।
पूतिकामैनीरै निष्यं सकारेष्ट्रत्यविषु च॥ ४॥

पिता, भाई, पित शौन टेवर इन को सत्कार पूर्वक भूषणादि से प्रसन रक्तें जिन की बहुत कल्याण की इच्छा हीने ऐसे करें ॥१॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार हीता है उम में विद्यायक पुरुष हीके टेव संज्ञा घरा के भानन्द से कोड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं हीता वहां सब किया निष्फल हो जाती है ॥२॥ जिस घर वा कुल में स्त्रों लोग श्रीकात्तर ही कर दु:ख पानी हैं वह कुल शीन्न नष्ट स्वष्ट ही जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग यानन्द से उत्साह और प्रसन्नता में अयों हुई रहती हैं वह कुल सबेटा बढ़ता रहता है। २॥ इस लिये एख्य की कामना करने हारे मनुष्यों का योग्य है कि सन्कार श्रीर उत्सव के समय में श्र्यण वल्ल और श्रीजनादि से स्त्रियों का निल्य प्रति सत्कार करें॥ ४॥ यह बात सा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पृत्रा" शब्द का श्रय सत्कार है। भीर दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा पृथक् ही तब २ प्रीति पूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें।।

सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकार्येषु दत्तवा। सुसंस्कृतोपस्करवा व्यव चासुक्तहस्तवा॥१॥

स्ती की योग्य है कि अतिष्रसन्नता में घर के सामीं में चतुराई युक्त सन पदां-ष्ट्रीं के उत्तम संस्कार, घर की श्रुडि और व्यय में अत्यन्त उदार रहे अर्थात् सन चीजें पिवन भीर पाक इस प्रकार बनावे जी श्रीपध रूप ही कर शरीर वा भारमा में राग की न भाने देवे जीर व्यय ही उस का हिमाब यशासत् रख के पति भादि की सुना दिया करें घर के नौकर चाकरों से यशायांग्य काम खेंवे घर के किसी काम की विगड़ने न देवे॥

> स्तिया रतान्यथो विद्या सत्यं शीचं सुभाषितम्। विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः॥ सन्न०

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, मत्य,पिवनता, प्रेष्ठभाषण श्रीर नाना प्रकार की शिक्षविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथ। सबसन् कीसे यहण करि॥

> सत्यं ब्र्यात् प्रियं ब्र्यान्त ब्र्यात् सत्यसप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥ १॥ सद्रं सद्रमितिब्र्याद् सद्रमित्येव वा वदेत्। गुष्कवैरं विवादंच न कुर्यात्केनचित्सस् ॥ २॥ सन्०

सदा प्रियमत्य दूमरे का हित कारक बोले अपिय सत्य अर्थात् काणिको काणा न बोले अनृत अर्थात् भूंठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥१॥सदा भद्र अर्थात् सब के हित कारो बबन बोला करे ग्रंस वैर अर्थात् विना अपराध विसी के साथ विशेध ता विवाद न करे॥२ जो २ दूमरे का हित सार ही धौर दूराभी माने तथापि कई विना न रहे॥

> पुरुषा बहुवो राजन् सततं प्रियवादिनः। द्यप्रियस्य तुपय्यस्य बता योता च दुर्ज्ञभः॥ द्योगपर्व विद्रनोति०॥

है छतराष्ट्र दस मंभार में हमरे को निरन्तर प्रमव करने के निये पिय बोलने बाले प्रयंसक लोग बहुत है परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कलाण करने बाला वचन हो उस का कहने और सुनने बाला पुरुष दुनेभ है। क्यों कि सुन पुरुष की योग्य है कि सुन के सामने दूसरे का दाप कहना और अपना दाप सुनना परीच में दूसरे के गुणसदा कहना और दूर्टी को यही राति है कि सन्मुख में गुण कहना और परोच में दोषी का प्रकाश करना अब तक मन्ष्य दुसरे य अपने दोष नहीं कहता तब तक मन्ष्य दीषी में युट कर गुणो नहीं हो स्वाता कभी कि भी की निन्दा न कर की में :--

"गृषिपु दीषारोपणमसूया' सर्वात् "होविषु गृषारोपणमध्यस्या" "गृषिप् गृषा रीपणं टीपिषु देषारोपणं च स्तुतिः"। जा गुणी से टीप टीपी से गृण समाना वह निन्दा स्रोर गुणी में गुण टीषी में दीषी जा कथन करना स्तृति कहाती है अर्थात् मियासायण का नाम निन्दा स्रीर कत्य भाषण का नाम स्तृति है। बुद्धिहिकराण्याश धन्यानि च हितानि च। नित्यं शास्त्राण्यविद्येत निगमांश्चैव वेदिकान्॥ यथा यथा हि पुन्धः शास्त्रं समधिगक्कति। तथा तथा विज्ञानाति विद्यानं चास्य रोचते॥ २॥ सन्०

जी शोध हु हि धन और हित की हिंड करने हारे शाक्त और वेद हैं उन की नित्य सुनें और सुनावें बुद्धचर्रायम में एड़े ही उन का स्त्री पुरुष नित्य विचारा भोर पढ़ादा करें ॥१॥ क्योंकि जैसे र मनुष्य शास्त्रीं की ययावत जानता है वैसर उस विद्या का विश्वान बढ़ता जाता थार उसी में रुचि बढ़ता रहती है ॥ २ ॥

स्टियम् देवयमं भूतयमं च सर्वटा।
नृयमं पितृयमं च यणायित् म माप्यत् ॥ १॥
न्यद्यापनं बद्धायनः पित्यम्भ तर्णागम्।
होसा देवो बिल्भीतो नृयम्गेऽतिधिप्जनम्॥ २॥
स्याध्यायनार्वयत्वीन होमेद्वान् यथाविधि।
पितृन् याद्विनिकोर्नृतानि बल्लिमेगा ॥ ॥ सन्-

दो यन बनाचर में लिख आये वे अर्थात गक्षवेदादि ग्रास्ती ना पहना प्रशाना संध्योपासन योगान्यास हमरा देवदन्न विद्यानी का संग मेवा पवित्रता दित्र गुणीं का भारण दाहत्व दिशा की उन्नति कारना है ये दोनीं यन्न सार्थ प्रात: कारना होते हैं।

सार्यं सार्यं गृहपतिनी श्रानः प्रातः प्रातः सौसनस्य हाता॥१॥ प्रातः प्रातग्रे हपतिनी श्रानः सार्यं सार्यं सौसनस्य हाता॥२॥ श्राणः का॰ १८। श्रानुः ७। सं०३। ४॥

त आहर्षारावस्य मंघांगं वाह्मणः मन्ध्याम्पाभीत । उद्यन्त मस्तं यान्तमादित्यमभिष्यायन् ॥ ३ ॥ वाह्मणे

> न तिष्ठति तुयः पृत्रीं नीपास्ते यस्तु पश्चिमाम्। म साध्मित्रीचिष्कार्यः सर्वस्माट् दिजकर्सणः॥४॥ मन्०

जो संध्या २ काल में हीम हीता है वह इतद्रव्य प्रात:काल तक वाय्म् वि दारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो श्रमिन में प्रात: २ काल में होम किया जाता है वह २ इत दव्य सार्यकाल पर्यन्त वायुकी मुदिदारा बल बुद्धि भीर ऋारोग्य कारक होता है। २ ॥ इसी लिये दिन श्रीर राभि के मन्धि में श्रवीत स्वीदय भीर अस्तमस्य से प्रमेश्वर का ध्यान श्रीर श्रानिहीन श्रवश्य करना चाहिते॥३॥ शीर ही दीनों काम सार्थ श्रीर प्रात:काल में न करे उस की सब्जात स्तीग सब डिजी के कभी में बाहर निकाल देवें यथीत उसे गृद्र वत् सम्भेत ॥ ४ ॥ ( प्रश्न) विकास मंध्या क्यों नहीं करना ? ( उत्तर ) तीन समय में मंधि नहीं होती प्रकाश और खंदकार की संधि भी मायं प्रात: सोडी विला में <mark>डोती है</mark> जो इस की न मान कार मध्याङ काल में तीमरी मंध्या माने वह मध्य राचि में भी संवीदासन की न कर्ग जो मध्य राजि में भो करना चाहै तो प्रहर २ घडी २ पन २ और चण्य की भी मंधि होती हैं उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहै तो ही हो नहीं मक्ता चौर किसी भाष्य का सध्याक्त संध्या से प्रसाण भी नहीं इस लियं दोनी काली में मंत्रा श्रीर श्रीन होत्र करना सम्वित है तीयरे कालमें नहीं | अप का तीन कान होते हैं वे स्ता सविधात और वर्शमान के जेट से हैं मं-यापासन के सेट से नहीं। तीयरा जिल्बन अर्थात् जिस में रेयवन जो विद्यान करित जः पट्ने पटाने जारे पितर माता पिता आदि ब्रहजानी और परसर्गा शियां को मेदा करनो। पित्रयज्ञ के हो भेद हैं एक याह धौर दूसरा तर्पण। याह अयोत 'यन'मत्य कान स है 'यक्षत्यं द्वाति यया जियया साय हा यहवा यत् जियते तच्छादम निम किया में मत्य का ग्रहण किया जाय उस की यहा और जो यहा में काम किया जाय उस 🖚 नाम याह है। घीर ''त्य्यन्ति तर्पयन्ति येन पितन तक्षपेणम लिसर्कामे में तथ अधीत विद्यामान माता वितादि वितर गमद ही और प्रमच किये जायं उस का नाम तयेगा। परन्त् यह जीवती के लिये हैं खुनकों के लिय नहां॥

र्या ब्रह्मादयो देवास्ट्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपतन्यस्ट्यनाम् । ब्रह्मादिदेवस्तास्ट्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगगास्ट्यनाम् । इति देवतर्पगम्॥

"विद्यार्थसी हि देवा:"यह प्रतपयबुद्धाणका वचनहै—जी विद्यान हैं उड़ीं की देव कहते हैं जो साहापांग चार वेदींके जानने वाले ही उन का नाम युद्धाः श्रीर की उन में न्यून हीं उन का भी नाम देव अर्थात् विद्यान् है उन के सदृग विद्यां स्त्री उन को बादाणों और देवो उनके त्तरएव और शिष्य तथा उनके सहग्र उनके गण् अर्थात् सेवक ही उन को सेवा करना है उस का नाम आह श्रीर तर्पण है।

## ऋषषितर्धगम् ॥

यों मरीचाद्य ऋषयस्तृष्यन्ताम्। मरीचादृषिपत्न्यसृष्यन्ताम्। मरीचादृषिस्तासृष्यन्ताम्। मरीच्यादृषिसत्तासृष्यन्ताम्। इति ऋषितर्धणम्—

जी ब्रह्मा के प्रयोज मरी चिवत विदान हो कर पढ़ावे और जो उन के सहश विदार युता उन की स्त्रियां कन्याभी की विद्यादान देवें उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के समान उन के भवक ही उन का सेवन सत्कार करना ऋषि तथेग हैं।

#### ऋष पिहतर्पग्रम् ॥

श्रों सोससदः वितरस्त व्यन्ताम्। श्राम्यानाः पितरस्त व्यन्ताम्। विहिषदः पितरस्त व्यन्ताम्। सोसपाः पितरस्त व्यन्ताम्। सिक्षितः पितरस्त व्यन्तरम्। श्राज्यपाः पितरस्त व्यन्तरम्। श्राज्यपाः पितरस्त व्यन्तरम्। श्राज्यपाः पितरस्त व्यन्ताम्। यस्ता स्था नसः यस्ती स्तर्पयामि। पित्ते स्वथा नसः वितरं तर्पयामि। पित्तामहाय स्वथा नमः पितामहा रवथा नसः सात्रे स्वथा नसः पितामहा रवथा नसः पितामहा रवथा नसः पितामहा तर्पयामि। स्वयन्त्ये स्वथा नसः स्वयन्ति तर्पयानि। सस्ति स्वथा स्वथः स्वथा नसः स्वयन्ति स्वथा स्वथः स्वथा नसः स्वित्त्यामः। स्वयन्ति स्वथा स्वथः स्वथा नसः स्वयन्ति स्वयामः। स्वयन्ति स्वथा स्वथः स्वथा नसः स्वयन्ति स्वयामः। स्वयानि। समोत्रेभ्यः स्वथा नसः स्वयानि। समोत्रेभ्यः स्वथा नसः स्वयानि। समोत्रेभ्यः स्वथा नसः स्वयानि। समोत्रेभ्यः स्वथा नसः समोत्रोक्षियः। स्वथा नसः सम्वान्ति पत्ति पत्ति पत्ति।

"रो सोम जगदीका पदार्शिवद्यायां च मीटिन्तिते मोममदः" जो परमात्मा श्रीर पटार्थिवद्या में निष्ण ही वे साममट । 'दौरग्रे विद्यातो विद्या रहिता ते श्रीन प्यानाः" तो श्रीन अथीतिवद्युद्दि पटार्थी के जानने वाले ही वे श्रीन्यान "दी वहिष उत्तमे व्यवहार सीद्निते वहिषदः" जो उत्तमिवद्याद्विद्युत्त व्यवहार में स्थित भी विद्युद्ध "दी मीमसैक्य्येम पधीरमं वाषा निष्विन्ति वाते संमणाः" जो प्रक्ये के रज्ञ श्रीरमहीष्यिरस्था पान कर्नम् रोगरिष्ठत श्रीर श्रन्य के प्रवय्ये के रज्ञक श्रीप्था को देश रोगनाणक ही वे सीमगाः 'दीहविहीतुमन्मई' मुद्धतं भी जयन्ति वा

त हिथभ जः" जो मादक भीर हिंसाकार का दुर्व्या की छं। इसे भी जन करने छारे ही वे हिवस् ज य आज्यं जात् प्राप्तुं वा योग्यं रचन्ति वा चिवन्ति तत्राज्यपाः"जीजानने के योग्य वस्त के रचक और ध्तद्रधादि खाने और पीने हार हीवे आज्यपा "श्रीभन: काली विदार येवाली मुकालिन: "जिन का अच्छा धर्म करने का सुख्रूप समय हीवे सुकालिन् वे दष्टान् वच्छन्ति निग्रह्णन्ति ते यमा न्यायाधीयाः" जो दृष्टीं की दग्ड क्रीर शेष्ट्री का पालन करने हारे न्यायकारी ही वे यम "यः पाति स पिता" जी सम्तानों का अब और सतकार से रचक वा जनक ही वह पिता पितः पिता ितामहः चितामहस्य पिता प्रपितामहः" जी पिता का िता ही यह पितामह श्रीर जो जितामह का पिता हो वह प्रिवतामह "या सानयति सा साता" जो अब श्रोर मतकारी से मन्धानी का मान्य करे वह माता "या पित्रमीता सा पितामही वितामहरय माता प्रवितामहा "जी विता की माता ही दह वितामही और वितामह को माता ही वह प्रितामहो। अपनी स्तो तथा श्रिनी मंत्रसी और एक गांत के तथा अला कोई भद्र प्रथ वा हह ही उन सब की अलाला यहा में उत्तम शब वस्त 🖊 : सत्तर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तम करना अर्थात जिसर कर्म से उन का अध्या रहा आर प्रारेग स्वस्य रहे उस २ कर्म से प्रीतिपूर्वका उन की सेवा कर्नी यह याह शार तर्पाण कहाता है ॥

चीया वैश्वटेब-अर्थात् जनभोजन सिंह हो तत्र जो कुछ भोजनार्थ बने उस में से खड़ा लगणात्र भीर जार की छोड़ के घृत सिष्टय्क अब लेकर च्न्हें से अरिन अलग घर निक्वलिखित मंदीं से आहति और साग करे।

> वैश्वदेवस्य चिद्वस्य ग्रह्मेग्नो विधिपूर्वकम् । त्राभ्यः कुर्योद्देवताभ्या बाह्मगा श्वासमन्वहम् ॥ सन्

जी कुछ पाकशाला में भी जनाये मिह हो उस का दिव्यग्णी के अर्थ उसी ाका-निर्मितिकालि खित संबी से थिधिपूर्वक होस निय करें। होसरक ने के संवः

चों चग्नयं व्याहा। सोसाय खाहा। खग्नीसोमाम्यां व्याहा। विष्वस्थो देवेम्यः व्याहा। धग्वत्तरये स्वाहा। खनुसत्ये व्याहा। प्रकायतये स्वाहा। सहस्यावाष्ट्रियोम्यां खाहा। स्विष्ट्यते स्वाहा॥ इन प्रशेक मंत्री से एक २ वार आइति प्रज्वित किन में छोड़े पशान् यानो शयवा स्त्रिमें पत्ता रख के पूर्व दिगादि कमानुसार यथाकम इन मंत्री से भाग रक्वे:—

श्रीसानुगाय नमः। सानुगाय यमाय नमः। सानुगाय वनगाय नमः। सानुगाय कोमाय नमः। सन्द्रभ्यो नमः। श्रद्धायो नमः। वनकातस्यो नमः। श्रिये नमः। भद्रकाल्ये नमः। बद्धापतय नमः। बालुग्तय नमः। विश्वस्यो देवेज्यो नमः। दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः नमः। नतंचारिभ्यो भूतिभ्यो नगः। सर्वारमस्तय नमः॥

इन भागी की जी कोई अतिथि हो तो उस की जिमा देवे अधवा अग्नि में कोड़ देवे। इस के अनत्तर लवणात्र अधीत् दाल,भात,शाक,रोटी,आदि लेकर क: भाग सूमि में धरे। इस में प्रमाण: -

## भुनां च पतितानां च शपचां पापरेशियाम्। वायसागां क्रशीयां च शनकेनिवेषद्भाव॥ सन्०

इस प्रकार "लखाँ नमः, पतिते स्थो नमः, प्रयम्भां नमः, पायगे विस्यो नमः, वायमे स्था नमः, क्रिम्यो नमः" धर कर प्रयात् किमा दः वी, बुम् जित, गाणी श्रयवा कुत्ते की वे श्राद की दे देवे । यहां नमः ग्रन्ट का भये वन श्रयोत् कृतः, पापी, चांडाल, पापरोगी, कावे श्रोर क्रिम श्रयीत् चीटी श्राद की भन्न देना यह मन्स्मति श्राद्धि की विधि है। हयन करने का प्रयोजन यह है कि प्रकाशालास्य वायु का शुड होना श्रीर जो श्रक्तात श्रद्धण्य जीवी वी हत्या ही ती है उन का प्रत्युपकार कर्दना ॥

अब पांचवीं अतिथि मेथा—अतिथि उस की कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निधित न हो अथीत् अकसात् धासिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराधे सबैब घुमनेवाला, पृणेविद्वान्, परम योगो, संन्धामी ग्रष्ठम्थ के यहां भावे तो उस की प्रथम पाय अबी और आसमनीय तीन प्रकार का जल देकर पद्यात् आसन पर सत्कारपूर्वक विठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थी में येवा शुळूपा बार के उन को प्रसन्न कर प्रवात् सस्तंग कर उन में जान विज्ञान आदि जिन में धर्म, अथे, स्नाम और मोज की प्राप्ति होते धर्म र उपदेशीं स्ना युवण करे और अपना चाल चलन भी उन के सद्यदिशानुसार रक्षि । समय पार्क ग्टन्स श्रीर राजादि भी श्रीतिधिवत् सल्लार करने याग्य हैं परन्तु:--

## पाषंडिनो विकर्मस्वाम् वैडालष्ट त्तिकान् गटान्। हैतुकान् वक्षयृत्तीस्र वाङ्गावेगापि नार्चवेत्॥ रासु०

(पापंडी) प्रधीत वेटनिंदक वेदविकत जाचरण करने हार्रे। (विकर्मस्य) जो बिद्धिकड कमें का कर्शा मिध्याभाषणादिय्त जैसे विड्राला हिपधीर्कि र रह कर ताकता २ भाषट से मूर्घ भादि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे कर्ना जा नाम बेडालह लि । गठ। अधीत हठी द्रायही असिमानी आप जाने नहीं और का कहा साने नहीं (हैनक) कुतकों व्यर्ध वक्तरे वाले केसे कि स्नाज कल के बेट्यन्ति बक्तते हैं इस बद्ध और जगत सिष्या है वेद्यादियान्त प्रोर् ईव्यर सी कान्यित है इलादि गयोड़ी हांकने वाले (बक्रहित) जैसे बक्र एवा पेर छठा छानाव-स्थित के समान ही कर भाट भएकों के प्राण कर के अपना कार्य सिंड जरता है वैसे भाज कल के वैशागा और खाला भादि हठी दुरायही बेद विरोधी है ऐसी का सत्कार वाणीकाल में भी न करना चाहिये। क्यं विदान का सत्कार करने में ये ब्रुडिकों पाकार संसार को भधनेयता कार्न हैं घाप तो अवनती के काम कारने को हैं परन्यु साम में जैवक की भी श्रातियाकिया महासागर में ख्वा देते हैं इन पांच महायक्षी का फल कह है कि बुद्धवज के करते से विद्या, जिला. धर्म, अभ्यता त्रादि एम युक्ती को छडि। अभिनर्शात से वायु, छटि, जल की शुडि हा अर हिंदिना समार को लग प्राप्त शोगा प्रशित् गृह वायु का कामान्दर्भ खान पान से आरोप्य स्थि मल प्राक्तस कर के धरी, पर्ध, कास, और सका का शनुरकान पूका होना इमो लिए इस की फातिधियक्त कहते है। पिष्टयत से जब साता पिता छोर ानो मधासाधी की मेवा करिगा तक उस की जान बढ़गा उस ने सलासला का लियांय कर सत्त्र का अक्षमा श्रीर असत्य का त्यागकर कसुत्वी रहेगा। दूसरा अतज्ञता अर्थात भैसी सेवा साना विधा श्रोर शाचार्य ने सत्तान श्रीर शिलों को किहै है उम का बदला देना उचित ही है। बिलबैख देव का भी फल जी पूर्व कह भाग यहां है जब तक उनम भितिष जनन में महीं हीते तब तक उपति भी नहीं है। ती उन के सब देशों में घूमने भीर सत्यापहेल करने से पाखंड को हाड नहीं होती और मदेन ग्रहस्थी क' महज से संय विजान की प्राप्ति हीनो रहतो है श्रीर मन्य माच में एक की क्षमें स्थिर रहता के विना भितिष्यियों के सन्देह निवृत्ति नहीं की तो संदेहिन हिता के विना हड़ नियय भी नहीं होता निश्य के विना सुख कहां!

बाह्म मुहूर्त्ते बुध्येत धर्माधी चाबुचिन्तयत्।

कायक्रेगाञ्च तन्मृला विद्वतत्त्वार्धमेव च ॥ सन्तु०

राजि के चीथ प्रहर अथेषा चार घड़ी रात से उठे आषण्यक का घै कर के धर्म भीर अधि शरीर की रोगीं का निदान और परमात्मा का ध्यान कर कभी अध्मेका भावरण न कर कींकि:—

नाधर्मस्विरितो लोके सदाः फलित गौरिक। शनैरावर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्कृतानि क्रन्ति॥ मन्

किया दुशा श्रधमें निष्मत कर्ना नहीं दोता परन्तु जिस समय श्रधमें करता है उसी समय फल भी नहीं है।ता इन लिय श्रद्धाना लीग श्रद्धमें से नहीं उर्त तथापि निश्चय जानी कि वह श्रधमी दरण धारेर तुद्धारे सुख के मृली का काठता चला जाता है। इस क्रम से॥

अधर्मणेषते ताबत्तो भद्राणि पश्चति। ततः सपत्नान् जयति सम्लक्ष्त् विनग्चिति। मनुः

जब प्रधमीमा मनुष्य धमें को मर्थादा छोड़ जैसातलाव के बंध की तोड़ जल चारी बार फेल नाना है बैन ) सित्थ्या सावगा क्रपट पाखंड अधीत् रचा कर्न-दाने वेदीं का खंडन बोर विष्यास्थातादि कमां से परांच पदार्थों की संकर प्रथम बढ़ता है प्यात् धना द एख्ये से खान, पान, वस्त, आस्प्रण, यान, स्थान मान, प्रतिष्ठा का प्राप्त होता है अन्याय म प्रवृक्ष का भा जातता है प्यात् थोत्र नष्ट हो जाता है जैसे खड़ काटा इषा हव नष्ट हो जाता है वैसे प्रधमी निष्ट हो जाता है॥

सत्यधर्मार्घटकेषु शोचे चैवारमत्सदा। शिष्याच शिष्याडमें व वाग्वाहृद्रमंयतः ॥ मनु॰

जो विदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पन्न पातरहित हो कर सन्य के यहणा और असन्य के परित्याग न्याय रूप विदोक धर्माद् आर्थ्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से प्रिची की शिचा किया करे

क्टित्वक् पुरोहिताचार्यमानुनाति थिमंथितै:। बान्यद्वात्रैवैं येर्जातिसम्बन्धिवान्धवै:॥१॥

## मातापित्रक्षां यासिभिनीचा पुत्रेग शार्थया। दुश्विता दासवर्गेण विवादं न समार्थरत्॥ ५॥ सन्०

( ऋ लिक्) यस का करने हारा ( पुरेहिंग ) मदा उसम चाल चलन की शिला कारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ने हारा ( सातुन ) सामा (अतिथि ) अर्धात् लिम की कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हों ( संथित ) अपने आशित ( बाल ) बालक ( बह ) बुढ़ है आतुर) पौड़त (वैद्य) आर्यु दे का ज्ञाता ( साति । स्वगं) व वा व्ववश्वेष्य ( संवस्थे ) असुर आदि ( बान्धव सिम ॥ १ ॥ ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामि ) वहिन ( भाता ) भाई ( भायों ) स्त्रो ( कन्य ) पुत्रा और सेवक लीगों से विवाद अर्थात् विकष्ठ लड़ाई बर्वेड़ा कभीन कर ॥ २ ॥

## ऋतपास्त्वनधौधानः प्रतिग्रहर्गचिदि जः। ऋम्भस्यम्सस्वनेव सह तेनैव सज्जति॥ सनुः

एक ' अत्पाः बुद्धवर्षमत्यभाषणादितपरहित दूमगा ( अन्धीयानः ) विना ' पदा इचा तामगा प्रितियहमचिः अञ्चल धमी ये दूमगो में दान लेनेवाला ये तीलीं पत्थर को नीका ने मम्द्रमें तरनेक समान अपने दृष्ट कमोके माथ हो दुः खमागर् भे त्वी हैं। वे ती दूष ते हो हैं परन्त दाताधी की साथ ह्वा सैते हैं:—

## निष्वप्येतेषु दन्तं हि विधिताध्यक्तिं धतम्। दात्रवेवत्यनयोय परमादात्रेव च ॥ सनु०

जो धर्म में प्राप्त हुए धन का उता तीनी का देता है वह दान दाता ता नाह इसो जय बीर जीने वाने का नाह पर जास में करता है। जो वे ऐसे ही नेह व्या ही: --

### यथा अवनौषतेन निभक्तत्युद्के तरन्। तथा निभक्ततः धम्तादश्री दाहपतीच्छको ॥

जैसे पत्यर को नो हा में बेठ के जन में तरने वाला बुब वादाते वेते अज्ञातों दाता और रहोता दोनो भधोगति अबति दुःख की प्राप्त होते हैं॥

#### पाखंदियों के बत्तवा।

धर्मध्वजी सदालुव्धश्का श्विता लोकटम्भकः। वैद्यालविका जोयो हिसः सर्वाभिसंधकः॥१ ग

### श्रधोद्दृष्टि तिकः स्वार्षसाधनतत्परः। शठो सिध्याविनीतश्र वक्षत्रतचरो दिनः॥ २॥ सनु०

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न कर परन्तु धर्म के नाम से लोगीको ठगे (सदा लुब्ध:) सवेदा लोभ से यु (छाद्मिक) कपटी (लोकद्भातः) संसारी मनुर्धी के सामने पपनो बड़ाई के गपोड़े मारा करें (इंछः) प्राणियों का घातक प्रन्य से वैरवुडि रखनेवाला (सर्वाभिसन्थकः) सब अच्छे और वुरों से भी मेल रक्षे उस की बेडालवितक अर्थात् विड़ाले के समान धूर्त और नीच समभो ॥१॥ (अधोदृष्टि) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रक्षे (नेष्क्षतिकः) ईष्धिक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तां उस का बदला लेने की प्राण तक तत्पर रहे (खार्थसाधन) चाहें कपट अधर्म विख्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (अठ) चाहें अपनी बात भाठी क्यों न हो परन्तु इठ कभी न क्येंड़े (मिष्याधिनोतः) भूठ मूंठ जपर में शील सन्तोष और साधुता दिखलावे उस का (बक्रवत) बगुले के समान नोच समभा ऐसे २ लच्छों बाले पाखरड़ी होते हैं उन का विख्वास वा नेवा कभी न करें॥

धर्म शर्नी: संचिन्याद्वल्मीकमिव पुत्तिका।
परलोक पद्दारार्थ पर्वलोकान्यपोडयन्॥१॥
नामुत्र हि चहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्रदारं न द्वातिधर्मिस्तिष्ठति केवलः॥२॥
एकः प्रजायते जन्तिक एव प्रलीयते।
एकी नुभुङ्को सङ्गतमेक एव च दुष्कृतम्॥३॥
एकः पापानि कुर्नते पलं भुङ्को महाचनः।
भोतारो विष्रमुच्चन्ते कत्ता दोषेण लिएयते॥४॥
मृतं शरीरमृत्युच्य काष्ठलोष्ठ पमं चितो।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगक्कित ॥५॥ मनु॰

स्ती पीर प्राप को चाडिये कि जैसे पृत्ति का अर्थात् दोमक वस्मीक अर्थात् बांबी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ान देकर प्रकोक अर्थात् प्रजया के सुखार्थ धीर २ धर्म का संचय करें॥ १॥ क्योंकि प्रकोक में न माता न पिता न पुत्र स्तो न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥२॥ देखिये अनेला ही जीव जया और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का दु:ख रूप फल हस को भोगता है। ३॥ यह भी समभली कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप कर के पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब हस को भोना है भोगने वाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्ता है। ३॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है हस को मही के देले के समान सूमि में छोड़ कर पौठ दे बन्धुबर्ग विमुख हो कर चले जाते हैं कोई इस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म हो उस का संगी होता है। ५॥

तचाइमें पहायार्षे नित्यं संचित्रयाच्छने:।
धन्में व हि सहायेन तसस्तरित दुस्तरम्॥१॥
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतिकाल्यिषम्।
परलोकं नयत्यारा भास्त्रनां खग्ररीरिशाम्॥२॥ सनु०

उस हेत् से परलोक मर्थात् परजना में सुख और जना के सहायार्थ निल्यधमें का संचय धीर र करता जाय न्हीं कि धर्म हो के सहाय से वड़े र दुस्तर दु:ख सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जी पुरुष धर्म ही को प्रधान समभता जिस का धर्म के मनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हा गया उस को प्रकाग खरूप भीर भाकाश जिस का गरीरवत् है उस परलोक शर्थात् परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म हो शीव प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इस लिये:——

दृद्धारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन्।
यहिंसी दमदानाभ्यां चयेत्स्तर्गं तथा वतः॥१॥
वाच्यथीः नियता सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः॥
तान्तु यः स्तेनयेदाचं समर्वस्तयक्रकाः॥ २॥
याचाराल्लभते स्नायुराचारादीश्विताः प्रजाः॥
याचाराद्यनमच्चयमाचारो स्नग्यलच्चम्॥ ३॥ मनु०

सदा दृढ़कारी कोमस स्वभाव जितिन्द्रिय हिंसक क्रूर दृष्टाचारी पुरुषीं से पृथक् रहने हारा धर्माका मन को जीव घीर विद्यादि दान से सख को प्राप्त होवे॥१॥ परन्तु यह भी ध्यान में रकखे कि जिस वाणी में घण वर्षात् व्यवहार नियित होते हैं वह वाणी ही उन का मन और वाणी ही में सब व्यवहार मिड होते हैं उम वाणी को जो चौरता अर्थात् मिध्याभाषणा करता है वह सब चौरो ग्रादि पापीं का करने वाला है ॥ २ ॥ इस निये मिध्याभाषणादि रूप अन्मी को होड़ जो धर्माचार गर्थात् बृह्यचर्य जितिन्द्रियता में पृथे भाषु और धर्माचार में उत्तम प्रजा तथा अच्य धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्ष कर दृष्ट लच्चणों का नाग करता है उस वे शाचरण को सदा किया करे ॥३॥ क्यों कि :—

> दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्ति:॥ दु:खभागो च सततं व्याधितोऽल्पासुरेव च॥१॥ मनु०

जी दृष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों ने मध्य में निन्दा की प्राप्त दु:ख सागी घोर निरन्तर व्याधियुक्त होकर भत्यायु का भी भीगन हारा होता है ॥१॥ इस लिये ऐसा प्रयक्त करे:-

> यदात्मस्वशं कर्म तक्त हालेन वर्जयेत्॥ यदाहात्मवशं तु स्थाक्त तस्वेति यत्नतः॥१॥ मर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्॥ एति दिद्यात्समासेन निक्षणं मुख्दुःखयोः॥२॥ सनु॰

जो र पराधीन कमें हो उम र का प्रयत से त्याग और जो र स्वाधीन कमें हो उम र का प्रयत में साथ मेंवन करें ॥ १ ॥ क्यों कि जोर पराधीनता है वहर सब दुःख और जोर स्वाधीनता है वह र मब सुख यही संत्रेप से सुख और दुःख का लचण जानता चाहिये ॥२॥ परन्तु जी एक दूमरे की आधीन काम है वह र आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्रो और प्रवा का एक दूमरे के आधीन व्यवहार अर्थात् स्त्रो प्रवा का ग्रीर प्रवा स्त्रो का परस्पर प्रियाचरण अनुकृत रहना व्यक्ति स्त्रो प्रवा कानी न करना प्रवा को प्राचानुकृत घर के काम स्त्रो और वाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फसने में एक दूमरे को गोंकना अर्थात् यही नियय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्रो कि सुक्त के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्रो कि चुका अर्थात् जो स्त्रो दि एक दूसरे की आधीन हो जाता है स्त्रा वा पुरुष प्रसन्ता के विना कोई भी व्यवहार न करें इन में बही जाता है स्त्रा वा पुरुष प्रसन्तता के विना कोई भी व्यवहार न करें इन में बही

चित्र कारक व्यभिचार वेश्वा पर्वुक्षगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने पित की साथ स्त्रों भीर स्त्रों के साथ पित सदा प्रमुख रहें। जो बुद्धाणवर्ध हों तो पुक्ष लड़कों की पढ़ावे तथा स्थि चिता स्त्रों लिखिंग को पढ़ावे नानाविध उपदेश और वक्त करके उन को विद्वान करें स्त्रों का पूजनीय देव पित और पुक्ष की पूजनीय धर्णात् सत्कार करने याग्य देवी स्त्रों है जबतक गुरुक्त में रहे तबतक माता पितां समान अध्यापकीं की समभें और अध्यापक अपने सत्तानों के समान शिखीं को समभें पढ़ाने हारे पश्यापक भीर अध्यापका कैसे होने चाहिये:—

श्वासन्तानं समारंभिक्तितिचा धर्मनिक्यता।
यमधी नापकर्षन्ति सबै पंगिहत उच्यते॥१॥
निमेवते प्रश्वस्तानि निन्दितानि न सेवते।
श्वनास्तिकः श्रद्धान एतरपंडितलच्चग्रम्॥२॥
चित्रपंविज्ञानाति चिरं गृणोति विज्ञाय चार्षं भनतेन कासात्।
नामंप्रशे ह्यु पयुंत्रो परार्थे तत्मन्नानं प्रथमं पगिहतस्य॥३॥
नापाप्यक्रभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्।
श्वापत्स् च न मुद्यन्ति नराः पगिहतवृद्धयः॥४॥
प्रष्टत्त्वाक् चित्रकथ जहवान् प्रतिभानवान्।
श्वागु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पगिहत उच्यते॥५॥
स्वानं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव स्रतानुगा।
श्वसंभिकार्थम्योदः पगिहताक्यां लभेत सः॥६॥

ये सब महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर की श्लोक हैं। (अर्थ) जिस की श्लातमज्ञान सम्यक् श्रारक्ष भयात् जो निकत्मा श्लातसो कभी न रहे सुख, दु:ख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष, ग्लोक कभी न करें धर्म ही में नित्य निश्चित रहे जिस की मन को उत्तम र पदार्थ भयात् विषयसंबन्धी वस्त श्लाकर्षण न कर सकों वही पंडित कहाता है।। १।। सदा धर्मयुक्त कर्मी का स्थिन, श्रथमयुक्त कामों का त्याग, देखर वेद, सत्याचार की निन्दा न करने हारा ईश्वर भादि में भावन श्रवाल श्रवाल हो। देखर भादि में भावन श्रवाल श्रवाल हो। यही पंडित का कर्मियाकर्मिय कामें है।। २।। जो कठिन विषय को भी गीम्र जान सके बहुत कास्तपर्यन्त ग्रास्तों को पदी सुने श्रीर विचारे जो कुछ जाने उस की परीपकार में प्रयुक्त करे अपने स्त्रार्थ की लिये कोई

काम न करे विना पूंछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में समाति न है वही प्रथम प्रज्ञान पंडित की होना चाहिय ॥३॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्टहुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्कालमें मीहकी न प्राप्त अर्थात् व्याकुल नहीं वहीं बृहिमान् पंडित है॥४॥ जिस की वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोक्तरीं कि करने में अति निपृषा विचित्र हास्ती के प्रकरणों का बज्ञा यथायोग्य तर्क और स्मृतिमान् यंथों के यथार्थ अर्थ का शोध बजा ही वहीं पंडित कहाता है ॥५॥ जिम की प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिस का अवण बुढि के अनुसार ही जो कभी आर्थ अर्थात् अष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वहीं पंडित संज्ञा की प्राप्त ही वे। ६॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पदाने वाले हीते हैं वहां विद्या धर्म भीर उक्तमाचार को हिंद ही कर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है। पदने में अयोग्य और मूर्ख के सच्चण:—

चयुतस्य समुन्द्धो दरिद्रस्य महाधनाः। चर्यास्याऽकर्मगा प्रेसुमूट दृष्णुच्यते वृधैः॥१॥ चनाह्नतः प्रविद्यति च्चाः श्लेष्टे बहु भाषते। च्यविस्तते विस्वसिति मूटचेता नराधमः॥२॥

ये श्लोक भी भारत उद्योगपर्व बिदुरप्रजागर की हैं—(अर्थ) जिस ने कोई ग्रास्त्र न पढ़ा न सुना श्लोर अतीवघमंडी द्रिद्र होकर बढ़ेर मनीरथ करने हारा विना कमें से पढ़ायों की प्राप्ति की इच्छा करने हाला हो उसी की बुहिमान लोग मूढ़ कहते हैं ॥१॥ जो विना बुलाये सभा वा किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च श्वासन पर बैठना चाहे विना पूछे सभा में बहुतसा वर्क विश्वास के श्रयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ़ श्रीर सब मनुष्यों में नोच मनुष्य कहाता है ॥२॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु श्रीर माननीय होते हैं वहां श्रविद्या, श्रधमी, असभ्यता, कलह, विरोध श्रीर फूट बढ़ की दु:ख ही बढ़ जाता है। श्रव विद्या- विश्वी का लच्च :—

च्यालस्यं मदमो हो च चापलं गोष्ठिरेव च। स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च॥ एते वै सप्त दोषाः स्यः सदा विद्यार्थिनां मताः॥१॥

## सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्॥ सुखार्थी वा खजेहिद्यां विद्यार्थी वा खजेत्सुखम्॥ २॥

ये भी विदुरप्रजागर के श्लोक हैं—( श्लांक्स ) शरीर भीर बृद्धि में जड़ता नशा मोड़ किसी वस्तु में फसावट चपलता श्लीर इधर उधर की व्यर्ध कथा करना सनना पढ़ते पढ़ाते कक जाना श्लीमानी श्रत्यागी होना। ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जी ऐसे हैं उन का विद्या भी नहीं श्लातो ॥ मुख भोगने की इच्छा करने वाले की विद्या कहां ? भीर विद्या पढ़ने वाले की सुख कहां ? क्यों कि विषय सुखार्थी विद्या की श्लीर विद्या की विद्या की होड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं होसकतो भीर ऐसे की विद्या होती है :—

# सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्घ्वरेतसाम्॥ वह्यचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्॥१॥

जा सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्य और जिन का वीर्य प्रध: स्खिलत कभी न हो उन्हीं का बुद्धाचर्य सचा और वे ही विदान होते हैं ॥१॥ इस लिये श्रभ-नचण्युत अव्यापक और विद्याधियों की होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यद किया करें जिस से विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यवादी, सभ्यता, जिते-न्द्रिय, सुधीलतादि शुभगुणयुक्त धरार श्रीर श्रात्मका पूर्ण वड़ा के समग्रवेदादि शास्त्री में विदान् ही सदा उन की कुचिष्टा कुड़ाने में श्रीर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें। और विद्यार्थी लोग सदा जितिन्द्रिय ग्रान्त पढाने हारी में प्रेम वि-चार गील परित्रमी होकर ऐसा पुरुषार्ध करें जिससे पूर्णविद्या, पूर्ण श्रायु,परिपूर्ण धर्म श्रार पुरुषार्थ करना भाजाय इत्यादि बाह्मण वर्णी के काम हैं। चित्रियों का काम राजध में में कहें गे देशी की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उन की भाष जानना, वेचना खरीदना, दीप दीपालर में जाना आना लाभार्ध काम का आरम करना पश्चपालन भीर खेती को उसति चतुराई से करनी करानी धन की बढ़ाना विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना सत्य वादी निष्कपटी हो कर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं की रचा ऐसी करनी जिस से कोई नष्ट न होने पावे। शूद्र सब सेवायी में चतुर पाक विद्या में निपुण अति प्रेम से दिजी को सेवा श्रीर उन्हों से श्रपनी उपविजीका कर श्रीर दिज लोग इस के खान, पान, वस्त्र,स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवामासिक कर

टेवें चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सख, दु:ख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रह कर राज्य और पजा को उन्नति में तन, मन, धन का व्यय कर्त रहना स्तो और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये पर्शिकि:—

## पानं दुर्जनसंसर्गः पत्वाच विरहोटनं। स्वप्नोन्वगेह्रवासञ्च नारीसन्दूषसानि षट्॥ १ ॥ मनु०

मद्य भाग घादि मादक द्रशीं का पौना, दृष्ट पुनर्षी का संग, पति वियोग, घकेली जहां तहां व्यर्थ पाछां हो। व्यदि के द्र्यन मिस से फिरती रहना कोर पराये घर में जाके ध्रयन करना वा वास ये कः स्त्री को दूषित करने वाले दुरुण हैं। क्रीर ये पुनर्भों के भी हैं। पति बीरजी का वियोग दोप्रकार का होता है कहीं का यिथ देशालर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में में प्रथम का उपाय यही है कि दूरदेश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी माथ रक्षे इस का प्रयोजन यह है कि वहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये प्रमान स्त्री और पुनप का वहु विवाह होना योग्य है वा नहीं १ (उत्तर) युगपत् न श्रयीत् एक समय में नहीं (प्रश्त) क्या समयालर में अनेक विवाह होना चाहिये १ (उत्तर) इस की जैमे-

## या स्वीत्वचतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा। पौनर्भवेन भवी सा पुनः संकारमहीति॥१॥सनु०

जिम स्ती वा पुरुष का पाणियहणमान संस्कार हुआ हो और मंदोग अर्थात् अन्तर्यानि स्ती और सम्वत बीर्य पुरुष हो उन का अन्यस्ती वा पुरुष के माय पुन-विवाह न होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण चनिय भीर वैग्य वर्णी में चन्यानिस्ती चत-वीर्य पुरुष का पुनिवाह न हाना चाहिये। (प्रथन) पुनिवाह में क्या दीष है १ ( उसर ) ' पहिला । स्ती पुष्प में प्रेम न्यन हीना क्यों कि जबनाएँ तब पुरुष को स्ती भीर स्ती को पुरुष छाड़ कर हूमरे के माथ मंद्र्य करने दूमरा) जब स्ती वा पुरुष पति स्ती मर्ग के प्रवाह होना विवाह करना चाहितव प्रथम स्ती के पूर्वपति की पदार्थी को उन्हों जाना और उन के कुटुब्ब वानी का उन में अगड़ा करना (तीमरा) बहुत में भद्रकुन का नाम वाविन्ह भी मरह कर उस के पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना (चीया) पतिवत और स्तीवत धमें नष्ट होना इत्यादि दोधीं अधि दिजों में पुनिवेवाह वा जनिक विवाह कभी न होना चाहिये (प्रशन) जब बंगरके देन हो जाय तब भी उस का कुल नष्ट ही जाय गा और स्त्री पुरुष व्यक्तिचारादि

कर्म करके गर्भवातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इस लिये प्नविधाह छोना अच्छा है ( उत्तर) नहीं २ क्यों कि जो स्त्रो पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहै तो कोई भी उपद्रव न हो गा भीर जो कुत्र को परंपरा रखने के लिये किसी अपने स्व-जाति का लड्का गाँद लेलेंगे उस से कुल चले गा श्रीर व्यक्तिचार भी न होगा श्रीर जी। बुद्धाचर्ये न रख सकीं ती नियोग कार्क सन्तानीत्पत्ति कार से (प्रश्न) पुनिवेदा ह चौर नियोग में क्या भेद हैं ? (उनर) पहिसा जैसे विवाह करने में कन्या चपने पिता का घर कोड़ पति के घर को प्राप्त होतो है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता भीर विधवा स्त्रो उसी विवाहित पति के घर में रहतो है ( दूसरा ) उमी विवाहिता स्त्रों के लड़ के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवास्त्री के सड़ के बोर्थ दाता के न पुचक इ सार्तन उम का गोत होता और न उस का खला उन सड़की पर रहता किन्तु वे सत पति के पृत्र बजते उसी का गांव रहता चार उसी के पदार्थी के दायभागी हो कर उसी घर में रहते हैं ्तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष की परस्पर सेवा और पालन करना अवध्य है और नियुत्र स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता (चीथा) विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पद्मात् कूट जाता है (पांचवां) विवाहित स्त्री पुरुष शापस में ग्रह के कार्यों की सिखि करने में यत्न किया करते श्रीर नियुत्त स्त्री पुरुष श्रपने २ घर के काम जिया करते हैं (प्रथम) विवाह और नियांग के नियम एक से हैं वा पृथक् २ १ (उत्तर) कुट योड़ा मा भेट है जितन पूर्व कह आये और यह की विवाहित स्त्री पुरुष एकपति श्रीर एक ही स्त्री मिल के दश मन्तान उत्पन्न कर सकते हैं श्रीर नियुक्त स्त्री पक्ष दी वा चार से श्रविक सन्तानीत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी की का विवाह होता है वैसे जिस की स्वावा प्रवमर जाता है उन्हीं का नियोग होता है क्मार क्मारो का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतु दान के समय एक चन हीं जो स्त्री प्रपने लियेनियांग करे तो जब दूसरा गर्भ रहै उसी दिनसे स्त्री पुरुष का संबन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबन्ध क्ट जाय परन्तु वहीं निय्त्र स्त्रों हो तौन वर्ष पर्यन्त उन लड़कीं का पालन करके नियुक्त पुरुष की टेटेवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दोर अन्य चार नियुक्त पुरुषों के सिये दो २ सम्तान कर सकती और एक सत की प्रत भी दो अपने लिये और दोर अन्य र चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन कर सकता है ऐसे मिल कर दशर सन्तानो पत्ति की ग्राङा वेद में 🕏 ।

इनां त्यसिन्द्रसीद्धः सुपुचां सुभगां कृगा। दशास्यां पुत्रानाधेक्तिपतिसेकादशं कृषि॥१॥ व्हरास्यां पुत्रानाधेक्तिपतिसेकादशं कृषि॥१॥

ही (सीदुइन्द्र) बोखे सिंचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवासित स्त्री वा विभवा स्त्रियों जो भेरत पुत्र भीर सीभाग्य युक्त वार इस विवाहित स्त्रो भें दम पत्र उल्पन कार जी र बारहवीं की को मान। है की ! तुभी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दृश सन्ताल उत्पन्न अर बीर ग्यारहवें पति की समस्त । इस बेट को बाह्या से बाह्यण चिव्य और वैध्यवणीस्य का बीर पृष्य दश दश मलान से प्रधिक उत्पन्न न करें क्यां कि ग्रधिक करने से सलान निर्नल, निर्नुहि, आल्याय होते हैं और स्त्रो तथा पुरुष भी निर्मान अवाय भीर रोगो हो कर हा अवस्था में बहुत से दुः चुपात हैं (प्रक्रत यह निधीग की बात व्यनिचार की समान दोखती है उत्तर, जैसे दिना विवाहियों का व्यभितार होता है वैसे विना निय-लींका व्यक्तिचार कहाताहै इससे यहसिंद हुआ कि जैसा नियमसे विषाह होनेपर व्यक्तिचार नहीं महाता तो निधम पूर्वम निया होने में व्यक्तिचार न कहाविगा जैसे दूर्ध को कन्या का इसी बुमार के माथ ग्राफ्येक विधिप्यक विवाह हीने पर समागन में व्यमिचार्या दाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वह गान्दोता निर्याग में व्यक्तिचार पाप नजा न सानना चाहिये (प्रान ) है तो ठीक परन यह धेण्या के गृहम कमें दो खता है : (उत्तर) नहीं की कि वण्या के मगागम में किसी निश्चित एकप वा कोई नियम नहीं है और नियोग में वियाह के समान नियम है जैसे दसरे की लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाह प्रवेक लखा। नहीं र्जाती वैमे ही नियाम में भी न होनी चाहिय। क्या जी ध्यसिचारी पक्ष वा स्त्री चीती है वे विवाह होने पर भी जुकर्म से बचते हैं प्रश्न ) इस की नियोग को बात में पाप मालम पड़ता है ( उत्तर । जी नियोग की बात में पाप मानते ही तो विवाह में पाएं की नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रांकन में है की कि देखर के सृष्टिकमानुकूल स्त्रापुरुष काम्बाभाविक व्यवहार सक ही नहीं सकता सिवाय वैराज्यवान् पूर्ण विद्वान् यागियों के। क्या सभीपातन रूप स्वर्ण-इत्या भीर विधवा स्त्री और सृतक स्त्रो प्रशी के महामस्ताप की पाप नहीं गिनत हो १ वर्धीकि जबतक वे यवाबस्या में हैं मनमें सत्तानीत्यिक स्रीव विषयंकी चाहना हैं नि वार्नी को किसी राजव्यवहार वा जातिव्यवहार से क्कावट ही नै से गुप्त र कुकर्म पुरीचात्र से होते रहते हैं इस व्यक्तिवार और ककर्म के रीकर्न का

यही योग्ठ उपाय है कि जो जितिन्द्रिय रहसकी किना विवाह वानियोग भी न करें तो ठीक है परत्तु जो ऐसे नहीं हैं उन का विवाह और आपत कास में नियोग अवध्य होना चाहिये इस से व्यमिचार का न्यून होना प्रेम में उत्तम मन्तान हो कर मनुष्यों की दृष्टि होना संभव है और गर्भहत्या सर्वेषा छ्ट-जाती है। नीच प्रवीं से उत्तम स्ती और वेग्यादि नीच स्तियों से उत्तम , रुषीं का व्यक्तिचार रूप कुकमें उत्तम कुल में कलंका बंग का उच्छेट स्त्री प्रवी की सलाप चीर गर्भहत्यादि कुक्षमें विवाह और नियंग से निहत्त होते हैं इस लिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न ) नियोग में क्या > बात होनी चाहिये १ ( उत्तर् ) जैसे प्रसिंख से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि में नियोग जिस प्रकार विवाह में अटू प्रवी की अनुमति भीर कन्या वर की प्रमन्नता होती है वैसे नियाग में भी अर्थात जब स्तो पर्व का निवाग होना हो तब अपने कुट्रब में पुरुष स्तियों के सामने इस दोनीं नियान सन्तानीत्पित्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब इस संबंध न करेंगे जी अन्यया करें तो पापी और जाति वा राज के इगड़-नीय हीं। सहीन २ मं एक वार गर्भाशान का काम करेंग, गर्भ रहे पश्चात एक वर्ष प्रयोत्त प्रथम रहेंगे (प्रथम । नियोग अपने वर्णी में होना चाहिय वा अन्य वर्गी क मध्य भा ? (उत्तर अपने वर्ण में वा अवर्ग से उत्तमवर्णस्य प्रत्य के साथ चर्यात वैण्या को वेश्य चित्रय शीर बाह्यण के साथ करिय जीर बाह्यण के साथ बाह्मणा बाह्मण के साथ नियाग कर सकती है। इस का तात्पर्ध यह है कि बील सम वा त्रान वर्ष का चाहिय अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री कीर प्रथ को सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् घंदोत्तरीति से विताह वा निर्धाग से सन्तानीत्पत्ति करना (प्रश्न) पुरुष की निर्धाग बारने की वधा अ। वश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा 🗀 उत्तर ) हम लिख पार्ग है हि में में स्त्री योग प्रथम का एक हो बार विवाह ह.न। बेदादि शास्त्रों से लिखा है दितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का हो विवाह होने में न्य अर्थार विधवा स्तों के साथ कुमार पुरुष और कुमारों स्ता के साथ स्ता स्त्री पुरुष के विवाह होंने से अन्याय अर्थात् अधर्म है। जैसे विधवा स्ता के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाइता वैसे ही विवाह और स्त्रों से समायम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा नुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कीई क्सारी कन्या और विभवास्ती का यहण कोई कुमार पुरुष न करगा तब एक्ष भीर स्त्री की नियोग करने की आवश्यकता होगी। श्रीर यही धर्म है कि जैसे क साथ वसे हो का सम्बन्ध होना चाहिये (प्रतः जेसे विवाह में वेदा द शस्तः का

का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखी भीर सुनी :—

क् इस्ति होषा कु हवस्तोरिश्वना कु हा भिषितवं करतः कु होषतुः। को वां शयुवा विधवेव देवरं मर्य्यं न योषा कृणुते सपस्य द्या॥१॥ चट०॥ मं०१०। स्र०४०। मं०२॥

उदौर्ध्वनार्धिभजीवलोवं गतासुमेतमुपश्रेष एहि । ह-स्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूष ॥ ४॥ चट०॥ मं०१०। स्त०१८। मं०८॥

हैं ( श्राखना ) स्त्रीप्त्रधों जैसे (देवरं विधवेव) देवर की विधवा श्रीर (योधा मर्धन्न विवाहिता स्त्री भपने पति की (सध के) समान स्थान ग्रया में एक व हो कर सन्तानीत्पत्ति की (श्राक्षणुर्त) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तम दोनों स्त्री पक्ष (कुह स्विहीधा) कहां रात्रि श्रीर (कुह वस्तः) कहां दिन में वसे थे? (कुहा भिपित्वम् कहां पदार्थों की प्राप्त (करतः) की ? श्रीर (कुहां बतुः ) किस समय कहां वास करते थे ? (की वां श्रयूना) तुम्हारा ग्रयन स्थान कहां है ? तथा कीन वा किस देश के रहने वाले हो ? इस से यह सिंब हुश्रा कि देश विदेश में स्त्री पुष्प संग हो में रहें। श्रीर विवाहित पति के समान नियुक्त पति की ग्रहण् करके विधवा स्त्रो भी सन्तानीत्पत्ति कर लेवे (प्रश्न) यदि किसी का छोटा भाई हो न हो ता विधवा नियोग किस के साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का शर्थ जैसा तुम समभी हो वैसा नहीं देखों निक्तमें :—

देवर: कसाद दितीयो वर उच्यते ॥ निरु ॥ अ०३ । खग्ड१५ ॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूमरा पति होता है चाई छोटा भाई वा बड़ा भाई प्रथवा अपने वर्ण वा भपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिस से नियाग करे उसी का नाम देवर है (नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आधा छोड़ के (धिषे) बाको पुक्षों में से (अभिजीवलांकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो और (उदीर्ष) इस वात का विचार और निश्य रख कि जो (हस्त्याभस्य दिधिषोः) तुभ विधवा के पुनः पाणियहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियो गहोगा तो (हद्म्)यह (जनित्यम) जन। हुमा बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जीतू अपने लिये नियोग करेगो तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा। ऐसे नियय युक्त (म्राभसंबभूष) ही और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे॥१॥

चादेष्टन्नापतिच्वीहै घि शिवा पशुम्यः सुयमा सुवर्चाः प्रजा-वती वीरसूदेष्टकामा स्थानेममम्निं गाईपत्यं सपर्य॥१॥ श्रय-र्वे॰ ॥ कां १४ । श्रवु० २ । मं० १८ ॥

ह ( अपितमादेष्टिमि ) पित भीर देवर को दु:ख देने वाली स्त्रों तू ( इह ) इस ग्रहायम में ( पश्च्यः ) पश्चीं के लिये (शिवा) करगण करने हारी (स्वमा) अन्त्रे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सवर्चाः ) रूप और सर्व भास्त्र विद्या युक्त ( प्रजावती ) उत्तम प्रवपीचादि से सहित ( बीरमूः ) शूरवीर प्रवीं की जनने ( देहकामा ) देवर को कामना करने वाली ( स्योना ) श्रीर सख देने हारी पित वा देवर को एधि ) प्राप्त हार्क ( इमम् ) इस ( गाईपत्यम् ) ग्रहस्य सम्बन्धो ( श्रिनम् ) श्रीरनहीत को । सपर्थ ) सेवन किया करें।

#### तासनेन विधानन निजो विन्देत देवर:॥ सनु॰

जो भवत योनि स्त्री विभवा ही जाय तो पति का निज कोटा भाई भी उस में विवाह कर सकता है (प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितन नियोग कर सकत हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर):—

सोस: प्रथमो विविदे गंधवी विविद उत्तर:।
हतीयो ऋग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते सनुष्यजा:॥
क्ट०।। मं० १०। स्त्र ८५। मं० ४०।।

हे स्त्रि जो (ते) तरा (प्रथम:) पहिला विवाहित (पितः) पित तुभ को (विविदे) प्राप्त होता है उस का नाम (संग्मः) सुकुमारत। दिगुणयुक होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गंधवं: एकस्त्रों में संभोग करने से गंधवं जो (द्वतीय उत्तरः) दें। के पश्चात् तोसरा पित होता है वह (श्रिनः) अञ्चल्तायुक होने से श्रिनसंज्ञक श्रीर जो (ते) तरे (तुर्धः) चौथे से लेके ग्यारह वें तक नियोग से पित होते हैं वे (मनुष्य जाः) मनुष्य नाम से

कहात हैं जैसा (इमां लिन्द्र) इस मंत्र में ग्यारहवें पुरुष तक स्त्रो नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्रो तक नियोग कर सकता है प्रश्न) एकाद्य याद्य सं इप्रपत्र और ग्यारहवें पात को क्यों न गिने ? (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करोंगे ती "विधवेष देवरम्" "देवरः कस्माहितीयो वर उच्यते" "अदेष्टिच्चि" और "गन्धवीं विविद् उत्तरः" इत्यादि वेदप्रमाणीं से विश्वधि होगा क्यों कि सुद्धारं अर्थ से दूमरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता।

देवराद्वा सिपंडाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया।
प्रजेषिता सिगन्तव्या सन्तानस्य पारच्चये॥१॥
ज्ये हो यबीयसो भार्या यबीयान्वा ग्रजस्त्रियम्।
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावष्यनापिद् ॥२॥
स्त्रीरसः चेवन सैव०॥३॥ सनु०

इत्यादि मनु जीने लिखा है कि (सिपंड) अर्थात् पित की कः पौठियों में पित का कीटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तमजातिस्थ पुरुष से विभवा स्त्रों का नियाग होना चाहिये परन्तु जो षह स्वस्त्रा पुरुष और विभवा स्त्रों का नियाग होना चाहिये परन्तु जो षह स्वस्त्रा पुरुष और विभवा स्त्रों सक्तानंत्रिक्त को इच्छा करती होतों नियोग होना उचित है और जब मन्तान का सर्वथा चय ही तब नियोग हीवें। जो आपत्कान अर्थात् सन्तानीं कें हीने की इच्छा न हीने में बड़े भाई की स्त्रों से कोटे का और कोटे का स्त्रों से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति ही जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस्त्री समागम करें तो पतित ही जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पयात् सगागम न करें और जो दोनों के बिये नियोग हुआ हो तो चाथे गर्भतक अर्थात् पूर्वीक रीति से दय सन्तान तक ही सकते हैं पयात् विषयासिक गिनी जाती है इस से वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित स्त्रों पृष्ठ को स्त्रों गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानीं ही के अर्थ किये जाने हैं पश्चत् काम कोडा के लिये नहीं (प्रश्न) नियोग सरे पी हे ही होता है वा जीते पति की भी ? (उत्तर) जीते भी होता है।

"अन्य सिच्छ ख सुभगे पतिं सत्" घट० ॥ सं०१० । स्तू० १० ॥
जब पति सन्तानीत्पत्ति में असमधे होवे तब अपनी स्त्री की आजा देवे कि है सभगे! सीभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री तू (मत्) सुभ से (अन्यम्) दसरे

पति को (इन्छम्व) इन्छ। कर क्यांकि अब सुभा से सन्तानात्पण्ति की आया मत करे परन्तु उस विशाहित महायः पति को सेवामें तत्पर रहे वैसे हो स्तो भी जब रागादि दोपों से पस्त हीकर सन्तानात्पण्ति में अममर्थ है। वे तब अपन पति की आजा देवे कि हे स्वामो आप सन्तानात्पण्ति को इन्छा सुभामे छाड़ के किसी दूमरी विधवा स्त्रो से नियाग करके सन्तानीत्पण्ति को जिये जैमा कि पाण्डु राजा को स्तो जन्ता अर मदो आदि ने किया और जैमा व्यासजी ने चित्रांगढ और विचित्र वीश्वी सर जान पवात् उन अपने भाइयों को स्त्रियों में गियोग करके अम्बका अम्बा में धुनराष्ट्र और अंवालिका में पाण्डु और दािश में विदुर को उत्पत्ति को इलादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं॥

> प्रोपितो धर्मकासार्वं प्रतीच्छे छि नरः समाः। विद्यार्थं प्रष्ट् यशोर्यं वा कामार्थं स्वौँ स्तु वत्सरान् ॥१॥ बन्ध्याष्टमेऽधिवद्यार्थं दशमं तु मृतप्रजः॥ एकाद्शं स्वौजननौ सदाल्विपयवादिनी॥२॥ सनु०

विवाहित स्त्री जी विवाहित पति धन्मै के पर्देश गया है। तो आठ वर्ष विद्या और कोर्श्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तौन वर्ष तक घाट देख के पद्मात् नियोग करके सन्तानीत्यसि कर से जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वेसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बंध्या हो तो चाठ वें (विश्वाह से बाठ वर्ष तक स्त्रों का गर्म न रहे). मन्तान ही कार सर जायें तो दग वें, जब र हो तब र काम्या ही हो वें पुत्र न हीं तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो श्रिप्य बोलन वाली हो तो सदा: उस स्त्री को छोड़ के दसरों स्त्रा से नियोग करके भन्तानीत्पत्ति कर से वे॥ २॥ वैसे हों जो पुरुष भ अन्त दुः ख दायक हो तो स्त्री को उचित है कि उस को छोड़ के द्सरे पुरुष से नियाग कर सन्तानात्पत्ति करके उसी विश्वहित पति के इध भागो सन्तानात्पश्चि कर लेवे। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह श्रीर निर्धांग से अपने र कुल की उन्निति करे जैसा "श्रीरम" अर्थात् विवाहित पति से उत्पन्न हुत्रा पुत्र पिता के परार्था का स्वामी होता है वैसे ही 'चे वन" पर्यात् नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दायभाभी हाते हैं। अब इस पर खी भीर पृत्व को ध्यान रखना चान्त्रिये कि तीये भीर रज को अमूच्य समभी जी कों इं इस अम्बय पदार्थको पर स्त्रो बेच्या वा दृष्ट पुरुषों के संगर्भ खोते हैं वे महामूखे इर्गत हैं की जिला किसान वा माली मूखें ही बर भी अपने खेत वा

बाटिका के विना प्रन्यत बीज नहीं बीते जो कि साधारण बीज घीर मूर्ल का ऐसा वक्तमान है तो जो सर्वोक्तम मनुष्य घरोर रूप इच के बीज को कुचेत में खोता है दह महामूर्ल कहाता है क्यों कि उस का फल उस को नहीं मिलता ग्रीर "शात्मा वै जायते पुत्र:" यह ब्राह्मण ग्रंथीं का वचन है ॥

## श्रुङ्गात्सम्भवित्त हृदयादिधिनायसे॥ श्रात्मासि पुत्रमामृथाः स जीव शरदः शतम्॥१॥

यह सामवेद का वचन है -हे पुत्र । तू अंग २ से उत्पन्न हुए वीर्य से भीर हृदय से उत्पद्म होता है इस लिये तू मेरा आतमा है सुभा म पूर्व मत मरे किन्तु सी वर्ष तक जो। जिस से ऐसे २ महाला श्रोर महाशयों के शरीर उत्पन होते हैं उस को विश्वादि दृष्ट चेत्र में बीना वा दृष्ट थीज अच्छे चीत्र में बुवाना महापाप का काम है । प्रयः) विवाह क्यों करना १ क्या कि इस से स्त्रो प्रव की बन्धन में पड़ के बहुत संवाच करना श्रीर दु:ख भीगना पड़ता है इस लिपे जिस के साथ जिस की प्रीति ही तब तक वे मिले रहैं जब प्रोति कट जाय तो कोड़ देवें (उत्तर) यह पशु पिचर्यी का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब ग्रहायम के अच्छेरव्यवहार सब नष्ट अष्ट हो जाय कोई किसीकी मेवा भी न करे श्रीर महाव्यभिचार बढ़ कर सब रागो निबेल श्रीर श्रल्याय हो कर शीव्र र मर जायें कोई किसी में भय वा लज्जा न कर हडावस्था में कोई जिसी की मेबा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्वल भीर अल्पाय हो कर क्तालों के कल नष्ट ही जाय। कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सर्वे भौरन किसो का किसो पदार्थं पर दोर्घकाल पर्टन्त स्रत्व रहे द्रत्यादि दोबों के निवारणार्थ विवाह हो हीना सबया योग्य है (प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष की एक स्त्रों और एक स्त्रा की एक पुरुष रहेगातव स्त्रा गर्भवती खिर रोगिणी अथवा पुरुष दोव रोगी हो और दोनी को युवावस्था हो रहा न जाय ते। फिर क्या करें १ (उत्तर ) इस का प्रत्युत्तर निर्धाग विषय में दे चुके हैं। श्रीर गर्भवती स्तो में एक वर्ष संशागम न करने के समय में पुरुष वा स्त्री में न रहा जाय तो किसो से नियोग कर्ज उस के लिये प्रवीत्य सि कर दे परन्त वैध्या गमन वा व्यनिचार कभी न करें जड़ांतक हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की दुच्छा प्राप्त का रचण और रचित की हिंड बड़े हुए धन का व्यव देशोपकार करने में किया करें सब प्रकार के अर्थात् पूर्वीता रोति से अपनेर वर्णात्रम के व्यवहारी के। त्रत्युसाइ पूर्वेक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वेदा परमार्थ किया करे। घपने माता,

#### ॥ सत्यार्थप्रकाशः॥

पिता, शाशु खशुर की अलाका सु अवा करें मित्र और अड़ो सो, एड़े सो, राजा, विहान, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जी दुष्ठ अधर्मी उन से उपेचा अर्थात् दुोह कोड़ कर उन के सुधरने का यह किया करें। जहां तक बने वहां तक प्रेम से अपने सत्तानों के विहान् और स्थिचा करने कराने में धनादि पदार्थी का व्यय करने उन के। पूर्ण विहान् स्थिचा युक्त कर दें और धर्म युक्त व्यवहार करके मोच का भी साधन किया करें कि जिस की प्राप्ति से परमानन्द मोगें और ऐसे २ स्रोकीं को न मानें जैसे:—

पितिनोपि हिन: खेडो न च श्रुद्रो नितेन्द्रियः। निर्देग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥१॥ ऋशालंबं गवालंबं संन्यासं पलपेचिकम्। देवराच सतोत्पत्तिं कलो पंच न विवर्जयत्॥२॥ निष्टे मृते प्रविनते क्रोवे च पितिने पतो। पंच स्वापरसु नारीणां पितरन्यो विधीयते॥३॥

ये कपोलक लिपत पारागरी के श्लोक हैं। जो दृष्टक मीकारी हिज को येष्ठ शीर येष्ठ कमिकारी गृद्ध को नीच माने तो इस से पर पचपात, अन्याय, अधर्म दूसरा पिंधक क्या होगा! क्या दूध देने वाली वा न देने वाली गाय गांपाली की पाल नीय होती हैं वेसे कुन्हार श्राद्ध की गंध ही पालनीय नहीं हीती थीर यह दृष्टाल्य भी विषम है क्यों कि हिज और ग्रंद्ध मनुष्य जाति गाय शीर गद्ही भिन्न जाति हैं कथंचित्प्य जाति से दृष्टान्त का एक देश दृष्टांन्त में मिल भी जावे तो भी इस का शायय भन्न होने स ये श्लोक विदानों के माननीय कभी नहीं हो सकति॥१॥ जब श्रवालंब शर्यात् घोड़े का मार के श्रयवा गाय की मार के हीम करना ही वेदविहित नहीं है ती उस का कलियुग में निषेध करना वेदविह्द क्यों नहीं १ जो कानियुग में इस नीच कमी का निषेध माना जाय तो नेता शादि में विधि पाजाय तो इस में ऐसे दृष्ट काम का श्रय्या में होना सर्वया श्रमंभव है। शीर संन्यास की वेदादि गास्तों में विधि है जस का निषेध करना निर्मूल है जब मांम का निर्मेध है तो सर्वदा हो निषेध है जब देवर से पुनात्यित करना वेदी में लिखी है तो यह श्लोक कत्तों क्यों भू वता है। ॥ २॥

यदि (नष्टे) अर्थात् पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में स्त्रो नियाग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय ता वह किस की स्त्री हो ? कोई कहें कि विवाहित पति की, इसने माना परम्तु ऐसी व्यवस्था पाराभरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के पांच ही बापत्काल हैं जो रीगी पड़ा ही वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच में भी अधिक हैं इसिलये एसे र श्लोकों को कशी न मानना चाहिये ॥३॥ (प्रश्न) क्यों जो तम परागर मुनि के वचन की भी नहीं मानते? (उत्तर) चाहें किसो का वचन ही परम्तु वेदविषष्ठ होने से नहीं मानते और यह तो पाराभर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे "ब्रह्मोवाच विमन्न जवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विण्कृतवाच, देख्वाच" इत्यादि शिकीं का नाम लिख के ग्रंथ रचना इस लिये करते हैं कि सबीमान्य की नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी एक्कल जीवि का भी हो। इस लिये अनथी गायायुक्त ग्रंथ बनाते हैं कुछ र प्रचित्र श्लोकों को छोड़ के मनुम्मित ही वेटानुक्ल है अत्यस्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की व्यवस्था समभ ली (प्रश्न) ग्रहायम सब से छोटा वा बड़ा है? (उ० ग्रंपनेश्वर्क्त क्रीं में सब बड़े हैं परन्तु।

यथा नहीनहाः सर्वे साग्रं यान्ति संस्थितिम्।
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्ये यान्ति संस्थितिम्॥१॥
यथा वायुं सभाशित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः।
तथा गृहस्यमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व श्राश्रमाः॥२॥
यक्तास्योप्याश्रमणो दानेनान्तेन चाग्वहम्।
गृहस्थेनैव धार्थग्ते तस्माइज्येष्ठाश्रमो गृही॥३॥
स संधार्थः प्रयत्ने न खर्गमचयमिक्तता।
सुखं चेहक्ता नित्यं योऽधार्थी दुर्वले न्द्रियः॥ ४॥ सनु०

जैसे नदी और बड़े २नद तम तम स्मर्ग ही रहते हैं जब तम समुद्र का प्राप्त नहीं हीते वैसे उटहार ही वे आयय से भव आयम स्थिर रहते हैं विना इस आयम के जिसी आयम का कोई व्यवहार सिंह नहीं हीता ॥१॥ जिस में उटहार, बद्धाचारी, वानप्रत्य और संन्यामी तीन आयमीं को दान और अवादि देवी प्रतिदिन उटहार ही धारण करता है इस से उटहार जिल्हा यम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है ॥२॥ इसिचिये मीच और मंगार के सुख की इच्छा करता हो बह प्रत्व से उटहायम का धारण करें। ३॥ जो उटहायम द्वेलेदिव अर्थात् भीक और निवेश पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस की अच्छे प्रकार धारण करें। ॥१॥ इस निये जितना कुछ व्यवहार संमार में है उम का आधार उटहायम है जो यह ग्रहायम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से बुद्धावर्ध्य बानप्रख बीर संन्यासायम कहां में ही सकते ? जी कोई ग्रहायम को निन्दा करता है वहीं निन्दनीय है बीर जो प्रयंसा करता है वहीं प्रथंसनीय है परन्तु तभी ग्रहायम में सुख होता है जब स्त्रो बीर पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्त, विहान, पुरुषार्थी बीर सब प्रकारके व्यवहारों के बाता हो इस सिये ग्रहायम के सुख का मुख्य कारण बुद्धावर्थ थीर पूर्वीत खंबर विवाह है। यह संत्रेप से समावर्षन विहाह बीर ग्रहायम के विषय में शिवा लिख दो। इस के बागे बानप्रस्त बीर संन्यास के विषय में लिखा जायगा॥

इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिन्नुते सत्यार्धप्रकाशि सभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहराहाश्रमविषये चतुर्षः ससुरुनासः मंपूर्गः॥ ४॥

# अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः॥

#### म्रथ वानप्रसमंन्यासविधिं वच्चामः॥

बह्मचर्णायमं समाप्य गृष्ठी भवेत् गृष्ठी भूत्वा वनी भवे-दनी भृत्वा प्रवजेत्॥ शतः कां० १४॥

मनुष्टी को उचित है कि बृद्ध चर्यात्रम की समाप्त करके ग्रहस्य हो कर वानप्रस्य श्रीर वानप्रस्य हो के संन्यासी हो वे सर्थात् यह अनुत्रम से श्रात्रम का विधान है।

एवं गृहायमे स्थित्वा विधिवतस्वातको हिनः।
वने वसेन् नियतो यथाविहिनितेन्द्रियः॥१॥
गृहस्वस्तु यदा पत्रयेद्वली पित्तिसात्मनः।
ग्रपत्यस्यैव चापत्यं तदाराखं समाययेत्॥२॥
संखञ्च ग्राम्यमाहारं सर्व चैव परिच्छदम्।
प्रवेषु भार्यां निः जिष्य वनं गच्छेत्सहैव वा॥३॥
ग्रामादराखं निः मृत्य निवसिन्तियतेन्द्रियः॥४॥
सन्दन्ते विविधे में ध्यैः शाक्षम् ज्ञाने वा।
एतानेव सहायद्वान्तिवेषे हि धिपूर्वकस्।। ५॥

इस प्रकार सातक अर्थात् बृह्मचर्यपूर्यक ग्रहायम का कर्ता दिन अर्थात् बृह्मण क्षिय और वैश्व ग्रहायम में ठहर कर निश्चिताका और प्रथावत् इन्द्रियों की जीत के वन में बसे।।१।। परन्तु जब ग्रहस्य शिर के प्रवेत केश और त्वचा टीली हो जाय और लड़के का लड़ का भी हो गया हो तब बन में जाक बसे।। २।। सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमीत्तम पदार्थों की। होड़ पुत्री के पास स्त्री की रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे।।३।। साङ्गोपाङ्ग अग्निहीय को लेके ग्राम से निकल ट्डेन्ट्रिय होकर आरख्य में जाके बसे।। ४।। नाना प्रकार के सामा आदि अब सुन्दरर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वीत पंचमहायजी की करे चीर उसी से चितिय सेवा चीर आप भी निर्वाष्ट करे ॥५॥

> स्वाध्यायिनिष्ययुक्तः खाइाग्तो मैतः समाहितः। दाता नित्यमनादाता सर्वभृतासुकंपकः॥१॥ त्रप्रयतः मुखार्थेषु बह्मचारी धराशयः। शर्योष्वममञ्जेव दक्षमृत्तनिकेतनः॥२॥

स्वाध्याय त्रार्थात् पढ़ने पढाने में नियुत्त, जिताला, सब का सिन, इन्द्रियों का दमनशीस, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयासु किसी में कुछ भी पदार्थ न से वे इस प्रकार सदा वर्त्तमान करे॥१॥ प्रशीर के सुख के लिये अति प्रयत्न करे किन्तु बृह्मचारी पर्यात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उस से विषय चेष्टा कुछ न करे भूमि में सोवे अपने आश्वित वा स्वकीयपदार्थी में ममता न करे हव के मूल में बसे ॥१॥

तपः खड़े य ह्यापवसन्त्यराये शान्ता विद्वांसी भैक्षचर्थां चरन्तः। सूर्य्यद्वारेख ते विरजाः प्रयांति यजाऽमृतः स पुरुषो ह्याच्यातमा॥ १॥ सुगड़०॥ खं० २। मं० ११॥

जो ग्रान्त विद्यान् लोग वन में तपधर्मान्छान श्रीर सत्य की यदा कर के भिलाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं वे जहां नागरिहत पूर्ण पुरुष हानिलाभ-रिहत परमात्मा है वहां निर्मल हो कर प्राणदार में उस परमात्मा को प्राप्त हो के श्रानन्दित ही जाते हैं ॥१॥

श्वभ्याद्धामि समिधमकी वतपते त्विय। वतञ्च खडां चोपैमीक्षे त्वा दौचितो श्रहम्॥१॥ यज्वेदे॥ श्रध्याये २०। मंच २४॥

वानप्रध्य को उचित है कि मैं अग्नि में छोम कर दी खित होकर बूत-सत्याचरण और खडा को प्राप्त हो जं ऐसी इच्छा कर के वानप्रध्य हो नाना प्रकार की तप्रध्यी सत्सङ्ग योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पविचता प्राप्त करे। पद्यात् जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को प्रची के पास मेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे। इति सं लेपेण वानप्रस्थाविधि:॥

#### श्रय संन्यास विधि:॥

वनेषु च विह्नवैवं तृतीयं भागमायुषः। चतुर्यमायुको भागं त्वता संगान्यरिवजेत्॥ मनु०

इस प्रकार बन में आए का तीसरा भाग श्रयांत् पश्चीसवें वर्ष से पच हत्तरवें वर्ष पर्यक्त वानप्रस्थ हो के आयु के चीये भाग में संगां को छोड़ के परिवृद्ध अर्थात् संन्यामी हो जावे (प्रक्रन) ग्रहायम और वानप्रस्थायम न करके संन्यसायम करे उस को पाप होता है वा नहीं १ (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रक्रन) यह दो प्रकार को बात क्यों कहते हो १ (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो वाल्याव क्या में विरक्ष हो कर विषयी में फसे वह महापापी और जो न फसे वह महापापी और जो न फसे वह महापायों सत्पुन्य है।

यटहरेव विरजेत्तरहरेव प्रावजेदनादा गृहादा बह्मच-यदिव प्रवजेत्॥

ये ब्राह्मण ग्रन्थ के वचन हैं। जिस दिन वैराग्य प्राप्त ही उसी दिन घर वा वन में संन्यास ग्रहण कर लेवे पहिने संन्यास का पचक्रम कहा और इस में विकल्प अर्थात वानप्र थ करे ग्रहस्थायम हो में संन्यास ग्रहण करे श्रीर त्वतीयपच यहाँ हैं कि जो पूर्ण विद्वान् जितिन्द्रिय विषय भीग की कामना मेरहित परोपकार करने की इच्छा में हुता पुरुष हो वह बृह्मचर्थीयम हो में संन्यास लेवे और वेदीं में भी "यतय: बृह्मणस्य विजानत:" इत्यादि पदीं में संन्यास का विधान है परन्तु:—

नाविरतो दुश्चरितान्ताशान्तो नासमाहित:। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाननैवसाप्रुयात्॥ कठ०॥ बन्नो २। मं॰ २४॥

जो दुराचार में प्रयक्त नहीं जिसकी शान्ति नहीं जिस का शात्मा योगी नहीं श्रीर जिस का मन शाल नहीं है वह संन्यास लेके भी प्रशान से प्रसातमा की प्राप्त नहीं होता इस लिये:—

यक्केद्वाङ्मनभी प्राज्ञस्तद्यक्केज् ज्ञानमात्मनि। ज्ञानमात्मनि महति नियक्केश्वद्यक्केक्कामः आत्मनि॥ काउ०॥ वस्त्री० ३। मं० १३॥ संन्यासी बुधिमान् वाणी श्रीर मन की श्रधर्ममें रोकी उन को ज्ञान श्रीरधातमा में लगावे श्रीर उम ज्ञानश्वाका की परमात्मा में लगावे श्रीर उस विज्ञानकी शान्त स्त्रकृष श्रात्मा में स्थिर करे॥

परीच्य लोकान् कर्मचिक्तान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्ता-स्त्रकतः क्रतेन तद्विज्ञानार्यं च गुनसेवाभिगच्छेत् चिमत्पाणिः स्रोचियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुगड्०॥ खंड २। मं०१२॥

सब ली जिला भोगी की जम में मंचित इए देख कार ब्राह्मण अर्थात् संन्धासी वैदाग्य की प्राप्त होवे क्यों कि अक्षत अर्थात् न किया इस्रा परमात्मा क्षत अर्थात् के बला कम से प्राप्त नहीं हीता इस लिये कुछ अपण के अर्थ हाथ में लेके वेद कित् और परमित्वर को जानने वाले गुरु के पास विद्यान के लिये जावे जा के सब सन्देहीं की निवृक्ति कारे परन्तु सदा इन का संग्र छोड़ देवे कि जी:—

चिवद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः खयं धीराः पंडितसान्यकानाः। जंबन्यमानाः परियन्ति मृद्धा चन्धेनंव नीयमाना यथान्धाः ॥१॥ चिवद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था दृष्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः चौण्णलोकाश्च्यवन्ते २ मुग्छ०॥ खं०२। मं० ८॥ ८॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने की धीर घीर पंडित मानते हैं वे नीचगति की जाने हारे मूट् जैसे अंधे के पौछे अंधे दुईंगा की प्राप्त होते हैं वैसे दु:खीं की पाते हैं ॥१॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालवृद्धि हम क्षतार्थ हैं वैसे मानते हैं जिस की किवल कमें काण्डी लोग राग से मोहित होकर नहां जान घीर जना सकते वे घातुर हो के जन्म मरण कृष दु:ख में गिरे रहते हैं ॥२॥ इसलिये:—

वेदाक्तविज्ञानस्तिश्चिताथीः संव्यापयोगादातयः गुड्डसत्ताः ते ब्रह्मालोकेषु पराक्तकाले परामृताः परिमुखिलसर्वे ॥ मुगड॰ ३ । खं २ । सं॰ ६॥ जी वेदान्त अर्थात् परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्धास योग से शुडान्त:करण संन्धामी होते हैं वे परमेश्वर में मुतिसुख को प्राप्त हो भोग के पद्यात् जब मुित में सुख को अवधि पूरी हो जातो है तब वहां से छूट कर संसार में आते हैं मुित के बिना दु:ख का नाथ महीं होता क्यों कि:--

न संशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरमङ्गतिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं न प्रियापिये स्प्रशतः ॥ कान्दो० ॥

जो टेडधारी है वड सुख दु:ख को पाप्ति से पृथक् कभी नहीं रह सकता श्रीर जो ग्ररीररहित जीवात्मा सुक्ति में सर्वव्यापक परमेखर के साथ श्रुड हो कर रहता है तब उस को सांसारिक सुख दु:ख प्राप्त नहीं होता इस लिये:

लोकेषणायास वित्तेषणायास पुतेषणायासीत्थायास भै-चाचर्यं चरन्ति॥ शत॰ कां० १४॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुवादि की मोह से श्रलग हो के संन्यासी लोग भिच्क होकर रात दिन मोच के साधनीं में तत्पर रहते हैं॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां भर्व वेदमं।
हुत्वा वाह्मणः प्रवजेत्॥१॥ यजुर्वेद वाह्मणे॥
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं भर्ववेटभद्षिणाम्।
चात्मन्यग्नीत्ममारोष्य वाह्मणः प्रवजेद् गृहात्॥२॥
या दत्वा भर्वभूतेभ्यः प्रवजत्यभयं गृहात्।
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति बह्मवादिनः॥३॥ मन्॰

प्रजापित अर्थात् परमेश्वर की प्राप्त के अर्थ दिष्ट अर्थात् यन्न करके उस में बन्नोपबीत शिखादिचिन्हों को छोड़ श्राहवनीयादि पांच भिन्नयों को प्राण, अपान, व्यान, उदान, और ममान दन पांच प्राणों में श्रारोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मित् घर से निकल कर संन्याभी होजावे ॥१॥ जी सब भूत प्राणिमाव को अभयदान देकर घर से निकल के संन्याभी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वरपकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपरेश करने वाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात् मृति का आनन्द स्वकृष लोक प्राप्त होता है। (प्रश्न) संन्धाभियों का क्या धर्म है १ (उत्तर) धर्मता पलपातरहितन्यायाचरण,सत्य का यहण,
धर्मत्य का परित्याग वेदीत ईम्बर की ब्राज्ञा का पालन, परीपकार, सत्यभाषणादिल्लाण सब बायमियों का बर्थात् सब मनुष्य मान का एक हो है परन्तु संन्यासी
का विशेष धर्म यह है कि:—

दृष्टिपूर्तं न्यसित्पादं वस्त्रपूर्तं जलं पिवेत्। सत्यपूतां वर्दद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्॥१॥ क्राइम्लं न प्रतिक्रध्येदाक्ष्यः क्ष्यलं वर्दत्। सप्तद्वारावकीर्णाच न वाचमनृतां बद्त्॥२॥ श्रध्यात्मर्ततराभीनो निरपेको निरामिप:। भारानेव सहायन सुखार्थी विचरेतिह ॥ ३॥ क्राप्तियानयास्ययः पाना रगडी क्रम्भवान्। विचरेन्त्रियतो नित्धं मर्वभूतान्यपौडयन् ॥ ४॥ इन्द्रियाणां निरोधेन रागदेषचयं च। श्रहिंसया च भृतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ द्रिषतोऽपि चरेड्स यव तवाधमे रतः। समः सर्वेषु भूतेष न लिंगं अर्माकारगाम्॥ ६॥ फलं कतकरचस्य यदायम्ब्प्रसादकम्। न नामग्रह्मादेव तस्य वारि प्रभीदृति॥ ०॥ प्राणायामा बाह्मणस्य वयोपि विधिवत्कताः। व्याह्रतिपगावैयुक्ता विज्ञयं परमन्तपः॥८॥ दच्चन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तविन्द्रियाणां दह्यान्तेदोषाः प्राणस्य नियहात् ॥ ६॥ प्राणायामदेशहोषान् धारणाभिश्व कि ख्विषम् ।
प्रत्या हारेण संसर्गान् ध्वानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥
स्वाव्योगेन संप्रयोद्गितमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥
स्वां हं स्विन्द्रियासंगैविदिक प्रवेव कर्माभः ।
तपस्थरणेश्वोग्रेस्साध्यन्ती इत्यादम् ॥ १२ ॥
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्प्रहः ।
तदा सुख्मवाप्नोति पेत्य चे ह च शास्त्रतम् ॥ १३ ॥
चतुर्भिरिष चैवैतै कित्यमाश्वमिश्विद्धिः ।
दश्लस्वणको धर्मः सिवित्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥
धृतिः स्वभादेशं शौचिमिन्द्रयनिग्रहः ।
धौविद्या स्वभक्तोभा दशकं धर्मक्त्वणम् ॥ १५ ॥
स्वत्वन विधिना सर्वो स्वक्ता संगास् ग्रनैः शनैः ।
सर्वदन्दविनिर्मुको बह्मास्येवावित्यत्ते ॥ १६॥ सनुरुष्य व्याव्याः ।

अब संन्यामी मार्ग में चले तब इधर उधर न टेख कर नीचे पृथिबी पर दृष्टि रख की चले। सदा वस्त्र से कान के जल पियं निर्त्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन में विचार के सय का यहण कर असत्य को कोड़ देवे ॥१॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासो पर क्रोध कर अथवा निन्दा कर तो संन्यासो को उचित है कि उस पर आप कोध न कर किन्तु मदा उस के कन्याणार्थ उपदेश हो कर और सुखके, दो नामिका के, दो आप के और दो कान के किट्टों में विखरो हुई वाणी को किसी कारण से मिया कभी न बोले॥२॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेचारहित मद्यमांमादिवर्जित हो कर अपत्मा ही के सहाय से सुखार्थी हो कर इस संसार में धर्म और जिद्या के बढ़ान में उपदेश के स्विध मदा विचारता रहे ॥३॥ केश, नख, ड़ाड़ी मूंक को किटन करवावे सुन्दर पाव दण्ड और कुशुभ आदि से रंगे हुए वस्तोंको ग्रहण करके निधितात्मा सब भूतों

को पोड़ान दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचर्या से रीक. राग हो ब की छोड़, सब प्राणियों में निर्वेर वर्तकर मोत्त के लिये मामर्थ्य बढाया करे॥ ५ ॥ कोई संमार में उस को दूषित वा भूषित करेती भी जिस किसी भायम में वर्तता हुआ प्रव भर्यात संन्धासी सब प्राणियों में पच्चवान रहित हो कर ख्यां अमितमा भीर श्रन्धीं को धर्मातमा करने में प्रयक्ष किया करे। श्रीर यह अपने मन में निधित जानें कि इंड कमंडलु और काषायक्त आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश श्रीर विद्यादान से उन्नति करना संन्यामी का सुख्य कमे है ॥ ६ ॥ क्यों कि यदापि निर्मली वृत्त का फल पोस ने गदरे जल में डाल ने से जल का शांधक होता है तदपि विना डाले लस के नाम सधन वा अवगतात्र में लस का जास शुद्ध नहीं हा सकता॥ ७॥ इस लिये बाह्मण पर्यात ब्ह्मवित् संन्यासी का उचित है कि श्रीकारपर्वेक सप्त व्याहृतियों में विधिपूर्व क प्राणायाम जितनौ ग्रांत हो उतने कर परन्तु तोनसे तो न्यन प्राणायाम कभी न करं यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्यों कि जैसे अभिन में तपाने अर गलाने से धातशी के मल नष्ट हो जात है वैसे ही प्रणी के नियह से मन आदि इन्द्रियों के दीप भन्नी भूत होते हैं ॥ ८ ॥ इस निये संन्यासा लोग नित्यप्रति प्राणायामां से त्रातमा अलः कर्ण और इन्द्रिशों के दोष, धारणा थीं से पाप, प्रत्यात्रार से संगदाब ध्यान से धनीष्वर के गुणी अर्थात हुई योक और भविद्यादि जाव के दावों को भस्भीभूत करें ॥१०% इसी ध्यान टोग से जो अयोगी श्राविद्यानी के दृश्व में जानने शोग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की श्राप्ति उम को और अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेखर की गति को टेखे ॥ ११ ॥ मन भूतों से निर्वेर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेडोक कर्म भोर अत्ययतप्रस्प से इस संमार में मो जपद को पूर्वीत मंन्यासी ही सिंड कर बीर करा सते हैं बन्य नहीं ॥१२॥ जब सन्यामी सब भावों में श्रयीत् पदायीं में नि:साह कांचारहित श्रार अब वाहर भीतर के व्यवहारी संभाव से पवित्र होता है तभी इस टेह में और मरण पार्क निरन्तर सुख का प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस लिये बुद्धचारी, ग्रहम्ब. वानप्रस्थ चीर संन्यासियों की योग्य है कि प्रयत्न से दशस्त्र गयता निस्त्र निस्त्र धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला सचण ( धिन ) सहाधैश्री रखना। दृष्टा ( चमा ) जो कि निंदामुतिमानाऽपमान हानि साभ पादि दःखीं में भी सहनशीस रहना। तीमरा ( दम ) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म में रोक टैना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। चौथा(भ्रस्तेय) चोरोत्याग ग्रर्थात विना भाजा वा छल कपट विष्वामघात वा किसी व्यवहार तया वेद्विक्ड उपदेश से पर पटार्थ का

यश्य करना चोरो और इस को छोड़देना साङ्कारी कशाती है। पाचवां (भीष) राग डेम पचपात छीड़ के भीतर और जल मृत्तिका माजेन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । कठा (द्रान्द्रशनग्रह) अधर्माचरणी मे रोक के द्रन्द्रियी को धर्म ही में सदा चलाना । सातवां (धी: ) मादक द्रव्य वृहिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टी का संग भालस्य प्रमाद आदि को छोड़ के खेठ पदार्थी का सेवन मत्प्रपी का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना। भाठवां (विद्या ) पृथिवी से ले कं पर-मेखर पर्यन्त यथार्थ जान और उन से यथार्यास्य उपकार लेना सत्य जैसा प्राक्षा में वैसा मन में जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना इस से विपरीत अविद्या है। नववां (सत्य ) जो पदार्ध जैसा हो उम की वैसा ही समभाना वैसा हो बालना चीर वैसा ही करना भी। तथा दशवां ( अकोध ) क्रांधादि दोषां को छोड के शान्तादिगुणों का ग्रहण्करना धर्म का सप्तण है। इस दशलचण्यत पचवात-र्हित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारी आश्रम वाले करें श्रीर इसी वदोता धर्म हो में बाप चलना भीर समक्ता करना चलाना मंन्यासियों का विशेष धमे है ॥१५॥ दूसी प्रकार में घोरे २ सब संग दोषीं को छोड़ हर्षशीकादि सब दन्हीं से विमन्न होकर संन्यासी बुद्धा ही में घवस्थित होता है संन्यासियी का मुख्य कमें यही हैं कि मन ग्रष्टस्थादि श्रायमीं की सन प्रकार के व्यवहारीं का सत्य नियय करा अधमी व्यवस्था से क्डासब संगधीका केंद्रन कर सत्यधर्म युता व्यवस्था में प्रवृत्त कराया करें। १६॥

(प्राप्त) मंन्याम यहण करना बृाह्मण ही का धर्म है वा खित्रयादि का भी। (उत्तर) बृाह्मण हो की अधिकार है क्यों कि जो सब वर्णी में पूर्ण विद्वान् पासिक परीपकार प्रिय मनुष्य है उसी का बृाह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म पर्मे खर को निष्ठा और वैराग्य के संन्यास यहण करने में संसार का विशेष उक्तार नहीं ही सकता हमी जिये जीक्य ति है कि बृाह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य की नहीं यह मनु का प्रमाण भी है:—

एव वोभिह्ति भर्भे बाह्यग्रस्य चतुर्विधः। पुगयोत्तयपत्तः प्रेखराजधर्म निवोधतः। सन्०

यह मन जी महाराज कहते हैं कि है ऋषियों ! यह चारप्रकार अर्थात् बह्म-चर्या, वानप्रस्थ भीर मंन्यासायम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्त्तमान में पुरुष स्वरूप भीर भरीर छोड़े पथात् मृति रूप अन्नय अनिन्द का देने बाला मंन्याम-धर्म है इस के आर्ग राजाओं का धर्म मुक्त में सुनी | इस में यह सिंब हुआ कि संन्यास

ग्रहण का अधिकार मुख्य करके बृद्धण का है और चित्रियादि का बृद्धचर्यात्रमहै (प्रथन०) संन्यास ग्रहण की भावग्रकता क्या है ? (उत्तर ) जैसे ग्रदीर में शिद की आवाखकता है वैसे ही बायमीं में संन्यासायम की आवश्यकता है कीं कि इस के विना विद्याधर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आयमी की विद्याग्रहण ग्टहकत्य और तपस्यिदि का सम्बन्ध होने से अवकाश यहत कम मिलता है। पचपात छोड़ कर वर्शना दूसर श्राश्रमी को दुष्कर है जैसा संन्यासी सर्वती मता ही कर जगत का उपकार करता है वैसा अन्य भायम नहीं कर सकता क्यों कि सन्यासी की सर्व्यविद्या से पदार्थीं के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य यायम का नहीं मिल सकता। परन्तु को ब्रह्मचर्यसे संज्यासी हो कर जगत् की सत्यिधिचा करके जितनी उन्नित कर सवाता है उतनी ग्रहस्य वा वानप्रश्र श्रायम करके संन्यासायमी नहीं कर सकता। (प्रश्न) संन्यास-ग्रहण करना देखर के अभिप्राय से विक्ड है क्यों कि देखर का अभिप्राय मनुष्यीं को बढ़तो करने में है जब रहायम नहीं कर गाता उस से सन्तान हो न होंगे जब संख्यासायम ही सस्यहै पीर भव सनुष्य करें तो सनुष्यों का सनुरक्किन ही जायगा (उसर) अस्का विवाह कार्ज भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अधवा हो कर शीघ नण्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईखर के श्राज्यिय से विश्व करनेवाला हुआ जा तुम कहा कि 'धर्क किते यदि न सिध्यति कांच दांषः" यह किसी कवि का वचन है (शर्थ) जो यस करने में भाकार्थ सिंह न हो तो इस में ज्यादोष " अर्थात कोई भी नहीं। तो इस तम से एंक्ते है कि ग्रहायम से बहुत सन्तान हो कर श्रापस में विरुद्ध चरण कर लड़ मरें तो हानि कितनो बड़ी होती है समभ के विरोध लड़ाई वहतहाताहै जब मन्यामीएक बेट्रोतधर्मक उपदेशसे पर्मारप्रीति उत्पन्न करावेगा तोनाची मनुर्धाको वचारेगा सहस्त्री ग्रहस्वर्व ममानमनुष्यीको बढ़ती करेगा श्रीर सब मन्य सन्यासपहण करही नहां सकते क्यांकि सबका विषयासिक कभी नहीं क्ट संक गो जीरसंन्यासियांके उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सबजानी सन्यासी के पुत्र तुल्यहैं। (प्रश्न संन्यासो सांग कहते हैं कि हमका कुछ कर्तव्यन ही अब बस्त नेकर आनन्द में रहना अविद्यारुपसंसार से मांधा पञ्ची क्यों करना १ अपने की ब्रह्म मान्रिक् मन्तुष्ट रहना कीई आकर पृक्ति तो उस की भी वैसा ही उपदेश करना कि तुभी बुद्ध है तुभा की पाप पुरुष नहीं लगना की कि शीतांग्ण शरीर च्या, तथा प्राण और सुख दु:ख मन का धर्म है जगत् मिथा और जगत् के व्यव-हार महीसब कल्यित अर्थात् भर्ठे हैं इस लिये इस में फसना बुडिमानी का काम नहीं | जी कुछ पाप पुरुष होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आता का

नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं शीर श्राप ने कुछ विलचण संन्यास का धर्म कहा है अब इस किस की बात सची और किस की स्मृठी माने (उत्तर) क्या उन की श्र च्छे कर्म भी कत्त्रेय नहीं ? देखीं "वैदिकी धैव कर्म भिः" मन जी ने वैदिक कर्म जी धर्म युक्त सत्य कार्स हैं संत्यासियों की भी भवश्य करना लिखा है क्या भी जन कादनादि वामी वे को इस वे में? जो ये वामी नहीं क्ट सकते तो उत्तम वर्म की इने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे जब ग्रह्म खों मे अब वस्तादि सेते हैं और उन का प्रयूपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं हींगे ? जैसे आंख से देखना कान में सुनना न हो ती शांख भीर कान का हीना व्यर्थ है वैसे ही जा संन्यासी सत्योपदेश और वेदादिसत्यशास्त्री का विचार प्रवार नहीं करते तो वेडो जगत् में व्यर्थ भार कृप हैं। श्रीर जो श्रविद्याकृष संसार मे माथा प को क्यीं करना आदि लिखते और कहते हैं। वैसे उपदेश करने वाले ही मिष्यारूप और पाप क बढान हार पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कमी कियाजाता है वह सब श्रात्मा ही का और उसने फल का भोगने वाला भी धात्मा है। जो जीव की बुद्धा बतनाते हैं वे अविद्यानिद्रामें सोते हैं क्यों कि जीव पत्य, यत्यन्न और बुद्धा सर्वे यापक सर्वे ज है बह्म नित्य,ग्रद,बुद, मुक्तस्यभावयुक्त है और जीव कभी बद कभी मुक्त रहता है। बुद्धाका सर्वेच्यापका सर्वेच होने से अभवा धविद्या कभी नई। हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है बढ़ा जया मरण दुः व को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इस सिये बह उन का उपरेश मिथा है (प्रश्न) सन्यासी सर्वे कर्षा विनामी भीर अनि तथा धात की समग्री नहीं कर्ते यह बात सची है वा नहीं ' ( उत्तर । नहीं "सम्यानित्यमास्ते यिम्नान्यहा सम्यङ न्यस्यित दु:खानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रयन्तो विद्यतं यस्य स संन्यासी"जो बुद्ध भीर जिसने दृष्ट कर्नाका त्याग किया जाय वह उत्तम खभाव जिसमें ही यह संन्यामी कहाता है इस में सुकर्भ का कर्ता शीर दृष्ट कमी का नास करने वाता मंचासी कहाता है। प्रमन) प्रध्यापन श्रीर उपदेश रहस्य किया करते हैं पन: संस्थासी का क्या प्रयोजन है १ ( उत्तर ) मार्चान्द्रेश सब आयमी करें और सने प्रन्तु जितना अवकाश और निष्यचपातता संन्यासी की होती है उतनी ग्रह्मधी को नहीं। हां जो बाह्मण हैं उन का यही काम है कि पुरुष पुरुषों का श्रीर स्त्री सित्री की सलीपटेश चौर पट्राया करं जितना भ्रमण का चवकाश संन्यासी की मिलता है उतना ग्रहस्य बाह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । जब बाह्मण वेद-विवह चाचरण करें तब उन का नियन्ता संस्थासी हीता है। इस लिये संस्थास का होना उचित है। प्रान) "एकराबि वसेट्यामे" इत्यादि वचनी से संन्यासी की

एक व एक रातिमा व रहना श्रधिक निवास न करना चाहिये (उसर) यह बात छोड़े से श्रंग में तो श्रच्छी है कि एक व वास करने में जगत् का उपकार श्रधिक नहीं हों सकता श्रीर स्थानान्तर का भी श्रीममान होता है। राग हेव भी श्रधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एक व रहने से होता हो तो रहे जैमे जनक राजा के यहां चार २ महीने तक पंचिश्वादि श्रीर श्रन्थ संन्यासी कितने ही वर्षी तक निवास करते थे। श्रीर "एक वंन रहना" यह बात श्राज कल के पाख खो संप्रदारियों ने बनाई है। क्यीं कि जो संन्यासी एक व श्रिक रहेगा तो हमारा पाख ख खिल्डत हो कर श्रधिक न बढ़ सकेगा। (प्रश्न):—

## यतीनां कांचनं दद्यात्तावृत्तं ब्रह्मचारिणाम्॥ चोराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं बजेत्॥

इशिद्धि वचनीं का श्रीमाय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्णदान देतो दाता नरक को प्राप्त होते। उत्तर यह बात भी वर्णायम विदोधी संप्रदायी और स्वायसिध वाले पौराणिकों की करणी हुई है। क्योंकि संन्यासियों का धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सर्वेग श्रीर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे श्राधन भी न रहें गं श्रीर जब भिचादिव्यवहार हमारे श्राधीन रहंगा तो उन्ते रहें गे जब मूर्ख श्रीर खार्थियों को दान देने में श्रच्छा समभत हैं तो विद्यान् श्रीर परीपकारी संन्या सर्थों को देने में कुछ भी दीष नहीं हो सकता देखी:—

## विविधानि च रतानि विविक्तेषूपपाद्यत्। मनु॰

नाना प्रकार के रत्नस्वर्णादि धन (विवित्त) अर्थात् छंन्यासियी को देवं और वह क्षोक भो अन्यक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजसान नरक को जावे तो चांदो, मोती, होरा भादि दंने से खार्ग को जायगा। (प्रश्न) यह पंडित जी इस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि "यति इस्तं धनंद्यात् भर्धात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। (उत्तर) यह भी वचन अविहान् ने क्योंन कल्पना में रचा है क्योंकि को हाथमें धन देने में दाता नरकको जायतो पगपर धरने वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इस लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हां यह बात तो है कि जो 'न्यासी योगलिम से अधिक रक्षों गातों चोरादि से पोहित और मोहित भी हो जायगा परन्त जो विहान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करिंगा न मोह में फिसेगा। क्योंकि वह प्रथम रटहाश्यम में युक्त व्यवहार कभी न करिंगा न मोह में फिसेगा। क्योंकि वह प्रथम रटहाश्यम में

श्रयवा बुद्धाचर्र में सब भीग कर वा सब देख चुका है श्रीर जो बुद्धाचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त इति से कभी कहीं नहीं फमता । (प्रश्न) लीग कहती हैं कि याद्य में संन्यासी प्रावेका जिमाने तो उस ने पितर भागजायें धीर नरक में गिरें। उत्तर प्रथम तो मरहए पितरी का आना और किया हुआ आह मरहए पितरी को पहुंचना हो असंभव वेट आर यक्षि िरुड होने से मिया है। और जब आति ही नहीं तो भाग कीन जायेंगे जब अपने पाप पुरुष के अनुसार ईग्बर को व्यवस्था से मरण के पथात जीव जन्म लेते हैं तो उन का धाना कैसे ही सकता है ? इस लिये यह भी बात पेटार्थी प्राणी और वैरागियों की निष्या करपी इई है। हां यह ती ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतक आह करना वदादि शास्त्रीं से विरुष्ठ होन से पाखंड दूर भाग जायगा। (प्रश्न) जो बह्मचर्श्य से संन्यास लेविगा उस का निर्वाह कठिनतामें होगा श्रीर काम का रोकना भी अतिकठिन है। इस लिये रटहात्रम बानप्रस हो कर जब हुई हो जाय तही मन्यास लेना बास्का है। (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोकसके वह बुझचये से संसाम न तीवे । परन्तु जो रोका सकी वह क्यों न तीवे १ जिस पुरुव ने विषय की दोष और वीर्यमंग्चण के गुण जाने हैं वह विषयासक कभी नहीं होता भीर उन का बीर्य दिचाराग्नि का इन्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैदा और भीषधीं की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरोगी के लिये नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्रोक। विद्या धर्म हिंद श्रीर सब संसार का उपकार करना हो प्रयोजन हो वह विवाह न करे। जैसे प्रचित्रकृति पुरुष श्रीर गार्गी श्राटि स्त्रियां हुई थी इस लिये संन्यामी का होना श्रीधकारियों की उचित है श्रीर जो अनिधिकारी संन्धास यहण वरिगा तो आप डवेगा श्रीरां को भी डुबावेगा जैसे "समाट्" चलवर्ती राजा होता है वैसे "परिबाट्" संन्धामी हीता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा खसंबंधियों में सलार पाता है और संन्धासी सर्वेत्र पूजित होता है ॥

> विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्ददेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वच पूज्यते ॥ १॥

चाग्र नीतिशास्त्र का श्लोक है विदान भीर राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्यांकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है भीर विदान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा की प्राप्त होता है। इस लिये विद्या पढ़ने, स्रशिचा लेने भीर बलवान होने आदि के लिये बुक्क चर्ण, सब प्रकार के उसम व्यवहार

सिंख करने के अर्थ ग्रहस्य, विचार ध्यान और विज्ञान बढाने तपश्चर्या करने के निये वानप्रस्य और वेटाटिसत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्मे व्यवहार का ग्रहण श्रीर दृष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को नि:संदृष्ट करने आहि के लिये संन्यासायम है। परन्त जो इस मंन्यास की मुख्य धर्म सल्यापटेशादि नहीं करते वे पतित और नरक गामी हैं। इस से संन्यासियों को उचित है कि सर्खापटेश शंका समाधान बेटादि मत्यशास्त्रीं का श्रध्यापन श्रीर बेटोत धर्म की वृद्धि प्रयक्ष से करके सब संसार की उन्निति किया करें। (प्रश्न) जो मंन्यासी से ग्रन्य साथ, वैरागी,गुमाई, खाखी त्रादि हैं वे भी संन्यामात्रम में गिन जावेंग वा नहीं? (उत्तर) नहां क्यों कि उन में संन्यास का एक भी स्वण नहीं | वे वेटविकड मार्ग मं प्रवर्त्त की कर बेट से अपने संप्रदाय के श्वाचार्यों के बचन सानते और श्वपने की मत की प्रसंशा करते मिथाप्रपंच में फस कर अपने खार्थ के लिये इसई। को अपने २ सत में फमाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उस के बद्ती में संसार को बहुका कर अधीगति की प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिंड कर्त हैं इस लिये इन को संन्यासायम में नहीं गिन सकते किन्तु ये खायायमी तो पक्के हैं। इस में कुछ सन्देह नहीं। जो स्वयंध्रमी में चल कर सब संसार की चलात हैं। जो में श्राप श्रीर सबमसार की इस लोक श्रश्नीत वर्त्तमान जन्म में परचोक श्रधीत इसरे जन्म में स्वर्ग प्रयति सुख् का भीग करते कराते हैं वेही धर्मीतमा जन संन्यासी श्रीर महातमा है। यह संजीप से मंग्यासायम की शिचा लिखी। शब इस के श्रागी राजप्रजाधमें विषय निखा जायगा ॥

द्ति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्घपकाशे सुभा-विषाभूषिते वानप्रसमंन्यासाश्रमविषये पंचम:

चमुद्धाचः संपूर्षः ॥ ५ ॥

## अय षष्ठसमुल्लासारम्भः ॥

त्रथ राजधर्मान् व्याख्यास्थामः॥
राजधर्मान् प्रवच्यामि यथाष्ट्रतो भवेत्रृपः।
संभवश्च यथा तस्य सिहिश्च परमा यथा॥१॥
बाह्यं प्राप्तन संस्कारं चित्रयेण यथाविधि।
सर्वस्थास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरच्याम्॥२॥ मगु०

श्रव मन जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारी वर्ष श्रीर चारी श्रायमां की व्यवहार कायन के प्रयात राजधर्मी की कहें गे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये श्रीर जैसे इस के होने का संभवतया जैसे इस की प्रमसिंडि प्राप्त हो वे उस को सब प्रकार कहते हैं ॥१॥ कि जैसा प्रम विदान बुद्धाण होता है वैमा विदान स्थिचित हो कर चित्रय की योग्य है कि इस सब राज्य की रुचा न्याय से यथावत करे॥२ |। उसका प्रकार यह है:—

वीसि राजाना विद्ये पुरुषि परिविश्वानि भूषय: सदांसि॥ चट०॥ मं०३। मृ०३८। मं०६॥

द्रैवर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (वितये) सुखपासि और विश्वानष्ट विकारक राजा प्रजा के संबस्धरूप व्यवहार में (जिल्सेट्रांसि) तीन सभा पर्धात् विद्यार्व्यसभा, धर्मार्थ्य सभा, राजार्व्यसभा नियत करके (पुरुषि) बहुत प्रकार के विश्वानि समय प्रजा बस्बसी मनुष्यादि प्राणियोंको (परिसूषय:) सब ग्रीर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुश्रिका भीर धनादि से श्रनंकत करें॥

तं सभा च समितिश्व सेना च ॥ १ ॥ श्वयर्थ० ॥ कां॰ १५ । श्रमु० २ । व० ६ । मं० २ ॥

सभ्य सभा में पाहि ये च सभ्याः सभासदः॥ २॥ ऋषर्व०॥ कां० १६। ऋद्यु० ७। व० ५५। मं० ६॥ (तम्) उस राजधर्म की (सभा च) तीनों सभा (सिमितिय) संयामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिल कर पालन करें ॥१॥ सभासद और राजा की योग्य है कि राजा सब सभासदों की आजा देवें कि ई (सभ्य) सभा की योग्य मुख्य सभासद त् (में) मेरी (सभाम्) मभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा की योग्य (सभासदः) सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥२॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो समापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राज-समा के आधीन रहे यदि ऐना न करों में ती:—

राष्ट्रमेव विश्वाहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विश्वमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राद्दी विश्वमित्ति न पुष्टं प्रशुं मन्यत इति ॥१॥ शत०॥ कां० १३। अनु० २। बा० ३॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो। राष्ट्रमेय विण्याहिन्त ) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाम किया करें जिस लिये भकेसा राजा स्वाधीन वा उमल हो के (राष्ट्री विग्रं घातुकः) प्रजा का नामक होता है अर्थात् (विग्रमेवराष्ट्रायांकरोति) वह राजा प्रजा की खाये जाता (पत्यन्त पोड़ित करता। है इस लिये किमी एकका राज्यमें स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी रुष्ट्रप्र प्रश्न को मार कर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्री विग्रमत्ति) स्वतन्त्व राजा प्रजा का नाम करता है अर्थात् किमो को अपने से अधिक न होने देता स्वीमान् को लूट, खूंट भन्याय में इण्ड लेकी भवन। प्रयोजन पूरा करेगा इस लिये:—

द्रन्द्रो जयाति न पराजयाता ऋधिराजो राजमु राजयाते। चक्रत्य देड्यो बन्द्यश्चोपपद्यो नमस्यो भवेह ॥१॥ ऋधर्व०॥ कां०६। ऋनु०१०। व०६८। मं०१॥

है मनुषों जो (इह) इस मनुष्य के समुद्राय में (इन्द्र:) परम ऐखय्य का कर्सा ग्रन्त भी को (जयाति) जौत सकी (न पराजयाते) जो ग्रन्त भी से पराजित न हो (राजस) राजाओं में (ग्रिक्षिराजः) सवीपरि विराजमान (राजयाते) प्रकाय-मान हो (चर्जात्यः) सभापति होने की श्रायन्त योग्य (ईडाः) प्रग्रसनीय गुण कर्म-स्वभावयुक्त (वन्यः) सत्करणीय (चोपसद्यः) समीप जाने भीर ग्रन्ण लेने योग्य (नमस्यः) सब का माननीय (भव) होने उसी को सभापति राजा करे ॥ १ ॥

दमन्देवा श्रमपत्न थं सुवध्वं महते चत्राय महते ज्यैष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्यिन्द्रियाय॥१॥यजुः०॥श्र०६। मं०४०॥

हं (देवा:) विद्वानी राजप्रजाजनी तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष की सहत चलाय) बढ़े चक्रवर्त्ति राज्य (महते जैंग्डाय) सब में बड़े होने (महते जानराज्याय) बड़े २ विद्वानी से युक्त राज्य पालने और (इन्ट्रस्येन्द्रियाय) परम ऐख्ळियुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (अभपत छं सब्बम्) संमति करके सबेत्र पच्चपातरहित पूर्णिवद्याविनययुक्त सब के मित्र सभापित राजा को सर्वाधीय मान के सब भूगील धनुरहित करों और:—

स्थिरा वः सन्त्वायुधा परागुदे बौक्क उत प्रतिष्क्रभे॥ युष्माकसस्तु तिविषीपनीयभीमा मर्त्यस्य मायिनः॥१॥ चट०॥ मं०१। स्०३६। मं०२॥

देखर उपरेश करता है कि हे राजपुरुषो (वः) तुम्लार शायुधा शारतीयादि शस्त और शत्रों (तांप) भुगुगड़ों (बन्दक) धनुष, बाण करवाल (तरवाल) धादि शस्त श्रवृत्तों के (पराणुटे) पराजय करने (उत प्रतिस्क्रि) और रोकर्न के लिये (बाक्ष्य) प्रगंसित और (क्याः हड़ (सन्त) हों युद्माकम्) श्रीर तुम्लारों (तिवधों) भेना (पनीयमो) प्रशंसनीय (श्रम्) होवे कि जिस से तुम सदा विजयो होशों परन्तु मामल्ये स्थमायिनः) जो निन्दित श्रन्याय रूप काम करता है उस के लिये पूर्व चोजें मत ही श्रृष्ठांत् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहताहै और जब दुष्टाचारो होते हैं तब नष्टश्चष्ट हो जाता है। महाविद्दानों की विद्या सभाऽधिकारो, धार्मिक विद्वानों को बिद्या सभाऽधिकारों, धार्मिक विद्वानों को बिद्या सभाऽधिकारों, धार्मिक विद्वानों को बिद्या सभाऽधिकारों, धार्मिक विद्वानों को बद्या सभाऽधिकारों, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद और जो उन सब में सबी-समगुण कर्यो स्वभाव युक्त महान् पुरुष ही उस को राजसभा का पति रूप मान के सबप्रकारसे उन्नित करें। तोनीं सभाशों को सचाति से राज नोतिक उत्तम नियम और नियमों के श्रिधोन सब लोग वर्भी सब के हित कारक कामों में संमित करें सबीहित करने के लिये परतन्त और धर्मयुक्त कर्मी में घर्षात् जे। र निज के काम है उन र में स्वतन्त्व रहें। पूनः उस सभापति के गुण कैमें होने साहिये:—

दुन्द्राऽनिलयमाकी शामग्नेश्व वक्षास्य च। चन्द्रवित्तेषयोश्चैव मानानिर्हत्य शाश्वती:॥१॥ तपत्यादित्यवचेष चर्चाष च मनां सि च। नचैनं भिव शक्तोति कश्चिदप्यभिनौचितुम् ॥२॥ सोऽग्निभवति वायुच्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्। स कुवेरः स वर्गाः स सहेन्द्रः प्रभावतः॥३॥

यह सभेग राजा इन्द्र मर्थात् विद्युत् के समान ग्रीन्न ऐखर्थिकत्ती, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और इट्ट्य की बात जानने हारा यम पचपात-रहित न्यायाधीय के समान वर्त्तने वाला, सूर्थ्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक ग्रंधकार ग्रंथित् ग्रंविद्या ग्रन्थाय का निरोधक, ग्रान के समान दृष्टों को भमा करने हारा, वक्ण ग्रंथित् वांधने वाले के सट्य दुष्टों को ग्रनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य येष्ट पुक्षों को ग्रानन्द दाता, धनाध्यच के समान कोंगों का पूर्ण करने वाला सभापति होते। १॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर भीर शीतर मनों को ग्रंपन तेज से तपाने हारा जिस की पृथिवी में करही ट्रांट से देखन को कोई भी समर्थ न हो॥ २॥ ग्रोर जो ग्रंपने से ग्रंपन, वायु, सूर्यं, माम, धर्म, प्रकायक, धनवर्षक, दुष्टों का बस्पनकत्तो, बड़े ऐखर्य वाला ही वे वही समाध्यच सभेग्र होने के योग्य हीवे॥ २॥ सचा राजा कीन है:—

स राजा पुनवो दग्डः स नेता शासिता च सः।
चतुर्गोमायमागां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः॥१॥
दग्डः शास्ति प्रजाः स्वी दग्ड एवाभिरचिति।
टग्डः सुप्तेषु जागित्ति दग्डं धर्मा विदुर्वुधाः॥२॥
समौच्य स धृतः सम्यक् सवी रंजयित प्रजाः।
ऋसमौच्य प्रगीतस्तु विनाशयित सर्वतः॥३॥
दःध्ययः सर्ववर्गास्य भिद्योरत्सर्वसितवः!
सर्वजोकपकोपश्च भवेदग्डस्य विभ्नमात्॥॥॥
यव ग्र्यामो जोहिताचो दग्डश्चरित पापहा।
प्रजास्तव न सुद्यान्ति नेता चेत्साधु प्रग्र्यित ॥५॥

तस्याहः संप्रणितारं राजानं घत्यवादिनम्।
समीच्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थको विद्म्॥ ६॥
तं राजा प्राण्यन्यस्यक् निवर्गेणाभिवर्दते।
कामात्मा विषमः चुद्रो दण्डेनैव निहन्दते॥ ७॥
दण्डो हि समहत्तेजो दुर्धरस्वाकृतात्मभः।
धर्मादिचलितं हन्ति नृपर्मव घवांघवम्॥ ८॥
सोसहायेन मूढेन लुब्धेनाद्यतबुढ्डिना।
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च॥ ८॥
श्राचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुशारिणा।
प्रणेतुंशक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता॥ १०॥ मनु०

जी दग्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचार कर्फा, भीर सब का शासन कर्ता वही चार वर्ण श्रीर चार शायमी के धर्म का प्रतिभू शर्थात जा मिन है। १ । वही प्रजाका शासन कक्षी सब प्रजा का रचक सोते इए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसी लिये बुढिमान लोग दगड़ ही को धर्म कहते हैं॥ २॥ जी दर्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय ती वह सब प्रजा की आन-न्दित कर देता है भीर जी विना विचारे चलाया जाय ती सब भीर में राजा का विनाम कर देता है ॥३॥ विना इंड के सब वर्ष द्रिवत भीर सब मर्यादा किन्न भिक्द हो जार्ये। दग्छ के यथावत न होने से सब लोगों का प्रकीप होजावे॥ ४॥ जहां क्षणा वर्ण रक्त नंब भयंकर पुरुष के समान पापी का नाम करने हारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा सोह को प्राप्त न हो के ब्रानंदित होतो है परन्तु जी दण्ड का चलाने वाला पचपातरहित विद्यान् हो तो ॥५॥ जो उस दंड का चलाने वासा सत्यवादी विचार के करने छारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ भीर काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दग्ड का चलाने हारा विद्वान् लीग कहते हैं।।६।। जो दण्ड की अच्छे प्रकार राजा चलाता है यह धर्म अर्थ और काम की सिहि को बढ़ाता है भीर जो विषय में लंपट टैढ़ा ईर्थी करने हारा सुद्र नी चबुहि न्यायाधीय राजा होता है वह दण्ड से ही मारा जाता है।। ०।। जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उस की चिवहान चधमितमा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नाम कर देता है।। पा क्यों कि जी भाम पुरुषी

के सहाय विद्या स्थिता से रहित विषयों में आसक्त मूट् है वह न्याय से ट्ंड की चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ और जो पवित्र आतमा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत् नीतियास्त्र के भनुक्त चलने हारा खेट पुरुषों के सहाय से युक्त वृद्धिमान है वही न्यायक्ष्यी दंड के चलाने में समर्थ होता है॥१॥ इसलिये:—

सैन्यापत्यं च राज्यं च दंडनेहत्वमेव च।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेद्यास्त्रविद्ष्टिति॥१॥

द्यावरा वा परिषद्धं धर्म परिकल्पयेत्।

च्यवरा वापि इत्तस्तातं धर्म न विचालयेत्॥२॥

चैविद्यो हैत्कस्तात्री नैक्तो धर्मपाठकः।

त्रयचार्यासणः पूर्वे परिषत्स्वाद्द्यावरा॥३॥

च्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंययनिर्णये॥४॥

एकोपि वेदविद्धमें यं व्यवस्येद् दिनोत्तमः।

स विज्ञेयः परोधमी नाज्ञानामृदितोयुतैः॥५॥

च्यतानाममंत्राणां नातिमानोपनौविनाम्।

सहस्रयः समेतानां परिषक्तं न विद्यते॥६॥

यं वदन्ति तमोभूता मूखी धर्ममतिददः।

तत्पापं यत्रधा भूत्वा तद्दत्तृननुगच्छिति॥९॥ मनु०

सब सेना श्रीर सेनापितयों के जपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का श्राधिपत्य भीर सब के जपर वर्तमान सर्वाधीय राज्याधिकार इन चारी श्रधिकारों में संपूर्ण वेद्यास्त्रों में प्रवीण पूर्णिवद्या वाले धर्मातमा जिते- न्द्रिय सुशोल जनों को स्थापित करना चा चिये श्रधीत् मुख्य सेनापित मुख्य राज्या- धिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान, श्रीर राजा ये चार सब विद्याशी में पूर्ण विद्यान् छोने चा चिये ॥ ३॥ न्यून से न्यून दश विद्यानी श्रथवा बहुत न्यून हों तो तोन

विदानी की सभा जैसी व्यवस्था कर उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उन्नंधन कोई भी न करे ॥२॥ इस सभा में चारों वेट, न्यायशास्त्र, निक्त, धर्मशास्त्र, त्रादि के वेला विदान सभासद हों परन्तु वे ब्रह्मचारी ग्रहस्य और वानप्रस्थ हों तब वह सभा कि जिस में दश विदानों से न्यून न होने चाहिये॥ ३॥ और लिस सभा में ऋष्वेद ययुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद होते व्यवस्था करें उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई छन्नंघन न करें ॥४॥ यदि एक श्रवेला सब वेदीं का जानने हारा दिजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करें वही श्रेण्ठ धर्म है क्योंकि॥ ५॥ अज्ञानियों के सहस्त्री नाखीं को ही मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उस को कभी न मानना चाहिये॥ ६॥ जो बृह्मचर्य सत्यभाषणादि बृत वेद विद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्त्तमान हैं उन सहस्त्री मन्धों के मिलने से भीसभा नहीं कहाती॥ ॥ जो श्रविद्यायह सूर्व वेदों के नजानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो स्थों के कहें हुए धर्म अपनार चलते हैं उन के पी है से कड़ी प्रकार के पाप लग जात हैं इस लिये तीनों श्रयीत् विद्यासभा, धर्मसभा, श्रीर राजसभाशों में सूर्यों को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्यान्शीर धार्मिक पुरुषों का स्थापन कर श्रीर सब लोग ऐसे—

तेविद्येभ्यस्त्रयीविद्यां दग्डनीतं च शास्त्रतीम्।
श्वान्वी चिकीं चात्प्रविद्यां वात्तीरंभाञ्च लोकतः॥१॥
इन्द्रियाणां नये योगं समातिष्ठे दिवानिशम्।
जितेन्द्रियो हि शकोति वशे खापियतंप्रनाः॥२॥
दश कामसमुत्यानि तथाष्टौ क्रोधनानि च।
व्यस्तानि दुरक्तानि प्रयत्नेन विवर्जयत्॥३॥
कामजेषु प्रस्तो हि व्यस्तेषु महीपतिः।
वियुज्यतेर्थभमाभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु॥४॥
मृगयाचो दिवा स्त्रः परीवादः स्त्रियो मदः।
तौर्थिनिकं ष्ट्याच्या च कामनो दशको गगः॥५॥
पैश्र्यं साइसं द्रोह ईव्योस्त्रयार्थद्वे ष्रणम्।
वाय्रग्डनं च पान्वं क्रोधनोऽपि गणोष्टकः॥६॥

द्योरपितयोर्म्लं यं सर्वे कवयो विदुः।
तं यत्नेन चयत्नोभं तज्जावितावुभौ गणौ॥०॥
पानभद्याः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रम्।
एतत्कथितमं विद्याचितृष्कं कामजे गणे॥८॥
दग्डस्य पातनं चैव वाक्पाक्ष्यार्थद्र्षणे।
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कथ्मेतत्तृकंसदा॥६॥
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुसङ्गिणः।
पूर्वपूर्वगुकतरं विद्या द्यसनमात्मवान्॥१०॥
व्यसनस्य च मृत्योशच व्यसनं कष्टमुच्यते।
व्यसनस्य च मृत्योशच व्यसनं कष्टमुच्यते।

राजा शौर राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वेचारी वेदीं की कमीवासना ज्ञान विद्याभी के जानने वाली से तीन! विद्या, सनातन दंडनीति. न्यायविद्या भाषाविद्यात्रयीत् परमात्मा के गुण कमें स्वभावकृप को यथावत जानने कृप ब्रह्मविद्या श्रीर सोक सेवार्त्तार्थी का श्रारंभ (कहना श्रीर पूछना) भीख कर मभासद वा सभापति होसर्क ॥१॥ सब सभासद श्रीर सभापति इन्द्रियों के। जीतने अर्थात् अपने वश्र में रख के सदा धर्म में वर्त्ते और अधर्म से इंडे इंडाए रहें। इस लिये रात दिन नियतसमय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जी जिते न्द्रिय कि अपनी इन्दियों (जी मन प्राण और प्रशेर प्रजा है इस)को जीत विना बाहर की प्रजा की अपने वश में स्थापन करने की समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥२॥ हुड़ी साही हो कर जो कामसे दश शीर को धसे बाठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फसा हुना मनुष्य कठिनता से निकलसकी उनकी प्रयक्षमें कीड़ भीर कुड़ा देवे ॥ ३ ॥ ऋषीं कि जो राजा काम से उत्पन्न इए दग्रदृष्ट व्यसनों में फसताहै वह प्रश्री अर्थात् राज्य-धनादि और धर्म से रहित को जाता है भीर जो क्रोध से उत्पन्न हुए बाठ बुरे व्यसनीं में फसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है॥ ४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसम गिनाते हैं देखी। सगधा खेलना (प्रत) प्रश्रीत् चीपड़ खेलनाजुवाखेलनादि, दिन में सोना, काम कथा वा दूसरे की निंदा किया करना, स्तियों का अति संग, मादक द्व्य पर्धात् मदा, प्रफीम, भांग, गांजा, चरस प्रादि का सेवन, गाना, बजाना,

नाचना वा नाचकराना सुनना और देखता, ह्या इधर उधर घुमते रहता, से दश काशंत्पन व्यसन हैं ॥५॥ क्रीध से उत्पन्न व्यसनी की गिनात है "पैश्न्यं" प्रश्रीत सुगसी करना, विना विचारे वलात्कार से किसी की स्त्री में बुग काम करना, ट्रोड रखना, ईथी, पर्यात् दूमरे की बढ़ाई वा जशति देखकर जना करना, "पस्या" दोषीं में गुण, गुणीं में दीवारोपच करना "अबेद्धण"अबीत् अश्मेषुक्त क्रिकामी में धनादिका व्यय करना, कठोर बचन बोलना, बीर विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दंड देना,ये आठ द्रुंग की व से उत्पन्न होते हैं ॥६॥ जो सब विदान लोग कामक भीर क्रा धजों का स्नूल जानते हैं कि जिस से ये सब द्युंग मन्य की प्राप्त होते हैं उस सींभ की प्रयक्ष से क्षेत्रि ॥०॥ काम के व्यसनी में बड़ दर्गण एक मनादि प्रवीत मदलार्क द्रश्रों का सेवन दूसरा पानी श्रादि में जन्मा खेलना तीसरा नियों बा विशेष संग चौथा सगया खेलना ये चार सहादष्ट व्यसन हैं ॥८॥ स्रोर कामजी में विना अपराध इंडर्ना कठीर बचन ीलना और धनाहि का अन्याय में खुचे करना ये तोन क्रीध में उत्पय हुए बड़े दु: खदायक दोत हैं ॥१॥ जी ये मात दर्भण दोनी कानज और की धज दीर्घा में शिने हैं इत में में पूर्व २ अर्थीत व्यर्ध व्यय में कठार वचन कठीर वचन में अन्याय से इंडरेना इस में सगया खेलना इस में स्तियां का अत्यन्त मंग इम में जुआ। अर्थात् यूतकाना और इसमें भी मद्यादि मेवन करना बड़ा दृष्ट व्यस्य है ॥ १०॥ इस में यह नियय है कि दृष्ट व्यसन में फसने में सर जाना श्रच्छा है क्यों कि जी दुष्ट।चारी पुरुष है वह पधिक जियेगा तो पिधिकर पाप करने नीच २ गति अयोत अधिक २ दः ख की पाप हाता जायगा चार जी जिसी व्यसन से नहीं फमा वह मर भी जातगा तो भी मुख की प्राप्त होता जायगा इस लिये विशेष राजा और सबमन्थीं जी उचित है कि कभी मगया और मदापानादि दुष्टकामीं में न फर्स और दुष्टव्यमनींसे पृथक् हाकर धसीयुक्त गुणकसी स्वभावीं में सदा वसी की अच्छि र कास किया करें ॥११॥गाजसभासन भीर संत्री कैसे होनेचाहिन:--

मोलान् शास्त्रविदः श्राल्तव्यल्यान् कृलोहतान्।
मचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रज्ञवीत परौचितान्॥ १॥
श्रापि यत्सुकरं कर्म तद्रष्येकेन दुष्करम्।
विशेषतोऽसहायन किन्तु राज्यं महोदयम्॥ २॥
तै: साई चिन्तयन्त्रित्यं सामान्यं सन्धित्रग्रहम्।
स्थानं समुद्र्यं गुप्तिं लब्यप्रसमानि च॥ ॥॥

तेषां स्वं स्वसिभायस्पलस्य प्यक् प्रयक् ।

समस्तानाञ्च कार्येषु विद्ध्याद्वितसात्सनः ॥ ४ ॥

श्वन्यानिष प्रकृषीत श्रचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।

सस्यगर्धसमा हर्तृनसात्थान्सुपरी जितान् ॥ ५ ॥

निवक्तेतास्य यावद्वसिरितिकक्तियता नृतिः ।

तावतोऽतिन्द्रतान् द्धान् प्रकृषीत विच्छणान् ॥ ६ ॥

तेषाम विग्रञ्जीत श्वरान् द्छान् कृलोद्वतान् ।

श्रचीनाकरकसीन्ने भीकनक्तिविश्वर्म् ।

दक्तिताक्षारचेष्ट्रज्ञं श्रचिं दक्षं कृलोद्वतम् ॥ ५ ॥

श्रक्ताक्षारचेष्ट्रज्ञं श्रचिं दक्षं कृलोद्वतम् ॥ ५ ॥

श्रक्ताक्षारचेष्ट्रज्ञं श्रचिं दक्षं कृलोद्वतम् ॥ ५ ॥

श्रक्ताक्षारचेष्ट्रज्ञं श्रचिं दक्षं कृलोद्वतम् ॥ ५ ॥

श्रक्ताः श्रचिर्द्चः स्थातमान् दशकालिवत् ।

वगुष्मान्चौतभीर्वागमी द्तो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६ ॥

स्वराज्य स्वरंग में उत्यक्ष इए, बेदा दिशास्त्रों के जानने वाले, श्र्र बीर, जिली का लच्च अशीत विचार निष्फल न ही आर कुलीम, अर्फ प्रकार सुपरी जित, सात वा चाठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" धर्यात् मन्त्रों कर ॥१॥ वर्धों कि विशेष सहाय के विना जी सुगम कथी है वह भी एक के करन में कठिन ही जाता है जब ऐसा है तो महान् राज्य कथी एक से कैसे ही सकता है इस लिये एक की राजा धोर एक की बुंहि पर राज्य के कार्यों का निर्भर रखना बहुत हो बुरा काम है ॥२॥ इस में सन्ताति की उचित है कि निस्प प्रति उन राज्य कमीं भें कृतन दिहान् मन्त्रिया के साय सामान्य करके किसी में निला मिनता किसी से (बिल्ल) विरोध (स्थान) स्थित समय को देख के चुंत्रचाप रहना घरने राज्य की रजा कर में के रहना (समदयन्) जब अपना उद्य अर्थात् इहि हो तब दुष्ट शत्रु पर चटा है करना गृतिम्। सून राज सेना कीम भादि को रजा ( जअप्रमनानि ) जी र देश पात्र हो उस र में शात्तिस्थापन उपद्वरहित करना, इन छ: गुणीं का विचार विश्व प्रति किया करें। है। विचार से करना कि उन सभासदीं का पृथक् र अपना र विचार की राति किया करें। है। विचार से करना कि उन सभासदीं का पृथक् र अपना र विचार और अभिप्राय को सन कर बहुपचानुसार कार्यों में जी कार्य

अपना भीर अन्य का हित कारक हो वह करने लगना।। ४।। भन्यभी पिन्ताका, वृश्विमान्, निश्चितबुहि, पदार्थी के संग्रह करने में अतिचतुर सुपरिश्चित मंत्री करे। ५॥ जितने मनुष्यों से कार्य सिंह हो सके उत्तर भाष स्वरहित बलवान् और बहे २ चतुर प्रधान पुरुषों की (अधिकारी) अर्थात् मीकार करे।। ६॥ इन के आधीन भूर वीर बलवान् कुलोत्पन पिन मृत्यों की बहे २ कभी में भीर भोत छरने नेवाली की भीतर के कभी में नियुत्त करे।। ०॥ जो प्रगंसित कुल में उत्पन्न चतुर पिन हान भाव और चेव्टा में भीतर हत्य और भविष्यत् में होने वाली बात को जानने होरा सब भास्त्रों में विधारद चतुर है उस दूत की भी रक्षे॥ ८॥ वह ऐसा ही कि राज काम में अयन्त उत्साह प्रीतियुत्त, निष्क पटी, पिन बला चत्र, बहुत समय को बात की भी न भूलने वाला, देश और कालान् कुल वर्त्तमान का कर्ता सुन्दर हुपयुत्त, निभ्य और वहा वता हो वही राजा का दूत होने में प्रभस्त दे॥८॥ किस २ की क्यार प्रिकार देना योग्य है:—

म्यात्ये दंड मायत्तो दंडे वैनयकी क्रिया।
नृपती कोशरां चे च द्रते संधिविपर्ययो ॥ १ ॥
दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान्।
दूतस्तत्कुकते कर्म भिदान्ते यन वा नवा ॥ २ ॥
बुध्वा च धर्वन्तत्वेन परराज चिकी र्षितम्।
तथा प्रयत्नमातिष्ठे यथात्मानं न पौड्यत् ॥ ३ ॥
धनुद्र्गं महौदुर्गमन्द्र्गं वार्चमव वा।
नृद्र्गं गिरिदुर्गं वा समास्रित्य वसित्पुरम् ॥ ४ ॥
एकः प्रतं योधयित प्राकारस्थो धनुर्धरः।
शतं द्रयमहस्त्राणि तस्मादुर्गं विधीयते ॥ ५ ॥
तत् स्यादायुधसम्यन्तं धनधान्येन वाह्रनेः।
बाह्यणेः शिल्पिभर्यत्वेर्यवसेनोद्कानच ॥ ६ ॥
तस्य मध्ये सुपर्योपतं कार्यद् गृहमात्मनः।
गुप्तं धर्वर्त्तु कं ग्रुम्नं जल्ल व्रास्मिन्वतम् ॥ ७ ॥

तदध्याखोद्दहेद् भार्था सवर्णा लचगान्विताम्। कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्॥ ८॥ पुरोहितं प्रकृतित हण्यादेव चित्विषम्। तेऽस्य गृज्ञाणि कमीणि कुर्य्युवैतानिकानि च ॥६॥ मनु॰

श्रमात्य को उण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया श्रशीत जिस से श्रम्याय क्रप दगह न होने पाने, राजा के आधीन काम भीर राज कार्य, तथा सभा के आधीन सब कार्य श्रीर दूत के श्राधीन किसी से मेल वा विरोध करना श्रधिकार देवे ॥ १॥ इत उस की कहते हैं जो फुट में मैल घीर मिले इए दृष्टीं की फीड़ तोड़ टेवे इत बह कमें कर जिस में ग्रनुकीं में फूट पड़े॥ २॥ बह सभापति कीर सब सभासद वा दूत पादि ययार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का प्रामिग्राय जान के वैसा यद्य कर कि जिस से अपने की पीड़ान हो ॥ ३॥ इस लिये सुन्दर जंगल धन धान्य युत्र देश में धनद्रां धनुर्धारी पुरुषी मे गहन (महिदुर्ग) मही से किया हुआ ( अञ्दर्ग ) जल से घेरा हुआ (वार्क्ष ०) अर्थात् चोरी और बन (नदुर्ग) चारो मार मेना रहें गिरिट्रों । अर्थीत चारी भीर पहाड़ी के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ श्रीर नगर के चारों भीर (प्राकार) प्रकीट बनावे क्योंकि उसमें स्थित इशा एक बीर धनुर्धारी ग्रस्तयुक्त प्रव सी के साथ और सी दशहजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इस लिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह द्र्ग शस्त्रास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जी पदाने छप-देश करने हारं हीं (शिल्पि) कारीगर, यंत्र नाना प्रकार की कला, (शवमेन चारा चाम और जल पादि में सम्पन पर्धात् परिपृष्टी हो ॥ ६॥ उस के सध्य में जल वृत्र पृथ्यादिक सब प्रकार से रिचित सब ऋतुश्री में मुख कारक खितवर्ण श्रपने लिये घर जिस में सब राजकार्य्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७॥ इतना भर्यात् ब्रह्मचर्य्यसे विद्या पढ के यहांतक राजकाम करके पद्यात् सीन्दर्करप गुणयूत हृदय की धितिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर सचण युक्त अपने चित्रय कुल की कन्या जी कि अपने सद्द्र्य विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में श्री उस एक ही की की साथ विवाह करे दूसरी सब स्तिथीं की अगम्य समभा कर दृष्टि से भान देखे॥ ५॥ पुरोक्षित और ऋत्विज् का स्वीकार इसलिये करे कि वे भग्निकं ति श्रीर पचे व्यादि सब राज घर के कमे किया करें भीर भाप सर्वदा राज कार्य्य में तत्पर रहे अर्थात् यही राजा का सन्ध्योपामनादि कमें है जो रात दिन राज कार्थ में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम विगड़ने न देना॥ ८॥

सांवत्सरिकमाप्तेस राष्ट्रादाचारग्रेद्धलिस्। स्याचामुायपरो लोके वर्तेत पित्रवन्तृषु॥१॥ च्यध्यचान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः। तेऽस्य सर्वाण्यवेचरगृगां कार्याणि क्वताम् ॥ २॥ चारत्तानां ग्रक्तादिप्राणां पूचकी भवेत्। नृपागामचयो च्चेष निधिनी हो। विधीयते ॥ ३॥ समीत्तनाधमे राजा त्वाइतः पालयन् प्रजाः। न निवर्तेत संग्रामात् चात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ४॥ या हतेषु मिथो चो ज्यं निवां सन्तो मही चितः। युध्यकानाः परं शक्त्या स्वर्गे यात्यपराद्म् खः ॥ ५ ॥ नच इन्यारस्यलाक्टं न क्रीवं न क्षतांविलम्। न सुक्ताकियां नासीनं न तवाफीतिवादिनम्॥ ६॥ न सुप्तं न विसन्ताहं न नग्नं न निरायुधम्। नायध्यमानं प्रायन्तं न परेणा समागतम् ॥ ७॥ नागुभव्यसनं पाप्तं नाति नातिपरिक्यतम्। न भौतं नपराष्ट्रतं सतां धर्मसनुत्रारन् ॥ ८ ॥ यस्त भौतः पराष्ट्रकः संग्राम इन्यते परेः। भर्नुर्यदुष्कृतं किंचित्तत्वर्वं प्रतिपद्यते ॥ ६॥ यञ्चास्य मुकृतं किंचिद्धवार्धसपार्जितम्। भत्ती तत्सर्वेद्याद्त्ते परावृत्तहतस्यतु॥ १०॥ रथाप्रवं इस्तिनं छतं धनं धान्यं पश्चन् स्वियः। मर्बद्भव्याणि क्एयं चयोयञ् जयति तस्य तत्॥ १९॥ राज्ञस द्युनद्वारमिखेषा वैदिकी स्रुतिः। राज्ञा च सर्वयोधि ध्यो दातव्यमष्टयग्जितम् ॥ १२ ॥ मनु०

वार्षिक कर प्राप्त पुरुषों के दारा ग्रहण करे भीर जो सभाप ति रूप राजा पादि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा बेदानुकूल होकर प्रजा के साथ विता के समान वर्ते ॥ १ ॥ उम राज्यकार्य्य में विविध प्रकार के अध्यक्ती की सभा नियत करं इन का यही काम है जितन २ जिम २ काम में राजपुरव होवे नियमानुसार वर्ष कर ययावत काम करते हैं वा नहीं जो ययावत करें तो उन का मजार भीर जो विश्व करें तो उन को यथावत दंड किया कर ॥२॥ सदा जो राजामां का बेट-प्रवार कृप अव्यय कोश है इस के प्रवार के लिये को रेयथायत् ब्रह्मचर्य से बेटा दि यास्त्रीं को पढ़ कर गुरुकुल से पावे उस का सत्कार राजा फ्रीर सभा यथा वत करें तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान होते ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उसति हो कर श्रायन्त उसति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाला राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उलम संग्राम में पाहान करतो जित्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निष्ठत न भी अर्थात् बड़ी चतुराहे के साथ उन में युष्ठ करे जिस से अपना हीं विजय हो ॥ ४ ॥ की संग्रामी में एक इसरे की इनन करने की इच्छा करते इए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो विना उर्योठन दिखा युद्ध करते हैं वे सुख का प्राप्त होते हैं इस में विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ श्रव् की जीतने के लिये उन के सामने से क्रिय जाना उचित है क्यों कि जिस प्रकार में ग्रनुकी जीत सकी वैमें काम करें जैसा सिंह को धर्म सामने आकार शस्त्रा िन में शीव्र भस्र ही जाता है वैन मर्खता में नष्ट स्त्रष्ट न हो जावें ॥५॥ युष्टममय में न इधर उधर खड़े न नप् मक न हांय जोड़े इए,न जिसके विरक्ते बाल खुल गये ही,न बैठे इए,न "मैं तरे प्ररण हूं" ऐसे की. । ६॥ न में ति इंग, न मर्की की प्राप्त इंग, न नग्न इंग, न आयुधमें रहित, न युद्ध करते इएकी की टेखनेवाली,न शनुकी साथी ॥७॥ न शायुध की प्रहार में पीड़ा की। प्राप्त कुए,न दु:खी,न भत्यन्त घ।यल,न खरे हुए,श्रोर न पनायन करने हुए पुरुष को सत्पृद्यीं के घर्म का रहरण करते इस योजा लोग कभी मारे किन्तु उन को पकड़के जी अच्छे ही बंदी गृष्ठ में रक्ख दे और भीजन आच्छादन द्यावत देवे और जी घायल इए ही उन की श्रीषवादि विधिपूर्वक करे न उन की चिड़ावे न दु:ख हैं को उन के योग्य लाग हो करावे विशेष इस पर ध्यान रक्ते कि स्ती बालक, ब्रुड फीर त्रात्र तथा योक्युत्र पुरुषीं पर शस्त्र काभी म चलावे उन के लड़के वाली का पर्यम सन्तानवत् पाले भीर स्त्रियों को भी पाल उन को अपनी बहिन और कन्या की समाम ममभे कभी विषयायिक को दृष्टि में भी न देखे जब राज्य श्र ऋहे प्रकार जम जाय भीर जिन में पुन: २ शुद्ध करने की शंजा न हो उन को सत्कार

पूर्वक कोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन में भविष्यत्काल में विम्न हीना संभव हो उन को सदा कारागार में रक्वे ॥ ८ ॥ भीर जो पत्तायन अर्थात भागे और ढरा इया भृत्य भनुत्रों से मारा जाय वह उस खामी के अपराध को प्राप्त हो कर दण्डनीय होते ॥ ८ ॥ भीर जो उस की प्रतिष्ठा है जिस से इस सांक और परलोक में सुख होने बाला था उस को उस का खामी से लेता है जी भागा हुआ। मारा जाय उस को कुक् भो सुख नहां होता उस का पुरख फल सब नष्ट हो जाता भीर उस प्रतिष्ठाका वह प्राप्तहा जिसने धर्मी म यथावत् युद किया ही ॥१०॥ इस व्यवस्थाको कभो न तोड़े कि जार लड़ाई में जिसर ृत्य वा ग्रथच न रय, बांड़े हाथी, इटन, धन,धान्य, गाय श्रादि पश श्रीर स्त्रियां तथा श्रन्य प्रकार की सब द्रव्य भीर घी. तेल भादि के कुप्यं जीते ही वही उस उस का ग्रहण करे॥ ११॥ परना येनात्य जन भो उन जीते हए पदार्थीं में से सील हवां भाग राजा की देवें चौर राजा भी मनास्थ यांदाकी कां उस धन में में जी सब ने मिल के जीता हा सोलहवां भाग देवे। श्रीर जो काई युद्ध में मरगदा हो उस की स्त्री श्रीर सन्तान को उस का भाग देवे श्रीर उस का स्त्री तथा धसमर्थ लड़ की का यथावत पालन करे जब उस के लड़के समधे हाजाये तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे जी कोई अपने राज्य को छिड प्रतिष्ठा विजय श्रीर श्रानंद होड की दक्का रखता हो वह इस मर्यादा का उस ङ्घन करी न करे॥ १२॥

श्रालक्ष्यं चैत्र लिप्सेत लक्ष्यं रचेत्मयत्नतः।
रिचतं वर्ष्यं व वृद्धं पात्रेषु निः चिपेत्॥१॥
श्रालव्धमिक्छेद्दर्णं न लब्धं रचेदवेद्या।
रिचतं वर्ष्येद्द वृद्धा वृद्धं दानेन निः चिपेत्॥३॥
श्राययेव वर्तेत न कथंचन मायया।
बुश्येतारिपयुक्तां च मायान्तिष्यं स्वसंवृतः॥३॥
नाम्यक्टिद्रं परो विद्याक्तिद्रं विद्यात्परस्य तु।
गृहित्कूमे द्वांगानि रचेदिवरमात्मनः॥४॥
वक्षविचन्तयेद्यीन् सिंच्चच्च पराक्रमेत्।
वृक्षवच्चावलुम्पेत शश्यच्च विनिष्पतेत्॥॥॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपंथिनः। तानानयेद्वशं पर्वान् पामादिभिरपक्रमें: ॥ ६ यषोद्धरित निदीता कर्चं धान्यं च रचति। तथा रखेनुपो राष्ट्रं इन्याच परिपंथिन: ॥ ७॥ मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्वनविद्यया। चोऽचिराट् भृष्यते राज्याज्जीविताच सर्वाधवः ॥ ८ ॥ शरीरकर्षणात्माणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामपि प्राचाः चीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्॥ १॥ राष्ट्रस्य संग्रहे निर्व्वं विधानमिद्माचरेत्॥ १०॥ सुसंग्रहीतराष्ट्री हि पार्षिव: सुखमेधते। द्वयोस्तयाणां पंचानां मध्ये गुल्समधिष्ठितम्। तथा ग्रामशतानां च कुर्यादाष्ट्रस्य संग्रहम्॥ ११॥ ग्रामस्याधिपतिं क्योद्यग्रामपतिं यथा। विंयतीयं यतेयं च सहस्रपतिमेवच ॥ १२ ॥ ग्रामदोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम्। शंसेद् ग्रामदशेयाय दशेशीविंयतीशिनम्॥ १३॥ विंयतीयस्त तत्वर्षं यतेयाय निवेद्येत्। शंसीद् ग्रामशतेशस्तु सङ्खपतये स्वयम् ॥ १८ ॥ तेषां ग्राम्याणि कार्याणि एवक्कार्याणि चैव हि। राच्चोऽन्यः चिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतंदृतः ॥ १५ ॥ नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सवीर्धिचन्तकम्। उचै: खानं घोरहपं नचवाणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥

स ताननुपरिक्रामित्सर्वानेव सदा खयम्।
तेषां ष्टनं परिणयत्सम्यग्राष्टेषु तचरैः॥ १७॥
राच्चो चि रच्चाधिकताः परस्वादायिमः शठाः।
भृत्या भवंति प्रायेण तेभ्यो रचेदिमाः प्रचाः॥ १८॥
ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव एक्कीयुः पापचेतसः।
तेषां सर्वस्वमादाय राजा क्यांत्पवासनम्॥ १८॥ मनु०

राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इरका,प्राप्त की प्रयक्ष से रचा करे, रचित को बढ़ावें मीर बड़े इस धम का वेदिविधा धर्म का प्रचार विद्यार्थी, वेद-मार्गीपदेशक, तथा श्रममधे श्रमाधीं की पासन में सगावे॥१॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थिक प्रयोजन को जाने चालस्य छ। इ कर इस का भली भांति नित्य अन्छान करे इंड से अप्राप्त की प्राप्ति को इच्छा, निख देखने से प्राप्त की रता, रिचत को हा ब अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे भीर बढ़े हुए धन को पूर्वीत मार्ग में नित्य व्ययकरें ॥२॥ कदापि किसी की साथ छल सेन वर्ले किना निष्क-पट डोकर सब से वर्शाव रकते भीर निखप्रति अपनी रचा करके प्रभ के किये ुए इस्ल के। जान के निहल्त करे॥ ३॥ कोई धनुष्पने छिद्र प्रदीत् निर्वेसता को न जना सने भीर खयं यमु के छिट्टी को जानता रहे जैसे कछुया भपने अङ्गी को गुप्त रखता है वैसे प्रभु के प्रवेध आरमे के छिद्र की गुप्त रकवे ॥ ४ ॥ जैसे बगला ध्यानावस्थित चीकर मच्छी के पकड़ने का ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, दृव्यादिपदार्थ श्रीर बस की वृद्धि कर प्रश्नुकी जीतने के सिये सिंड के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिए कर शतुंची को पकड़े चौर समीप में आये बलवान् शत्र भी से सस्मा के समान दूर भाग जाय भीर पश्चात उन को छल से पकले ॥५ ॥ इस प्रकार विजय करने यां से सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात् डाक् लुटेरे ही उन की (साम) मिलासेना (दाम) कुछ देकर (भेदा फीड़ तीड़ करके वय में करे, चीर जो इस से वय में न शी ती श्रतिकठिन दंड से वश्र में कारे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालमें वाला छिलकों को भलग कर धान्य की रचा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चौरीं को मार . ग्रीर राज्य की रचा नरे॥ ७ ॥ जो राजामी इसी ग्रविचार से ग्रपने राज्य को दुर्वन करता है वह राज्य भीर भपने बन्धुसहित जीवने से पूर्व ही प्रीम्न नष्ट

अष्ट हो जाता है। द । जैसे प्राणियों के प्राण घरोरों को क्षित करने से चीच हो जाते हैं वैसे ही प्रजामी को दुर्बल करने से राजाभी के प्राय ग्रंथीत बलादि बंधुस हित नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ इस लिये राजा भीर राजसभा राजकार्य की सिंडि वे लिये ऐसा प्रयक्त करें कि जिस से राजकाय यथावत सिंड हीं जी राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इसलिये हो, तीन, पांच भौर सी यामीं के बीच में एक राजस्थान रख के जिस में यथायोग्य भत्य प्रयति कामदार पादि राजपुरुषी को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ पाम में एक २ प्रधान पुरुष की रखे छ नही दश्यामी के जपर दूसरा, उन्हीं वीय पामी के जपर तीसरा, उन्हीं सी पामी के जापर चीथा और उन्हीं सहस्त्र याभी की जापर पांचवा पुरुष रकते चर्थात जीसे श्राज काल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामी में एक श्राना भी र ही धानी पर एक बड़ा घाना धीर छन पांच धानी पर एक तक्सील और दश तक्शीली पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनुत्रादि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार किया है।। १२।। इसी प्रकार प्रबंध कारे और आजा देवे कि वह एका २ ग्रामी का पति ग्रामी में नित्य प्रति जो २ दोष उत्पन्न हीं उन २ को गप्तता से दश्याम के पति की विद्ति कर दे चौर वह दश ग्रामाधिपति छसी प्रकार वीस ग्राम के स्वामी को दग ग्रामी का वर्त्तमान निख प्रति जना देवे॥ १३॥ भीर वीस ग्रामी का पधिपति बीस ग्रामी के वर्तमान को ग्रतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सी सी यामीं के पति भाग सहस्त्राधिपति अर्थात इजार ग्रामी के स्वामी की सी २ ग्रामी के वर्त्तमान की प्रतिदिन जनाया अरे। भीर बीस २ ग्राम के पांच प्रधिपति सी २ ग्राम का श्रध्यच के भीर वे सहस्त्र २ के दश घिपति दश सहस्र के अधिपति की भीर सख्यामीं की राजसभा की प्रति दिन का वर्त्तमान कनाया करें। श्रीर वे सव राजसभा महाराज सभा शर्थात सार्व-भीम चन्नवर्त्ति महाराज सभा में सब भूगोस का वर्तमान जनाया करें॥ १४॥ भीर एक २ इस २ सहस्र ग्रामी पर हो सभापति वैने करें जिन में एक राजसभा में श्रीर दूसरा श्रध्यत्र भाजस्य कोड़ कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुशी के कामी को सदाघ्म कर देखते रहें ॥१५॥ बड़े २ नगरीं में एक २ विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच घीर विशास जैसा कि चंद्रमा है वैसा एक २ घर बनावें उस में बहेरविद्याहड कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीचा की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमीं में राजा और प्रजाकी उद्यति हो वैमे २ नियम ग्रीह विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घमने वाला सभापति शो एस के

पाधीन सब गुप्तचर अर्थात् ट्रतीं की रक्षे जी राजपुराष भीर भिन्न २ जाति की रहें उन में सब राज भीर प्रजाप्रहों के सब दोष भीर गुण गुपरीति में जाना करे जिन का अपराध है। उन की इंड और जिन का गुग हो उन की प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १० ॥ राजा जिन को प्रजा की रचा का श्रधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीचित विद्वान् कुलीन ही उन के आधीन प्रायः गठ भीर परपदार्थ हरने वासे चोर डांक्सों को भी नीकर रख के उन की दृष्टकर्म से बचाने के लिये राजा के नौकर करके छन्ही रचा करने वाले विद्यानी के स्वाधीन करके छन से इस प्रजा की रचा यथावत करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादीसे ग्रम धन लेके पद्मपात से अन्याय करे उस का सर्वस्व हरण कर के यथायोग्य दण्ड देकार ऐसे देश में रक्खे कि जक्षांसे पुन: लीट कार न ग्रासकी क्यों कि यदि उस को टएड न दिया जाय तो उस को देखने अन्य राजपुरूष भी ऐसे दष्ट नाम करें भीर दग्ड दिया जाय ती बचेरहैं परन्तु जितने में उन राजपुर्वीका योगहीम भलोभांति हों चौर वे भलीभांति धनाका भी हों उतना धन वा भूमि राजकी श्रीरसे मासिक वा वार्षिक अथवा एकवार मिला करे भीर जो इब हो उन कां भी आधा मिला कर परन्तु यह ध्यान में रक्षे कि जबतक वे जिये तबतक वह जीवि का बनो रहै पश्चात नहीं परन्तु इन की मन्तानी का सकार वा नौकरी छन की गुण की श्रनसार श्रवश्य देवे । श्रीर जिस ने बालक जबतक समर्थ ही भीर उन की स्त्री जीती हो तो उन सब की निर्वाहार्थ राज की भीर से यथायोग्य धन मिला करे परमा जी उस को स्त्री वा लड़के अकर्मी हो जायें तो अब भी न मिले ऐसी नीति राजा वरावर रक्ष ॥ १८ ॥

यथा प्रलेन युज्येत राजा कत्ती च कर्मगाम्।
तथावेच्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्मततं करान्॥१॥
यथाल्पाऽल्पमदन्खाऽऽद्यं वार्य्योकोवत्मषट्पदाः।
तथाऽल्पाऽल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्वाव्यिकः करः॥२॥
नोच्छिन्दादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया।
जिच्छात्रचेव मृदुष्य स्थात्कार्यं वीच्य महीपतिः।
तीच्णाश्चेव मृदुष्य स्थात्कार्यं वीच्य महीपतिः।

एवं सर्वं विधायेदिसितिक सैव्यमात्मनः।
युक्तप्रचैवाप्रमस्य परिरचोदिमाः प्रचाः॥५॥
विक्रीयग्वो यस्य राष्ट्राभियन्ते दस्युभिः प्रचाः।
संवश्यतः सभृव्यस्य मृतः स न तु जीवति॥६॥
चिवियस्य परो धर्मः प्रचानामेव पात्तनम्।
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेग युज्यते॥७॥ सञ्जु०

जैसे राजा और कभी का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुख्रूप फल से युक्त होने वैसे विचार करने राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करें ॥१॥ जैसे जींक बङ्डा और भमरा थीड़े र भोग्य पटार्थ नी यहण करते हैं वैसे राजा प्रजा में थोड़ा र वार्षिक कर लेते ॥२॥ अतिलोभ से भपने दूमरों ने मुख की मूल नी उक्ति पर्यात नष्ट कटापि न करें क्यों कि जो व्यवहार और सुख के मूल ना किट्न करता है वह अपने और उन की पीड़ा हो देता है ॥३॥ जो महीपति कार्य की देख ने तीच्छा और नोमल भी होने यह दुष्टा पर तीच्छा और अशे पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥४॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध कर ने सदा इस में युक्त भीर प्रमादरहित हो कर अपनी प्रजा का पालन निरस्तर करें॥५॥ जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा ने राज्य में से डाक्रू लोग रोतो विज्ञाय करती प्रजा ने पदार्थ और प्राणों ने। हरते रहते हैं वह जानों भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादु:ख का पाने वाला है॥ ६॥ इस क्षिय राजाभों का प्रजापालन हो करना परम धर्म है भीर जो मनुस्स्ति ने सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करें उस का भोका राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाताहै इस से विपरीत दु:ख की प्राप्त होताहै॥०॥

उत्थाय पश्चिमे यामे क्रतशौचः समाहितः।
हतानिका सणाञ्चाच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्॥१॥
तच स्थितः प्रजाः सवीः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्।
विमृत्य च प्रजाः सवी मंत्रयेत्सह मंत्रिभिः॥२॥
गिरिपृष्ठं समारह्य प्रसादं वा रहोगतः।
द्यारण्ये नि:श्रालाके वा मंत्रयेदिकभावितः॥३॥

यस मंत्रं न जानिक समागम्य प्रथम्जनाः। स क्षत्सां पृथिवीं भुङ्क्षी कोशहीनोऽपि पार्थिवः॥४॥

जब पिछली प्रश्नर राहि रहे तब उठ शोष शोर सावधान हो कर परमेखर का ध्यान शिनहोत्र धार्मिक विद्वानों का सकार श्रीर भोजन करने भीतर सभा में प्रत्य करें ॥ १ ॥ वहां खड़ा रह कर जो प्रजा जन उपस्थित हीं उन की मान्य दे शार उन की छोड़ कर सुख्य मंत्रों के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करें ॥ २ ॥ पद्यात् उस के साथ घूमने की चला जाय पर्वत की शिखर श्रथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक श्रसाका भी न ही वैसे एकान्तस्थान में बैठ कर विश्व भावना की छोड़ मंत्रों के साथ विचार करें ॥ ३ ॥ जिस राजा के गृढ़ विचार की श्रन्थ जन मिल कर नहीं जान सकते श्रधीत जिस का विचार गंभीर शुह परोपकारार्थ सदा गुन रहे वह धनहीन भी राजा सब एथियों के राज्य करने में समर्थ होता है इस लिये श्रपने मन से एक भी काम न कर कि जब तक सभासदीं की श्रनुमित न हो ॥ ४ ॥

श्वामनं चैव बानं च संधि विग्रहमेव च।
कार्य वीच्य प्रयुद्धीत है धं संश्रयमेव च॥१॥
संधि तु दिविधं विद्याद्राना विगृहमेव च।
हमे यानासने चैव दिविधः संश्रयः स्मृतः॥२॥
समानयानकमी च विपरीतस्त्रचैव च।
तथा त्वायति संयुक्तः संधिचोंयो दिलच्यः॥३॥
स्वयंष्ठतस्र कार्य।र्धमकाले काल एव वा।
मिनस्य चैवापकते दिविधो विग्रहः स्मृतः॥४॥
एकािकनस्रात्ययिके कार्य प्राप्ते यदृष्ट्या।
संहतस्य च मिनेगा दिविधं यानमुच्यते॥५॥
स्वीगास्य चैव क्रमणो दैवातपूर्वक्रतेन वा।
मित्रस्य चानुरोधेन दिविधं स्मृतमासनम्॥६॥

बल्ख स्त्रामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसङ्ये। दिविधं की र्ष्यते देधं पाड्गुग्यगुगविदिभिः॥ ७॥ चर्धसंपादनार्धं च पौद्यमानः स शनुभिः। साध्य व्यपदेशार्ध दिविधः संख्यः स्मृतः ॥ ८ ॥ यदावगच्छे दायत्वामाधिकां ध्रवसारमनः। तदात्वे चाल्पिकां पौडां तदा संधिं समाय्येत्॥ १॥ यथा प्रज्ञष्टा सन्यंत सर्वास्त् प्रज्ञतीभृशम्। चारयं च्छितं तथात्मानं तटा क्वीत विग्रहम् ॥१०॥ यदा सन्धेत भावेन हुन्टं पुष्टं बसं स्त्रकाम्। परस्य विपरीतं च तदायायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥ यहा तुस्यात्परिचीगो बाइनैन बलेन च। तदाधीत प्रयक्षेन शनकी: सांत्वयन्त्ररीन् ॥ १२॥ मन्येतारि यदा राजा सर्वेषा बलवत्तरम् । तदा द्विधा बलं कृत्वा साध्येत्कार्य्यमात्मनः॥ १३॥ यदा परबसानां त् गमनीयतमो भवेत्। तदातु संख्यत् चिप्तं धार्मिकं विजनं नृपम् ॥ १४ ॥ निग्रष्टं प्रकृतीनां च क्यांद्योरिवलस्य च। उपसेवित तं नित्यं सर्वरत्ने गृंगं यथा॥ १५॥ यदि तनापि संप्रश्चेद्दोषः संश्रयकारितम्। सुयुद्धमेव तचाऽपि निर्विशंकः समाचरेत्॥ १६॥

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात सच में रखने ग्राय है जो (ग्रासन) स्थिरता (ग्राम) ग्रमु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उन से मेल कर लेना (विग्रष्ठ) दुष्ट ग्रमुषों से सड़ाई करना (हैंध) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (संग्रय) भीर निर्धेत्तता में दूसरे प्रवल राजा का भाष्यय लेना ये छ:

प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य को विचार कर उस मैं युक्त करना चाड़िये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, वियह, यान, श्रासन, हैंधीभाव भीर संश्रय हो २ प्रकार की हीते हैं उन की यथावत् जाने ।। २ ।। ( संधि ) ग्रत् से मेस पथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वर्तमान भीर भविष्यत्म करने के काम बराबर करता जाय यह दी प्रकार का मेल कहाता है।। २ ॥ विग्रह) कार्य सिद्धि के लिये छचित समय वा अनुचित समयमं स्वयं कियावा मिच के अपराध कर्ने वाले शत्रुके साथ विरोध दी प्रकार से करना चाडिये।। ४।। (यान) चनस्मात् कोई कार्य्य प्राप्त इंनि में एकाकी वा मित्र के साथ मिल के प्रवृ की भीर जाना यह दो प्रकार का गमन कदाता है।। ५।। स्वयं किसी प्रकार क्रम से चीण ही जाय अर्थात् निर्वत्त हो जाय अथवा मित्र की रोकनि से अपने स्थान में बैठ रहना यह दी प्रकार का श्रासन कडाना है।। ६।। कार्य्यसिंह के लिये सेनापति श्रीर सेना के दो विभाग करके विख्य करना दो प्रकार का है ध कहाता है ॥७॥ एक किसी अर्थ की सिंडि के लिये किसी बसवान् राजा वा किसी महातमाका ग्ररण लेना जिस से भव् से पीडित न हो दो प्रकार का आत्रय लेना कहाता है।। ८।। जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से बोड़ी पोना प्राप्त होगो और पयात् करने में अपनी हृष्टि श्रीर विजय श्रवश्य होगा तब ग्रव् से मेल करने उचित समयतन धीरल करे।। ८।। जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रस्व उद्यति भील श्रीर शेष्ठ जाने वैसं श्रपने को भी समभे तभी शत्रु से विश्रह युद्ध कर सेवे॥१०॥ जब अपने बन प्रक्षीत् सेना की इर्ष भीर पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने भीर प्रज् का बल अपने से विपरीत निबंश हो आवि तब प्रन् की भीर यह करने के लिये जावि॥ ११ ॥ जब सेना वस बाहन से चीण हो जाय तब प्रमुखीं की धीरे २ प्रयक्त से शास्त करता हुआ। अपने स्थान में बैठा रहे॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु की भत्यन्त बलवान् जानं तव दिगुणाया दो प्रकार की सेना करके भपना कार्य सिंह करे।। १३।। जन बाप सम्भ सेवे कि पष शीप्र शतुयीं की चढ़ाई सुभ पर होगी तभी किसी धार्मिक बनवाम् राजाका पात्रय शौत्र लेकेवे ॥ १४॥ जे। प्रजा भीर भपनी सेना भीर प्रजुकि वल का नियह करे पर्यात् रोके उस को सेवा सब यद्वीं से गुरु की सहग्र नित्य किया करें।। १५ ।। जिस को आश्रय सेवे उस पुरुष के कर्मी में दोष देखे ता वड़ां भी अच्छे प्रकार युष ही की नि: ग्रंक हो कर करे।। १६ ।। जो धार्मिक राजा ही उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रक्ष बीर जी दुष्ट प्रवस हो उसी के जीतन के लिये ये पूर्वीक्ष प्रयोग करना उचित है।।

सर्वीपायैस्तथा कुर्यान्तीतिद्धः प्रधिवीपतिः।
यथास्याभ्यधिका न स्युर्मिवोदासीनग्रववः॥१॥
स्रायतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचार्यत्।
स्रातीतानां च सर्वेषां गुखदोषौ च तत्त्वतः॥२॥
स्रायत्यां गुखदोषत्रस्तदात्वे चिप्रनिथयः।
स्रातीते कार्थशेषद्धः श्रव्राभिनीभिभ्यते॥३॥
यथैनं नाभिसंद्ध्युर्मिवोदासीनग्रववः।
तथा सर्वे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः॥४॥

नीतिका जानने वाला पृषिषीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और शनु अधिक न ही ऐसे सब उपायों से वर्ते॥ १॥ सब कार्यों का वर्तमान में कर्त्त था और भविष्यत् में जो २ करना आहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के स्थार्थता से गुण दोषों की विचार करे।। २।। पश्चात् दोषों के निवारण और गुणीं की स्थिरता में यह करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का आता वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में श्रेष कर्त्तव्य को जानता है वह शबुकी में पराजित कभी नहीं होता।। ३।। सब प्रकार में राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयक्ष करे कि जिस प्रकार राजादिजनी के सिम चदासीन और शबुको वस में करकी अन्यथा न कराबे ऐसे मोह में कभी न फसे यही संदोप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है।।।।।

कृत्वा विधानं मूलेतु याचिकं च यथाविधि।
उपपृद्धास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥
संशोध्य विविधं सार्गं घड्विधं च वलं स्वकम् ॥
सांपरायिककार्त्पे न यायादिरपुरं शनै: ॥ २ ॥
शक्तिविनि सिन्ने च गूढे युक्ततरो भवेत्।
गतमत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपु: ॥ ३ ॥
दग्डव्यू हिन तन्मार्गं यायान्त शक्टेन वा ॥ ४ ॥
यतस्य भयमार्गंकेक्ततो विस्तारयद्वलम् ।
पद्मेन चैव व्यू हिन निविधित सदा स्वयम् ॥ ५ ॥

सेनापतिवलाध्यचौ सर्वदिचु निवेशयेत्। यतश्च भयमाशङ्कित् प्राची तां कल्पये हिशम् ॥६॥ ग्लमाञ्च खापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः। स्थाने युद्धे च क्षशलानभी कनविकारियाः ॥ ७॥ संहतान् योधयेदल्यान् कामं विस्तारयेद्वह्नन्। सूच्या वज्ने सा चैवैतान् व्यूष्टेन व्यूष्ट्रा यो भयत्॥ ८॥ खन्दनाप्रतै: समे युद्देगदन्पे नौहिपैस्तथा। वृक्तग्रसावृते चापैरशिचमीयुधैः खले ॥ ६॥ प्रहर्षयेद्धलं व्यू ह्य तांच सम्यक् परीचयेत्। चेष्ठाप्रचैव विजानीयादरीन् योधयतास पि॥१०॥ एपम्धारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयंत्। द्रवयंचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्॥ १९॥ भिन्दाञ्चेव तङ्गगानि प्राकारपरिखास्तथा। समवस्तंधयञ्चेमं राचौ विचासयेसया॥ १२॥ प्रमाणानि च क्वींत तेषां धम्योन्यथोदितान्॥ रह्मै प्रच प्रचायदेनं प्रधानपुरुषै: सह ॥ १३॥ चारानसप्रियकारं दानञ्च प्रियकारकम् । श्रभी प्सिताना सर्थीनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १८॥

जब राजा यनुश्चों के साथ युष करने को जावे तब श्रपने राज्य की रचा का प्रबन्ध श्रीर यात्रा को सब सामग्री यथा विधि करके सब सेना, यान, बाहन, शक्ता-स्त्रादि पृथि के कर सर्वत्र दूती श्र्यीत् चारी श्रीर के समाचारों को देने वाके पुक्षीं को गुप्त स्थापन करके शनुश्चों को शोर युष करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग धर्यात् एक स्थल (भूमि) में दूसरा जल (समुद्र वा नदिशीं) में तीसरा श्राकाशमार्गों को शुद्र बना कर भूमिमार्ग में रथ, ध्राव, हाथी, जल में नीका भीर श्राकाश में विमान।दियानों से जःवे शीर पैद्र रथ, हाथी, घोड़े, शक्त श्रीर श्रस्त्र खान पानादि सामग्री को यथावत् साथ से बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्र को प्रसिष्ठ करकी शतु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥२॥ जो भीतर मे

शव में मिला हो और अपने साथ भी जपर से मिलता रकते गुनता से शव को भेद देवे उस के पाने जाने में उस से बात करने में प्रत्यन्त सावधानी रक्षेत्र क्यों कि भीतर शक् जपर मित्र पहन की बड़ा शकु समभाना चाहिये॥३॥ सब राज-पुषवीं की युद्ध करने की विद्या सिखावे भीर भाप मीखे तथा ग्रन्य प्रजाजनीं को सिखाव जो पूर्व ग्रिचित योदा होतं हैं वे ही मच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिचा करे तब (दग्डव्यूड) दंडा के समान मेना की चलावे ( ग्रक्ट ) जैसा ग्रकट चर्यात गाडी के समाम (वराष ) जैसे सुत्रर एक दूसरे के पीके दीड़ते जाते हैं चौर कभौ २ सब मिल कर भंड हो जात हैं वैसे ( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बना वे (सूचीव्यूह) जैसे सुई का त्रय भाग सूद्धा पश्चात स्थल भीर उस से सुष स्थल छोता है वैसी शिचा से सेना की बनावे (नी लक्कंड) ज्यर नीचे भापट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे॥ ४॥ जिधर भग्न विदित हो उसी घोर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारा घोर रख में (पद्मध्य ह) अर्थात पद्माकार चारी श्रीर से सेनाभी को नख के मध्य में षाप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति भौर बलाध्यत अर्थात आजा का देने भीर सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले बीरी को पाठी दिशाशी में रक्खे जिस और से लडाई इं। ती हो उसी फोर सब सेना का मुख रक्षे परन्तु दूसरी घोर भी पक्षा प्रबंध रक्खें महीं तो पीके वा पार्श्व से प्रन् की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जा गुरम पर्यात् हरु स्तभी के तुला युद्धविद्या से सुधि चित घार्मिक स्थित होने घौर युष करने में चतुर अयरहित श्रीर जिन के मन में किसी प्रकार का विकार न को उन को चारी फोर सेना के रक्खें ॥ ७ ॥ जो घोड़े पुरुषीं से बहुती के साथ युद्र करना हो तो मिल कर सड़ावें और काम पड़े तो उन्हीं का भाट फैला देवे जब नगर दुर्गवा यत् की सेना में प्रविष्ट की कर युक्त करना की तब "सूचीव्यह" पद्मवा "वज्यूह" जैसा दुधारा खड़वा दीनी श्रीर युद्ध करते जाय श्रीर प्रविष्ट भी श्रीते चर्नी वैसे भनेक प्रकार के व्यूष्ट भर्थात् सेना को बना कर सडावें जो सामने ( ग्रतन्नी ) तीप वा ( भुसुंडी ) वन्दूक छूट रही हो तो "सपी-व्युष्ट" अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जाये तब तीपी के पास पहुचे तब उने की मार या पकड़ शीपीं का मुख शबु की श्रोर फेर उन्हीं तीपीं से वा बन्दू क चादि से उन भवुषीं को मारे अथवा हुत पुरुषीं को तोपीं के मुख के सामने घोड़ी पर सवार करा दीडावें भीर मारे बीच मं श्रद्धे रसवार रहें एक वार धावाकर ग्रचु की सेना को किस भिन्न कार पकडलें अथवा भगादें ॥ ८ ॥ जो सम भृमि में युद्ध करना दोतो रथ घोड़े भीर पदातियों से भीर जी समुद्र में युद्ध करना

होतो नौका और घोड़े जल में हाधियों पर द्वच भीर भाड़ी में बाख तथा खल बालु में तलवार और ढाल से युद्र करें करावें ॥ ८. ॥ जिस समय युद्र इंता ही उस समय लड़ने वाली को उलाहित धीर इधित करें जब युद्ध बंध होजाय तब जिस से ग्रीर्थ और युव में उत्साह हो वैसे वस्तुत्वों से सब ने चित्त को खान पान प्रस्त ग्रस्त सहाय श्रीर भोषधादि से प्रसन्न रक्ते व्यक्त के विना लड़ाई न कर न करावे सहती हुई भपनी सेना की चेष्टा को देखा करें कि ठीक र सहती है वा कपट रखती है ॥१०॥ किसी समय उचित समभे तो श्रुको चारी छोर से घेर कर रोक रक्वी चीर इस के राज्य को पीड़ितकर शतु के चारा श्रय जल भीर इन्धन की नष्टद्रित कर दे॥ ११ ॥ शबु के तलाव नगर के प्रकोट चीर खाई की तोड़ फोड़ हे राचि में उन को (चास) भय देवे भीर जीतने का उपाय करे ॥१२॥ जीत कर उन के साथ प्रमाण प्रधीत प्रतिपादि लिखा लेवे भीर जो उचित समय समभे तो उसी के वंग्रस्थ किसी धार्मिक पुरुष की राजा कर दे और इस से लिखा लेवे कि तुम को इसारी आजा के प्रमुक्त अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के प्रमुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना इंग्गा ऐसे उपदेश कर और ऐसे पुरुष उन के पास रक्ले कि जिस से पुन: उपद्रव न की घीर जो कार जाय उस का सक्तार प्रधान पुरुषीं के साथ मिल कर रहादि उत्तम पदार्थीं के दान से करे चीर रीसा न करे कि जिस से उस का योगचेम भी न हो जो उस की बंदीग्टह करे ती भी उस का सत्कार यथायोग्य रक्ते जिस से वह हारने के योक से रहित ही कर आनन्द में रहे है १३ ॥ क्यों कि संसार में दूसरे का पदार्थप्रहण करना प्रप्रीति भीर देना प्रीति का कारण है और विशेष कर के समय पर उचित क्रिया करना भीर उस पराजित के मनवाञ्कित पदार्थी का देना बहुत उत्तम है भीर कमी उसको चिडावेन डींन इंसी घौर ठड़ा करेन उस के सामने इसने तुभा को पराजित किया है ऐसा भी कहै किन्तु भाप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिहा सदा करे।। १४ ॥

हिराण्यभू सिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथे धते।
यथा सितं धवं लव्धा क्यमप्यायतिष्वसम्॥१॥
धर्मर्ज्ञं च क्रतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेवच।
यनुरक्तं स्थिरारमां लघु सितं प्रशस्तते॥२॥
पाद्मं कुलीनं ग्रूरं च दक्षं दातारमेवच।
कृतज्ञं धृतिमंतञ्च कष्टमाहरिं वुधाः॥३॥

## श्रार्थता पुरुषत्तानं शौर्यं करणविदिता। स्थीललच्यं च सततमुदासीनगुर्भोदयः॥४॥ मनु॰

मित्र का लच्चण यह है। राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा महीं बढ़ता कि जैसे नियल प्रमयुक्त भविष्यत् की बातीं को सोचने और कार्य्य सिक्त करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्वल मित्र को भी प्राप्त होती बढ़ता है।। १।। धर्मको जानने और क्षतत्त अर्थात् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारं भी लघु कोटि भी मित्र को प्राप्त हो कर प्रशंसित होता है।। २।। सदा इस बात को दृढ़ रक्षे कि कभी वृद्धिमान्, कुलीन, शूर, घीर, चतुर, दाता, किये हुए को जानने हारे और धेर्यवान् पुरुष की ग्रमु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को यत्र बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३॥ उदासीन का लच्चण-जिस में प्रगंसितगुणयुक्त अच्छे बुरे मन्ष्यों का जान,शूरवोरता और कर्तणा भी स्थूल लच्च अर्थात् जपर २ भी बातीं को निरन्तर सुनाया कर वह उदासीन कहाता है॥४॥

## एवं सर्विमिदं राजा सह संमंच्य मं निभिः। व्यायाग्यासुत्य मध्यान्हे भोक्तुमन्तः पुरं विशेत्॥१॥

पृषीता प्रात: काल समय छठ घीचादि संध्यापासन घानहोत कर वा करा सब मंत्रियों से विचार कर सभा में जा सब मृत्य घीर सेनाध्य ची के साथ मिल उन की हिंदित कर नाना प्रकार की व्यूहिशचा चर्यात् कवायद कर करा सब घोडे, हाथी, गाय, ग्रादि स्थान ग्रस्त चीर ग्रस्त का कोश तथा वैद्यालय धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर जी कुछ उन में खोट ही उन को निकाल व्यायामगाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिये जन्म: प्रण्यात् पत्नी चादि के निवास स्थान में प्रवेश करे चीर भोजन सुपरीचित, बुविबलपराक्रमवर्षक, रोगविनाशक, श्रमेक प्रकार के श्रम व्यंजन पान चादि सुगंधित मिष्ठादि धनेक रसयुत उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे। १॥ प्रजा से कर लीने का प्रकार :—

## पंचासद्वाग श्रादेयो राज्ञा पशुहिरखयोः। धान्यानामण्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा॥१॥

जी व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण श्रीर चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचासवा भाग, चावल श्रादि श्रद्धी में छःठा, श्राठवां, वा बारहवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान धादि खान पीन और धन से रहित हो कर दुःख न पाने ॥ १ ॥ क्यों कि प्रजा की धना क्या खान पान धादि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उनति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सहय सुख देवे और प्रजा भपने पिता सहय राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है राजाओं के राजा किसान भादि परियम करने वाले हैं और राजा उन का रखक है जो प्रजा न हो तो राजा किस का ! और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ! दोनों भपने २ काम में खतंत्र भीर मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रहें। प्रजा की साधारण समाति के विरुष्ठ राजा वा राजपुरुष न ही राजा की भाजा के विरुष्ठ राजपुरुष वा प्रजा न चले यह राज का राजकीय निज काम धर्यात् किस को "पोलिटिक ल" कहते हैं मंचेप से कह दिया भव जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्मृति युक्तनीति महाभारतादि में देख कर निवय कर घीर जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नयमाध्याय भादि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी संचेप से लिखते हैं:—

प्रत्य हे रेग्रह है स्व शास्त्रह है से हित्सः।

प्रशास्त्र सागेषु नियद्वानि प्रयम् प्रयम् ॥ १॥

तेषामाद्यम् गार्गं निचेपो खामिविक्रयः।

संभ्यस्य सस्त्यानं दत्तस्यानपक्षमं च॥ २॥

वेतनस्यैव चादानं संविद्श्य व्यतिक्रमः।

क्रयविक्रयानुग्रयो विवादः खामिपालयोः॥ ३॥

सीमाविवाद्यमं स्र पाष्ट्यो दग्हवाचिके।

स्तेयं च साइसं चैव स्त्रीसंग्रह ग्रामेव च॥ ४॥

स्त्रीपंथमी विभागश्य द्यूतमाष्ट्रय एव च।

पदान्द ष्टाद शैतानि व्यव हारस्थितावि ह ॥ ५॥

तेषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृगाम्।

धर्म गाश्वतमास्त्रित्य क्योत्कार्यविनिर्णयम्॥ ६॥

धर्मी विद्वस्त्य धर्मेग्रा सभा यत्रोपति छते।

गल्यं चास्य न कृत्तन्ति विद्वास्त्रत्र सभासदः॥ ७॥

गल्यं चास्य न कृत्तन्ति विद्वास्त्रत्र सभासदः॥ ७॥

सभा वा न प्रवेष्ट्या वक्तयं वा समंनसम्।

यव यभी भ्रामंण सखं ययानृतेन च।

इन्यते प्रेचमाणानां इतास्तव सभासदः॥ १॥

धर्म एव इतो इन्ति धर्मी रखित रिचतः।

तखाइमी न इन्तव्यो मा नो धर्मी इतोऽवधीत्॥ १०॥

हषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुनते द्यालम्।

वृष्णं तं विदुदेवास्तस्माहमे न कोषयत्॥ ११॥

एक एव सृष्ट्रहमो निधनेष्यनुयाति यः।

प्रारेण समन्त्राणं सर्वमन्दि गच्छिति॥ १२॥

पादो धर्मस्य कत्तीरं पादः साचिण्यमुच्छिति।

पादः सभासदः सर्वाम् पादो राजानमुच्छिति॥ १३॥

राजा भवत्यनेनास्त मुच्चन्ते च सभासदः।

एनो गच्छिति कत्तीरं निन्दा हो यत्र निन्दाते॥ १४॥ मनु०

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देगाचार भीर गास्त्र यव हार हितु भी में निक्क लिखित घठाए है विवाद एयद मार्गी में विवाद युक्त कमी का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम गास्त्रों का न पार्व और उन के हीने को प्रावश्च कता जोने तो उत्तरि मार्ग में विवाद मार्ग ये हैं उन में में १ ( ऋ पदान ) किसो से ऋण लेने देने का विवाद । २ (मिलेप) धरावट प्रश्नीत किसो ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मार्ग पर न देना । १ (प्रस्तामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ की दूसरा वेच लेवे । ४ (संभ्य च समृत्यानम् ) मिल मिला के किसी पर प्रत्याचार करना ५ (द सम्यानपक में च ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ (वित्र नस्यैव चादानम् ) वितन अर्थात् किसी की ''नौ भरी' में से ले लेना वा कम देना । ७ (प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विव्य वर्तना । ८ (प्राय क्यान्यय) पर्धात् लेन देन में भगड़ा होना । ८ (पश्च के सामी भीर पालने वाले का भगड़ा ॥३॥ १० सीमा का विवाद । ११ किसी को कठोर दण्ड देना। १२ कठोरवाणी का बोलना । १२ चोरी हां कामारना । १४ किसी कान का वलात्कार से करना । १५ किसी की स्त्री वा पुष्ठ का व्यभिचार होना ४॥ १६ स्त्री और

प्रव के धर्म में व्यतिक्रम होना।१०विभाग अर्थात् दायभाग में वाद उठाना। १८ द्युत अर्थात् जह परार्थ और समाह्रय अर्थात् चेतन के। दाव में धर के ज्या खेलना। ये प्रठारच प्रकार के परस्पर विरुष व्यवहार के स्थान हैं ॥५॥ इनव्यवहारी में बहुत से विवाद करने वासे पुरुषों के न्यायकी सनातन धर्मके भाष्यय करके किया करे अर्थात् किसी का पचपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल ही कर धर्म उपस्थित होता है जो उस का ग्रस्थ अर्थीत् तीरवत् धर्म के कलंक को निकालना भीर भावमें का छेदन नहीं करते भर्यात् धर्मी का मान भधर्मी की दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल की समान समभे जात हैं। ७।। धार्मिक सनुष्य को योज्य है कि सभा में कभी प्रवेश न कर छीर जी प्रविध किया हो तो सत्य ही बी से जी कीई सभा में यन्याय होते हए को देख देख कर मीन रहे प्रथवा सल न्याय के विरुष्ठ बोले वह महापापी होता है॥ ८॥ जिस सभा में प्रधर्म में धर्म प्रसत्य से स य सब सभासदी के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब सृतक की समान हैं जानों उन में कोई भी नहीं जोता॥८॥ मरा इन्ना धर्मी मार्न वाले का नाम भीर रिचत किया इन्ना धर्मी रचक की रचा करता है इस लिये धर्म का इनन कभी न करना इस डर से कि साग इशा धर्मा कभी हम को न मार डानी। १०॥ जो सब ऐश्वर्धी के देने घीर सुखीं की वर्षा करने वाला धर्म है उस का लोप करता है उसी की विद्वान लोग द्वपन अर्थात् शद्र श्रीर नोच जानते हैं इस लिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक धर्म ही सुद्धद है जो सत्य के प्रयात भी साथ चलता है चीर सब पदार्थ वा संगी धरीर के नाथ के साथ ही नाथ का प्राप्त होते हैं घर्षात् सब संग कूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का संग कर्मी नहीं कूटता जब राजसभा में पचपात से पन्याय किया जाता है वहां अधर्म के चार विभाग को जाते हैं उन में से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साजी, तीसरा सभासदीं, और चौथा पाद पथर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है।। १३।। जिस सभा में निन्दा की योग्य की निन्दा स्तुति की योग्य को स्ति दगड़ के योग्य को दराड चौर मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा चौर सब सभासद पाप से रहित भीर पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्ला हो को पाप प्राप्त हो ताहै ॥१४॥ ग्रव साची कैसे करने चाहिये:--

> श्वाप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येषु सार्व्विणः। सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत्॥ १॥

स्त्रीयां माच्यं स्त्रियः कुर्यि जानां महशादिजाः। ग्रद्राञ्च सन्तः ग्रद्रागामन्त्वानामन्त्वयोनयः ॥ २ ॥ भाइसेषु च भर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च। वाग्दगड्योश्व पार्व्यं न परीचेत साचिगा:॥३॥ बहुत्वं परिगृह्णीयात्माचिहेधे नराऽधिप:। समेषु तु गुगोत्कृष्टान् गुगाई धे दिनोत्तमान्॥ ४॥ समचदर्शनात्याच्यं यवगाचैव सिध्यति। तत सत्यं मुवन्साची धर्मार्थास्यां न हीयते॥ ५॥ माची दृष्टश्वतादन्यदिव्वन्तार्थ्यमंपदि। अवाङ्नरकमध्येति प्रेष्य स्वर्गाच हीयते॥६॥ स्वभावेनैव यद् बृयुस्तद् ग्रास्त्रं व्याव हारिकम्। चतो यदन्यदिबृयुर्धमार्थं तद्पार्थकम्॥ ७॥ सभाकः साचियाः प्राप्तानधिप्रत्यधिसन्तिधी। प्राड्रिवाकोत्त्रस्ञ्जौत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्॥ ८॥ यद् दयोरनयोवेंत्य कार्ये चिन् चे पितं सिष:। तद् वृत सर्वं सत्येन य्ष्माकं च्चाच साचिता॥ १॥ सत्यं साच्ये बुवन्साची लोकानाप्नोति पुष्कलान्। द्रह चानुत्तमां की तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १०॥ सत्येन पूयते साची धर्मः सत्येन वर्द्धते। तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्षेषु साह्यिभि:॥ ११॥ चात्मैव द्यात्मनः साची गतिरात्मा तथात्मनः। मावसंस्थाः स्वमात्मानं नृतां साचिताम्त्रमम् ॥ १२ ॥ यस्य विद्वान् हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिग्नंकते। तसान्त देवाः श्रेयांसं लोकिन्यं पुरुषं विदु: ॥ १३ ॥ एको इमचीत्यात्मानं यक्वं कल्याग मन्यसे। निर्वं स्थितसे इंदोष पुरायपाते चिता मुनि: ॥१४॥ मनु०

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म की जानने वाले, लीभरहित, सत्यवादी को न्याय व्यवस्था में साची करे इस से विपरीतीं को कभी न करें ॥ १ ॥ स्त्रियों को साची स्त्रो, दिजीं के दिज, शूदी के शूद्र, श्रीर श्रन्यजीं के अन्त्यज साची हीं | | २ ॥ जितने वलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन दंडनिपातनरूप अपराध हैं उन में साची की परीचा न करे और अत्यावस्था भी समभें क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं।।३॥दोनी श्रोर के साविधों में से बहुप-चानुसार, तुल्य साचियों में उत्तमगुणी पुरुष की साची के अनुकूल और दोनीं के साची उत्तमगुणी और तुल्य हीतो दिजोत्तम प्रयात् ऋषि महिष भीर यतियी की साची के भनुमार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार से साची होना सिंह होता है एक साचात देखने श्रीर दूसरा सुनने से जब सभा में पूछें तब जो साची सत्य बोलें वे धर्महोन और दण्ड के योग्य न होवें भीर जो साची मिथ्या बोलें वे यथायोग्य टग्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साची देखने श्रीर सुनने से विश्व बोले तो वष्ट(श्रवाङ्नरका) श्रयात् जिष्ठा के छेदन से दुःखक्प नरक को वर्षमान समय में प्राप्त होवे श्रीर मरे प्रयात सुख से होन हो जाय ॥६ ॥ साची के उस वचन को मानना कि जो खभाव ही से व्यवहारसंबन्धी बीले और सिखाय हुए इस से भिन्न जीर बचन बाले उसर को न्यायाधीम व्यर्थ समभ्ते ॥०॥ जब चर्ची (बादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त इए साचि यों को प्रान्तिपूर्वका न्यायाधीय और प्राड़िवाक् प्रयति वकील वा वैरिस्टर इस प्रकार से प्रके ॥८॥ ई साचि लोगो ! इस कार्य्य में इन दोनों के परसार कभी में जो तम जानते हो उस की सत्य की साथ बीलो क्यों कि तह्यारी इस कार्य में माली है। ८। जो साची सत्य बोसता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म श्रीर उत्तम ली-कान्तरीं में जन्म को प्राप्त हो के सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम की चि को प्राप्त होता है क्यों कि जो यह वाणी है वही वेदी में सत्कार फीर तिर स्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है यह प्रतिष्ठित श्रीर मिथ्याबादी निंदित होता है ॥१०॥ सत्य बालने से साची पवित्र हाता और सत्यही बोलने से धर्म बढता है इस से सब वर्गीं में साचियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥११॥ आतमा का साची भारमा और भारमा की गति आतमा है इस को जानके ह परवं! तू सब मनुर्धी का उत्तम साली अपने आत्मा का भपमान मत कर अर्थात् सत्य भाषण जी कि तेरे पातमा मन वाणी में है वह सत्य श्रीर जी इस से विपरीत है वह मिथा। भाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का वि दान जैनन गर्थात् गरीर का जानने हारा ग्रात्मा भीतर ग्रंका की प्राप्त नहीं होता

उस से भिन्न विद्वान् लोग किसी की। उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥१३॥ हे करणाण की इस्का करने हारे पुरुष ! जीतू "मैं श्रकेला हूं" ऐसा भ्रमने श्रात्मा में जान कर मिछ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृद्य में श्रन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुरुष पाप का देखने वाला मुनि स्थित है उस परमात्मासे डर कर सदा सत्य बोला कर ॥ १४॥

लोभान्गो हाद्वयाचौवात्नामात् क्रोधात्तर्यवच। श्रान्नानाइ वालभावाच साच्यं वितथम्चते॥१॥ एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यमनृतं वदेत्। तस्य दं डिविशेषांस्तु प्रवच्याम्यसुपूर्वेशः॥ २॥ लोभाटसइसदग्डास्तु मोचात्पूर्वन्तु साइसम्॥ भयाद् दी मध्यमी दग्ड्रा मैत्रात्पूर्व चतुर्गुग्रम् ॥ ३ ॥ कामादृशगुगं पूर्व क्रोधात्तु विगुगं परम्। चान्नानाट् देशते पूर्णे बालिप्याच्छतमेव तु॥ ४॥ उपसम्दरं जिल्ला हस्तौ पादौ च पञ्चमम्। चल्तीया च कर्णा च धनं देहस्तथैव च ॥ ५॥ त्रमुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः। साराऽपराधौ चालोक्य दग्डं दग्डेरषु पातयेत् ॥ ६॥ श्वधर्मदग्डनं लोके यशोष्ट्रं की र्त्तिनायनम्। ऋस्वर्ग्यञ्च परवापि तस्मात्तत्मरिवर्जयेत्॥ ७॥ श्रदग्ह्यान्दग्हयन् राजा दग्डँगासीवाष्यदग्हयन्। अयशो सहदाप्रोति नरकं चैव गच्छति॥ ८॥ वाग्द्राडं प्रथमं क्योद्विग्द्राडं तदनन्तरम्। हतीयं धनदग्राचना वधदग्राचनतः परम्॥ १ ॥ सनु०

जो लोभ, मोह, भय, भित्रता, काम, क्रोध, यज्ञान घीर बालकपन से साची देवे वह सब मिथ्या समभी जावे ॥ १ ॥ इन से भित्रस्थान में साची भूंठ बाले उस को वस्थमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से भूंठी साची देवे तो उस से १५॥१) (पन्द्रह रूपये दश भाने ) दण्ड लेवे जो मोह से भूंठी

साची देवे उस से ३१) (तीन इपये दो पान) दण्ड लेवे जो भय से सिध्या साची देव उस से ६।) (सवा छ: रूपये) दग्ड लेवे भीर जो पुरुष मित्रता से भूंठी सासी देवे उस से १२॥) ( साढ़े बारह रुपये दग्ड सेवे ) ॥२॥ जो पुरुष कामना से मिथा साची देवे उस से २५। (पचीस दपये) दग्छ लेवे जी पुरुष क्रोध से मंठी साची देवे उस से ४६।।।१) (इयालीय रुपये चौद् माने देव लेवे जो पुरुष मनाना से भांठी साची देवे उस से ( इ: वपये ) दण्ड लेवे श्रीर जी बालकपन से मिथ्या साची देवे तो उस से १७/) ( एक कपता नी पान दग्ड लेवे ॥ ४ ॥ दग्ड के उप-स्थेन्द्रिय, उदर, जिल्ला, हाय, पग, शांख, नाक, कान, धन शौर देख ये दश स्थान हैं कि जिन पर दग्ड दिया जाता है ॥ ५ परन्तु जो २ दग्ड लिखा है श्रीर लिखें गे जैसे लोभ से साधी देने में पन्ट्रह रूपये दश दाने दगह लिखा है परन्तु जो अलान्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाटा हो तो उस से ट्रना तिगुना और चीगनातक भी ने लैवे अर्थात जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष ही उस का जैसा अपराध हो वैसा ही दगड़ करे ॥६॥ की कि इस संसार में जो अधर्मा से दण्ड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्त्तमान और भविष्यत् में श्रीर पर जन्म में हीन वाली कौ शिका नाम करने हारा है और परजन्म में भी दु:खदायक होता है इसलिये अधर्मायुक्त दंड किसी पर न करे॥ ७॥ जो राजा दंडनीयीं को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है अर्थात दंड देने योग्य को छोड देता और जिस का दंड देना न चा (इये उस को दंड देता है वह जीता हुआ वही निन्हा को और मरे पोछे बड़े दु:ख को प्राप्त होता है इस लिये जो श्रमराध करे उस कां सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दंड प्रधीत् उस की "निन्दा"दूसरा"धिक्"दंड प्रधीत् तुभा की धिकार है तूर्न ऐसा बुरा काम क्यीं किया तीसरा उस से धन लेना श्रीर "बध" इंड श्रर्थात् अस को की खा बाबें तम मारना वा शिर काट देना॥ ८॥

येन येन यमाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते।
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः॥१॥
पिताचार्यः सुद्धन्याता भार्या पुत्रः पुरोहितः।
नादड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे न तिष्ठति॥२॥
काषीपणं भवेद्दण्ड्यो यवान्यः प्राक्टतोचनः।
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रसितिधारणा॥३॥

अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति कि विवषम्। षोडशैव तु वैग्र्यस दाविंशत् चिवियस च ॥ ४ ॥ बाह्यग्रस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत्। दिगुसा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुस्ति दि सः॥ ५॥ ऐन्द्रं स्थानमभिषेष्सुर्घशस्त्रास्त्रयमव्ययम्। नोपे चेत चगमपि राजा साइसिकं नरम्॥ ६॥ वाग्दृष्टात्तस्कराचेव दगडेनेव च हिंसतः। चाइस्य नरः कत्ती विज्ञेयः पापक्तसमः॥ ७॥ साहसे वर्त्तमानन्त् योमर्षयति पार्थिवः। सविनागं बजत्याशु विदेषं चाधिगच्छति॥ ८॥ न मिवकारणाष्ट्राचा विपुत्ताद्वा धनागमात्। समृत्युजेत् साइसिकान्सर्वभृतभयाव हान् ॥ ६॥ गुर्भ वा बालरही वा बाह्मणं वा बहुश्रुतम्। चात्तायिनमायान्तं ह्रन्यादेवाविचारयन्॥ १०॥ नाततायिवधे दोषो हन्त्भवति कथन। प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्यस्युमृच्छिति ॥ ११ ॥ यस्य स्तेन: पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्। न साइसिकदंडमी स राजा शक्त लोकभाक्॥१२॥ मनु॰

चोर जिस प्रकार जिस २ ग्रंग से मनुष्यों में विकह चेन्टा करता है उस २ ग्रंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण प्रथात हिंदन करदे॥१॥ चाहे पिता, याचार्य, मिन, स्ती, पुन, और पुरं।हित क्यों न हो जी स्वधमें में स्थित नहीं रहता वह राजा का अद्ष्या नहीं होता ग्रंथीत् जब राजा न्यायासन पर वैठ न्याय करे तब किसी का पचपात न करे किन्तु यथोचित दंड देवे॥२॥ जिस ग्रंपांध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दंड हो उसी ग्रंपांध में राजा की सहस्त्र पैसा दंड होवे पर्यात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्त्र पैसा दंड होवे पर्यात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्त्र गुणा दंड होना चाहिये॥३॥मंत्री ग्रंथात् राजा के दीवान को भाठसी गुणा उस से न्यून को सात मी गुणा और उस में भी न्यून को छ: सी गुणा इसी प्रकार उत्तर २ ग्रंथीत् जी एक छोटे से छीटा मृत्य पर्यात् चपरासी है उस को ग्राठ गुणे दंड से

काम न हीना चाहिये क्यों कि यह प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को श्रिष्क दंड न होने तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाम कर देने जेसे सिंह श्रिष्क श्रीर निरी शों हें दंड से ही नम में शाजाती है इसलिये राजा से लेकर कोटे से कोटे मृत्य पर्ययन्त राजपुरुषों को श्रपराध में प्रजापुरुषों से श्रिष्ठक दंड होना चाहिये ॥३॥ वैसे हो जो कुक निनेकी होकर चोरी करें उस श्रूद्र को चोरी से श्राठ गुणा, वैश्य की सोलह गुणा, चनिय की नोस गुणा ॥४॥ झाझाण की चौसठ गुणा, ना सी गुणा श्रथवा एक सी श्रद्धांत्रस गुणा दंड होना चाहिये श्रथीत् जिस का जितना श्राम श्रीर जितनी प्रतिष्ठा श्रिष्ठक हो उस की श्रपराध में उतना ही श्रिष्ठक दंड होना चाहिये ॥५॥ राज्य के श्रिष्ठकारी धर्म श्रीर ऐख्रव्य की इस्हा किरने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डांकुशों को दंड देने में एक चण भी देर न करे॥ ६॥ साहसिक पुरुष का लच्चण:—

कां दुष्ट बचन बोलने, चोरी करने विना अपराध से दंख देने वाले से भी साइस वलात्कार काम करने वाला है वह अतीन पाणी दुष्ट है ॥०॥ कोराजा साइस में वर्तमान पुरुष को न दंख देकर सहन करता है वह राजा भी प्रष्टि हो नाम को प्राप्त होता है और राज्य में हेव उठता है ॥८॥ न मित्रता न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों की दु:ख देने वाले साह सिक मनुष्य की बंधन के दन किये विना कभी को हो ॥८॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्रा दिवालक ही चाहे पिता भादि हव चाहे बाह्मण और चाहे बहुत भास्त्रों का श्रोत क्यों न ही जी धर्म की की हो इ भध्म में वर्तमान दूसरे की विना अपराध मारने वाले हैं उन की विना विचार मार डालना अर्थात मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १०॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्सा की पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंका को भी की को ध से मारना जानी को भी की को खड़ाई है ॥११॥ जिस राजा के राज्य में न चीर न परस्त्रीगामी, न दुष्टवचन का बोलने हारा, न साह सिक डांकू और न द्ष्ड भ्रधात् राजा की भाजा का भक्न करने वाला है वह राजा अतीव श्री है ॥१२॥

भक्तारं लंघयेद्या स्तीखन्तातिगुणद्धिता। तां श्वभिः खादयंद्राचा संस्थाने बहुसंस्थिते॥१॥ पुमांसं दाइयेत्पापं शयने तप्त श्रायसे। श्रभ्यादध्यश्व काष्ठानि तत्र दश्चेत पापक्तम्॥२॥ दीर्घाध्यनि यथादेश यथाकालन्तरो भवेत्। नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षसम्॥३॥ श्रहन्यहन्यवैद्धीत कमीन्तान्वाहनानि च। श्रायव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च॥४॥ एवं सर्वानिमानाचा व्यवहारान्समापयन्। व्यपोद्ध किल्विषंसर्व प्राप्तोति परमां गतिम्॥५॥

जी स्ती अपनी जाति गुण के समण्ड से पति की कोड व्यभिचार करे उस की बहुत स्त्री श्रीर पुरुषी के सामने जीती हुई कुत्ती से राजा कटवा कर मरवा डाले॥१॥ उसी प्रकार घपनी स्त्री की कोड की परस्त्री वा विश्वागमन कर उस पापी का लोक के पलंग को अधिन से तपाकी लाल कर उस पर सुका के जीते की। बह्त पुरुषों के सम्मुख भक्त कर देवे ॥२॥ (प्रश्न) जी राजा वा राणी अथवा न्याया-धीय वा उस की स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे ती उस की कौन दण्ड देवे ?(उत्तर) सभा अर्थात उन की ती प्रजा पुरुषों से भी श्राधिक दण्ड हीना चाहिये प्रक्रन) राजा दि उन से दग्ड की ग्रहण करेंगे (उन्तर) राजा भी एक पुर्णाका भाग्यमाली मन्थ है जब उसी की दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे ती दूसरे मनुष्य दण्ड की क्यों माने में? श्रीर जब सब प्रजाशीर प्रधान राज्याधिकारी श्रीर सभा धार्मिकता से दग्ड देना चाईं तो प्रकेला राजा का कर सकता है जी ऐसी व्यवस्था न ही ती राजा प्रधान चीर सब समर्थ पुरुष चन्याय में डूब कर न्याय धर्म की ड्वा के सब प्रजा का नाग कर आप भी नष्ट ही जाये अर्थीत् उस स्नीक के अर्थ का सारण करों कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उस का लीप कर्ता है उस से नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ।। जी लंबे मार्ग में समुद्र की खाडियां वा नदी तथा बड़े नदीं में जितना लखा देश ही उतना कर स्थापन करे श्रीर महासमुन्द्र में निश्वित कर खापन नहीं है। सकता किन्तु जैसा पनुकूल देखे कि जिस से राजा भीर वड़े २ नौकाओं के समुद्रमें चलाने वाले दीनों लाभ युक्त हीं वैसो व्यवस्था करे परम्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जी कहते हैं कि प्रथम जन्नाज नन्धीं चलते धेवे भाठे हैं भीर देश देशास्तर दीप दीवास्तरीं में नीका से जाने वाले भपने प्रजास्य पुरुषों की सर्वत्र रखा कर उन की किसी प्रकार का दु:ख न हीने देवे।।३॥ राजा इस प्रकार सब व्यवद्वारीं की यथावत् समाप्त करता कराता हुत्रा सब पापी की कुड़ा के परमगित मोच सुख की प्राप्त होता है ॥५ ॥ (प्रश्न) यह कड़ा दण्ड हीना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी श्रङ्ग का बनाने हारा वा जिलाने वाला नहीं है इस लिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये ( उत्तर ) जी इस की कड़ा दण्ड जान ते हैं वे राजनीति की नहीं समभा ते की कि

एक पुरुष की इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग वृर काम करने से अलग रहें गे और वृरे काम की छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो ती यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवे गा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लगें वह जिस की तुम सुगम दण्ड कहते हो वह कोडी गुणा अधिक होने से कोड़ी गुणा कठिन होता है कीं कि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कम करें गे तब योड़ार दण्ड भी देना पड़े गा अर्थात् जैसे एक की मन भर दण्ड हुआ और दूसरे की पांड भर तो पांड भर अधिक एकमन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध्यांड बीस सेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड की दुष्ट लोग क्या समभति हैं ? जैसे एक की मन सहस्त्र मनुष्यों की पक्षड पांड दण्ड हुआ तो ६। सवाह: मन मनुष्यजाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सगम होना है। (प्रश्न) संस्क्षत विद्या में पूरो र राजनीति है वा अधूरी? (उत्तर) पूरो है क्यों कि जो र भृगां ल में राजनीति, चली और चलेगी वह सब संस्क्षत विद्या से ली है और जिन का प्रत्यच लेख नहीं है उन की लिये:—

# प्रत्यहं लोकदण्टैस शास्त्रदण्टैस हेत्भिः॥ मनु॰

जो नियम राजा भीर प्रजा के सुखकारक भीर धर्मयुक्त समकें उन २ नियमें की पूर्णिवहानों को राजा सभा बांधा करें। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्खें कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी विना प्रसत्नता के विवाह न करना कराना और न करने देने बद्धान्य का यधावत् सेवन करना व्यभिचार भीर बहु विवाह की बन्ध करें कि जिस से भरीर और आतमा में पूर्ण बल सदा रहे की कि जो कंवल आत्मा का बल धर्षात् विया भाग बढ़ाये जायं और भरीर का बल न बढ़ावें ती एक ही बलवान पुरुष ज्ञानो भीर सैकड़ों विद्वानों की जोत सकता है और जो केवल भरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं ती भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब भापस में ही फूटट्ट विरोध खड़ाई समगड़ा कर के नष्ट स्रष्ट होजाये इस लिये सर्वेदा भरीर भीर भात्मा के बल की बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुह्दिका नामक व्यवहार व्यभिचार भीर अतिविद्यासित है वैसा भीर कोई नहीं है। विमेवतः चिन्यों की हढ़ाङ्क और बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक हों गे तो राज्य धर्मही नष्ट हो जायगा भीर इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि

"यथा राजा तथा प्रजा" जैसा राजा होता है वैसी ही एस की प्रजा होती है इस लिये राजा भीर राजपुरुषों की अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय में वर्त कर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें॥

यह संचेप से राजधर्म का वर्षन यहां किया है विशेष वेद मनुस्नृति के सप्तम, श्रष्टम, नवम श्रध्याय में भीर श्रुक्रनोति तथा विदुरप्रजागर श्रीर महाभारत श्रान्तिपर्व की राजधर्म श्रीर पापत्थर्म श्रादि प्रस्तकों में देख कर पूर्ण राजनोति को धारण करके माण्डलिक श्रयवा सार्वभीम चलवर्ती राज्य करें श्रीर यही समस्में कि "वयं प्रजापते: प्रजा श्रम्म" यह यज्वेद का वचन है। हम प्रजापति श्रयीत् परमेश्वर की प्रजा श्रीर परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर भृष्य-वत् हैं वह कापा कर के श्रवनी स्रष्टि में हम को राज्याधिकारी करे श्रीर हमारे हाथ से श्रपने सत्यन्याय की प्रवृत्ति करावे। श्रव श्रागे ईश्वर श्रीर वेदविषय में लिखा जायगा॥

इति श्रीमद्द्यानन्दसरस्रतीस्त्रामिकते सत्वार्ष-प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये षष्टः समुक्कासः सम्पूर्णः ॥ ६॥

# अय सप्तमसमुल्लासारम्भः॥

महत्तो श्रव्यरे परमे व्योमन्यि मिन देवा श्रिष विश्वे निषेदु:। यस्तन्त वेद किमृत्वा करिष्यति ये तिहिदुस्त रूमे समासते ॥१॥ मह०॥ मं०१। सू०१६४। मं ३६॥

र्शावास्यमिद्धं सर्वं यत्किञ्च जगत्वाञ्चगत्। तेन त्वत्तेन भुञ्जीया मागृधः कस्य प्रवह्वनम् ॥२॥ यजु॰॥ श्र० ४०। मं०॥

त्रहरभवं वसु नः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शत्रतः। मां इवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाग्रुषे विभुजामि भोजनम्॥३॥ ऋ०॥ मं०१०। स्र०। ४८। मं०।१॥

ग्रहमिन्द्रो न पराजिग्य रुद्धनं न मृत्यवेऽवतस्ये कदाचन। सोमिन्या सुन्वतो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिषाथन॥ ४। भरू०। मं०। १०। सू०। ४८। मं०। ५॥

( ऋची अचरे ) इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्यायम की शिवा में लिख चुके हैं अर्थात् जो सब दिव्य गुण कमें स्वभाव विद्या युत्त और जिस में पृथिवी सूर्यादि लींक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेखर है उस को जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्त्रिक मन्दमित सदा दु: खमागर में डूबे ही रहते हैं इस लिये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य सुखी होते हैं। (प्रश्न) वेद में ई ध्वर श्रनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? (उत्तर) नहीं मानते, क्यों कि चारों वेदी में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से भनेक ई ध्वर सिंख हों किन्तु यह तो लिखा है कि ई ध्वर एक है। (प्रश्न) वेदों में जो भनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिप्राय है १ (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी परन्तु इस को कहीं ई ध्वर उपासनीय नहीं माना है देखो इसो मंत्र में कि जिस में सब देवता स्थित

हैं वह जानने भीर उपासना बारने योग्य ईम्बर है यह उन की भूस है जो देवता ग्रव्ह से देखर का ग्रहण करते हैं परमिखर देवीं का देव होने से महादेव इसी लिये कहाता है कि बही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कर्त्ता न्यायाधीय श्रिष्ठाता है जो "नयस्तिंगित्रमता" इत्यादि वेदीं में प्रमाण है इस की व्याख्या यतपथ में की है कि तेंतीस देव अर्थात् पृथिवी, अल, अग्नि, वायु, आकाध, चन्द्रमा, सूर्य्य त्रीर नचत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से त्राठ वसु। प्राण, पपान, व्यान, समान, नाग, कूमी, क्षकल, देवदत्त, धनञ्जय श्रीर जीवातमा ये ग्यारह बद्र इस लिये कहाते हैं कि जब ग्ररीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संबक्षर के बारह महीने बारह पादित्य इस लिये हैं कि ये सब की प्रायुको लेते जाते हैं। बिजली का नाम इन्द्र इस हेत् सेहै कि परम ऐखर्य का हेत् है यज्ञ को प्रजापित कहने का कारण यहहै कि जिस सेवायु वृष्टि जल श्रीषधी की शुंख विद्वानों का सत्कार श्रीर नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है ये तेंतीस प्रवीक्ष गुणीं के योग से देव कहात हैं का खामो और सब से बढ़ा होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्यदेव प्रतपथ के चौदहर्ने कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार श्रन्धत भी लिखा है जो ये इन शास्त्रीं को देखते तो वेदीं में अनेक ईखर मानने रूप भ्रम जान में गिर कर की बह-कति ॥१॥ ही मनुष्य ! तू जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में व्याप्त हो कर नियन्ता है वह ईखर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की श्राकांचा मत कर उस श्रन्याय से लाग श्रीर न्यायाचरण रूप धर्म से श्रपने श्रातमा से त्रानन्द को भोग ॥ २ । ईखर् सब की उपदेशकरता है कि है मनुष्यो । मैं ईखर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हं मैं सनातन जगलारण और सब धनीं का विजय करने वाला और दाता हूं मुभा ही की सब जीव जैसे पिता की सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें में सब की सुख देने हारे जगत्के लिये नानाप्रकार के भोज-नों का विभाग पासन के सिये करत हूं॥३॥ मैं परमेख्येयान सूर्य के महग्र सब जगत् का प्रकाशक हूं कभी पराजय की प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु की प्राप्त होता हूं में ही जगत् रूप धन का निर्माता हूं सब जगत् को उत्पत्ति करने वाले मुभा हो की जानो हे जीवो! ऐश्वर्ध प्राप्ति के यह करते हुए तुमलीग विज्ञानादि धन की मुभ से मांगी श्रीर तुम लोग मेरी मित्रता से श्रलग मत होश्री ई मनुष्यी! मैं सत्यभाषणरूपसुति करने वासे मनुष्य की सनातन ज्ञानादि धन की देता हूं में ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकास कारने डारा और मुभ्क को वह वेद यथावत् कहता उस से सब के ज्ञान की मैं बढ़ाता मैं सत्प्रव का प्रेरक यज्ञ करने हारे की फल

प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूं इस सिये तुम लोग मुभा की छोड़ किसी दूसरे वी मेरे स्थान में मत पूजी मत मानी और मत जानी ॥ ४ ॥

हिरग्यग्भः समवर्त्ताग्रे भतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्। सदाधार प्रथिवी द्याम्तेमां कस्मै देवाय इविषा विधेम॥१॥

यह यजुर्वेद का संब है—है सनुष्यो! जो स्रव्धि के पूर्व सब स्यादि तेज बाले लोकों का उत्पत्ति स्थान श्राधार और जो कुछ उत्पन्न है हुंग्रा या भीर होगा उस का स्वामी या है और होगा वह पृथिवों से ले के स्य लोक पर्यान्त स्रष्टिकों बना के धारण कर रहा है उस सुख खरूप परमात्मा ही की भिक्त जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करों ॥१॥ (प्रश्न) त्राप ईम्बर २ कहते हो परन्तु इस की सिद्धि किस प्रकार करते ही ? (उत्तर) सब प्रश्च हादि प्रमाणों से (प्रश्न) ईम्बर में प्रत्य हादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर):—

र्न्द्रियाधसन्तिकषीत्पनं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यव-सायात्मकं प्रत्यचम् ॥

यह गीतम महिं कितन्यायदर्भन का सूत है— जी श्रीन, त्वचा, चलु, जिहा, प्राण, भीर मन का भन्द, सर्ग, रूप, रस, गन्ध, सुल, दुःख, सत्यासत्य विषयं के साथ सम्बन्ध होने से जान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यच कहते हैं परन्सु वह निर्मम हो। अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियां श्रीर मन से गुणों का प्रत्यच होता है गुणों का नहीं जैसे चारी त्वचा भादि इन्द्रियों से सर्भ, रूप, रस, भीर गन्ध, का जान होने से गुणों जी पृथ्वि उसका श्राकायुक मन से प्रत्यच किया जाता है वैसे इस प्रत्यच सृष्टि में रचनाविशेष भादि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यच किया जाता है वैसे इस प्रत्यच है श्रीर जब भाक्षा मन भीर मन इन्द्रियों की किसी विषय में क्याता वा चोदी श्रादि बुदी वापरोपकार भादि भच्छी बात के करने का जिस चण्च में श्रारंभ करता है उस समय कीव को इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाता है उसी चण्च में भावा के भीतर से बुदे काम करने में भय, भ्रष्टा भीर कज्ञा तथा भच्छे कामीं के करने में श्रमय निःश्रक्षता भीर भानन्दीत्वाह उठता है वह जीवाला को भीर से नहीं किन्तु परमात्मा को भीर से है भीर जब जीवाला ग्रंड हो के परमात्मा का विचार करने में तत्यर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यच होते हैं जब परमेखर का प्रत्यच होता है तो अनुमानादि से परमेखर के ज्ञानहोंने में क्या

सन्देश है ? क्यों किकाय्ये को देख के अनुम कारण काान होता है (प्रश्न ) दू खर व्यापका है या किसी देश विशेष में रहता है ? (उत्तर) व्यापका है क्यों कि जो एक देश में रहता तसर्वान्तर्यामी, सर्वन्न, सर्वनियन्ता सब का खाटा, सब का धर्ता और प्रस्य कर्ता नहीं हो सकता अप्राप्तदेश में कर्ता की क्रिया का असंभव है (प्रश्न) परमेखर द्यालु श्रीर न्यायकारी है वा नहीं? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनीं गुण परसार विक्ष हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय क्ट जाय क्यों कि न्याय एस को कहत हैं कि जो कर्मी के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दु:ख पहुंचामा श्रीर स्या उस को कहते हैं को श्रपराधी को विनादंड दिये छोड देना। ( उत्तर ) न्याय श्रीर दया का नाम माल ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिंह होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बस्य हो कर दु:खीं की प्राप्त न हीं वहीं दया कहाती है जो पराधे दु:खीं का क्डाना श्रीर जैसा भर्ष दया भीर न्याय का तुमने किया वह ठीका नहीं क्यों कि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उस को उतना वैसाही दंड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है श्रीर जो अपराधी को दंड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्यों कि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषीं को दृ:ख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्त्री मनुष्यीं की द:ख प्राप्त कीता है वह द्या किस प्रकार की सकती है द्या वक्षी है कि उस डांक को कारागार में रख कर पाप कर ने से बचाना डांक पर और उस डांक की मार देने से भन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। (प्रथन) फिर दया श्रीर न्याय दो यब्द क्यों हुए ! क्यों कि उन दोनों का श्रर्थ एक ही होता है तो दो शक्दी का होना व्यर्थ है इस लिये एक शब्द का रहनाती अच्छा था इस से क्या विदित हीता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । (उत्तर) क्या एक अर्ध के अनेक नाम भी।र एक नाम के अनेक भर्ध नहीं होते । प्रश्न ) होते 🔻। (उत्तर) तो पुन: तुम को शंका क्यों हुई । (प्रश्न) संसार में सुनते हैं इस सिये। ( उत्तर ) संसार में तो सच्चा भंठा दोनीं सुनने में भाता है परन्तु उस आ विचार में निश्य करना अपना काम है। देखों ईखर को पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवीं के प्रयोजन सिंह होने के सर्व जगत में सकत पदार्थ उत्पद्म करके दान देर्क हैं इस में भिन्न दूसरी बड़ी दया की नसी है प्रव न्याय का फल प्रत्यच दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक भीर म्यूनता से फल की प्रकाशित कार रही है इन दोनीं का इतना ही भेद है कि जी मनमें सब की सख भीर होने द:ख इटने की इच्छा श्रीर क्रिया करना है श्रीर बाह्य चेष्टा सर्थात् बंधन छेदनादि

ययावत् दण्डदेना न्याय कहाता है दोनीं का एक प्रयोजन यह है कि सब की पाप और दुःखीं से पृथक् कर देना। (प्रश्न) ईम्बर साकार है वा निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्यों कि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादिगुण भी देखर में न घट सकते क्यों परिमित वसु में गृण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतारण, सुधा, तथा, श्रीर रोग, देख, हेदन, भेदन, श्रादि से रिष्ठत नहीं ही सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जी साकार ही ती उस के नाक, कान, पांख, पादि अवयवीं का बनाने हारा दूसरा हीना चाहिये क्योंकि जे। संयोग से उत्पन्न हीता है इस की संयुक्त करने वाला निराकार चेतन श्रवश्य होना चाहिये। जी कोई यहां ऐसा कहै कि ईखर ने खे-क्छा से चाप ही चाप अपना ग्ररीर बना लिया ती भी वही सिंद हुआ कि ग्ररीर बनने के पूर्व निराकार या इस लिये परमात्मा कभी गरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार हीने से सब जगत्की सूच्या कारणों से स्थूलाकार बना देता है। (प्रश्न) ईखर सर्वे श्रातिमान् है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जेसा तुम सर्वेश्राति-मान ग्रन्द का ग्रयं जानते ही वैसा नहीं किन्तु सर्व ग्रिक्तिमान ग्रन्द का यही पर्य है कि ईप्बर भपने काम अर्थात् उत्पत्ति ! पालन प्रसय आदि और सब जीवीं के पुरुष पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्भी किसो की सहायता नहीं लेता प्रधीत् अपने धनन्त सामर्थं से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। (प्रधन) इस ती ऐसा मानते हैं कि ईप्खर चाहे सी करे क्यों कि उस के जपर दूसरा कीई मधीं है। (उत्तर) यह क्या चाइता है जी तुम कही कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो इम तुम से पूछते हैं कि परमेखर अपने को मार, अने क ईखर बना, खयं अविदान चौरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी है। सकता है। जैसे ये काम ईखर के ग्णकर्म स्वभाव से विरुद्ध है तो जी तुझारा कहना कि वह सव कुछ जर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इस लिये सर्वेग्र किमान् ग्रव्ह का अर्थ जी हमने कहा वही ठीक है। (प्रश्न ) परमेखर सादि है वा प्रनादि? ( उत्तर ) चनादि अर्थात् जिस का चादि कोई कारण वा समय न ही उस की श्रनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुक्षास में कर दिया है देख लीजिये। ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता? है (उत्तर) सब की भलाई और सब के लिये सुख ् चाइता है परन्तु खतंत्रता के साथ किसी की विना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रम) परमेखर की सुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं (छत्तर) करनी चाडिये। ( प्रश्न ) क्या सुति चादि करने से ईखर अपना नियम कीड़ सुति प्रार्थना करने वाले का पाप छड़ा देगा ? ( उत्तर) नहीं। ( प्रक्रन ) ती फिर

सुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) छन के करने का फल अन्य ही है।(प्रश्न) क्या है । (उत्तर) सुति से ईखर में प्रीति उस के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरिधमानता उत्साह श्रीर सहाय का मिलना उपासना से परब्रह्म से मेल श्रीर उस का साचात्कार होना। (प्रश्न) इन को स्पष्ट करके समकाशो (उत्तर) जैसे :—

सपर्यगाच्छुक्रमकायमवर्णमत्राविरध्युडमपापविडम्। कविर्मनीषी परिभूः खयम्भूयीयातथ्यतोर्थान् व्यद्धाच्छाम्व-तीभ्यः समाभ्यः॥१॥ यजुः॥ घ० ४०। मं०। ८॥

(ईग्रंद की स्तृति) वष्ट परमात्मा सब में व्यापक, ग्रीव्रकारी ग्रीर अनन्त बल-वान् जो शह, सर्वेज, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरिविराजमान, सनातन, खयंसिंह, परमेखर प्रपनी जीव रूप सनातन प्रनादि प्रजा की अपनी सनातन विद्या से यथावत् पर्यां का वोध वेदहारा कराता है यह सगुण स्तृति प्रर्थात् किस २ गुण से सहित पमेखर की स्तृति करना वह सगुण (प्रकाय) अर्थात् वह कभी ग्रदीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिस में किंद्र नहीं होता नाड़ी ग्रादि के बंधन में नहीं प्राता पौर कभी पापाचरण नहीं करता जिस में क्षेप्य दुःख प्रजान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागदेषादि गुण से पृथक् मान कर पमेखर की स्तृति करना है वह निगुण स्तृति है इस से प्रपने गुण कमें स्थाव भी करना जैसे वह न्यायकारी हैं तो घाप भी न्यायकारी हीवे और जो केवल भांड के समान परमे-प्यर के गुण कीर्तन करता जाता भीर पपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तृति करना व्यर्थ है। प्रार्थना:—

यां मेधां देवगणाः पितरशोपासते तया मामदा मेधयाऽमे मेधाविनं कुरु स्वाइता॥ यजुः॥ ऋ०३२। मं०१४॥

तेनोऽपि तेनो मयि धेहि बौर्यमिष बौर्यं मयि धेहि बलमिष बलं मयि धेहि। श्रोनोस्योनो मयि धेहि मन्युरिष मन्युं मयि धेहि सहोऽपि सहो मयि धेहि॥२॥ यजु०॥ श्र०।१६। मं०६॥

यज्ञाग्रतो द्रमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योति-षां ज्योतिरेवन्तन्ये मनः शिवसंवस्पमस्तु॥ ३॥ येन कर्माण्यपसो मनी विष्णो यद्गे क्रण्वन्ति विद्धेषु धीराः यदपूर्व यच्चमन्तः प्रजानां तन्त्रे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥

यत्प्रज्ञानम्त चेतो धृतिश्च यज्व्योतिरक्तरमृतं प्रजास्।यसाः न्तऽऋते किंचन कर्म क्रियते तन्से मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ५ ॥

येनेदं भूतं भवनं भविष्यत्परिष्टकीतममृतेन सर्वम् । येन यज्ञस्तायते सप्त कोता तन्त्रे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ ६ ॥

यिश्वन्तृत्वः सामयजूर्णेषि यिश्वन्प्रतिष्ठिता स्थनाभाविवाराः। यस्मिष्यित्तर्थं सर्वमोतं प्रजानां तन्त्रे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥०॥

सुषारिषरश्वानिव यनामुख्यान्ते नीयतेभीश्वभिर्वाणिन ऽद्रव । हृत्प्रतिष्ठं यदिचिरं जिवष्ठं तन्त्रो मनः शिवसंकाल्पसम्तु ॥ ८॥ यजुः । २०३४। मं । १।२।३।४।५।६।७।८॥

हे अग्ने! पर्यात् प्रकाशस्त्र हप परमेखर आप क्षपा से जिस बुधि की उपासना विदान जानी और योगी सोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हम की इसी वर्णमान समय में वृश्विमान याप की जिये ॥ १ ॥ याप प्रकाशस्वरूप हैं क्षपा कर सुभ में भी प्रकाश स्थापन की जिये। चाप चनन्त पराक्रम युक्त हैं इस लिये सुभा में भी क्रवा कटाच से पूर्ण पराक्रम धरिये। भाष धनन्त बल युक्त हैं इस लिये सुभा में भी बलधारण की जिये। त्राप धनना सामर्थे युक्त हैं सुभा की भी पूर्व सामर्थ दीजिये। षाप दुष्ट काम चौर दुष्टीं पर क्रीधकारी हैं। सुभा को भी वैसा ही की जिये। श्राप निन्दा, सुति श्रोर स्व श्रपराधियों का सहन करने वाले हैं क्रपासे सुभ की। वैसा ही की जिये ॥२॥ हे दया निषे ! प्राप की कपा से मेरा मन जगत् में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है भीर वहीं सीते हुए मेरा मन सुषुप्ति की प्राप्त होता वा स्त्रप्त में दूर २ जाने के समान व्यवचार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक दह मेरा मन शिव संकल्प पर्यात् प्रपने पौर दूसरे प्राणियों के प्रध कल्याच का संकरप करने द्वारा दीवे किसी की दानि करने की इच्छा युक्त कभी न दीवे ॥२॥ दे सर्वान्तर्यामी ! जिस से कर्म करने छारे धेर्ययुक्त विद्वान् लोग यन्न धीर युद्वादि में कर्म करते हैं जो चपूर्व सामर्थ युक्त पूज मीय चीर प्रजा के भीतर रहने वाला है यह मेरा मन धर्म करने की दुच्छायुक्त होकर पधर्म को सर्वधा छोड़ देवे॥ ४॥

जो उलाग्टजान भीर दूसरे को चिताने हारा निषयात्मक हित्त है और जो प्रजाभी में भीतर प्रकाशयुक्त श्रीर नाशरहित है जिस के विना कोई कुछ भी कम नहीं कारसकाता वह मेरा मन श्रुष गुणीं को इच्छा कर के दुष्टगुणीं से प्रथक् रहै ॥ ५ ॥ हे जगदीखर जिस से सब योगी साग दन सब सूत,भविष्यत्,वर्रमान,व्यवहारी की जानते जो नागरहित जीवात्माको परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार विकालज करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुढि श्रीर श्रास्नायुक्त रहता है उस योग रूप यज्ञ को जिस से बढाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर विद्यादि क्षेत्रीं से प्रथम् रहैं।। ई।। ई परम विद्यम् परमेश्वर ! ग्राप की कपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य ध्रा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रीर जिस में श्रयर्व वेद भी प्रतिष्ठित होता है श्रीर जिस में सर्वेश सर्वे-व्यापक प्रजा का साची चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन श्रविद्या का प्रभाव कर विद्यापिय सदा रहे ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता देखर । जो मेरा सन रस्सी से घीड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारधी के तुच्च मनुष्टी को श्रास्यन्त इधर उधर डुलाता है जो हृद्य में प्रतिष्ठित गतिमान् श्रीर श्रालन्तवेग वाला है वह सब इन्द्रियों की अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी क्षपा सुभा पर की जिये॥ ७॥

श्रमे नय सुपया राये श्रमान् देव वयुनानि विद्वान्। युगोध्यसाज्जुहराणमेनो भूयिष्टां ते नम उक्तिं विधेम॥१॥ यजु०॥ श्र० ४०। मं० १६॥

है सुख के दाता! स्वश्वकाशस्त्र सब को जानने हारे परमातमन् आप हम को श्रेष्ठमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उस से पृथक को जिये इसी लिये इस लोग नस्त्रतापूर्वक आप को बहुत सो सुति कारते हैं कि आप हम को पवित्र करें ॥१॥

मानो महान्तस्त मानो श्रभकं मान उचन्तम्त मान उच्चितम् । मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्त-न्वोत्तद्र रीरिषः ॥ १ ॥ यजु०॥ श्र० १६ । मं० १५॥

हे तद् ! (दुष्टी की पाप के दु:खखक्षण फल को दे के क्लाने वाले परमेखर) आप हमारे होटे बड़े जिन, गर्भ, माता, पिता चीर विय, बन्ध वर्ग तथा गरीरी का हनन करन के लिये प्रेरित मत कोजिये ऐसे मार्ग से हमको चलाइये जिससे हम आप के दग्डनीय न हीं॥१॥

#### श्वसतो मासद्गमयतमसोमाज्योतिर्गमय मृत्योमीमृतं गमयति॥ शतपथ बा॰॥

ई परमगुरी परमात्मन् ! घाप इम की असत् मार्गसे पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त की जिये अविद्यान्य कार को छड़ा की विद्याकृप सूर्यों को प्राप्त की जिये और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोच के ज्ञानन्दरूप अस्त की प्राप्त की जिये प्रयात् जिस र दीव वा दुरुण से परमिखर भीर श्रपने की भी पृथक् मान की परमिश्वर को प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधसुख होने से सगुण निगुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात का प्रार्थना करता है उस को वैसा हो वर्त्तमान करना चा चिये अर्थात् जैसे सर्वोक्तम बुद्धि को प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने से प्रयत हो सके उतना किया करे अर्थात् अपने प्रक्षार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये श्रीर न परमेखर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेखर । श्राप मेरे शन्यों का नाश्माम को सब से बड़ा, मरी ही प्रतिष्टा और मेरे भाषीन सब हो जाय इत्यादि क्यां कि जब दोनीं शकु एक दूमरे के नाग के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेखर दोनी का नाम कर है? जो कोई कहै कि जिस का प्रेम अधिभ उस की प्रार्थना सफल ही जावे तब हम कह मकते हैं कि जिस का प्रेम न्यन हो उस के भवु का भी न्यन नाम होना चाहिये।ऐसी मुर्वता की प्रार्थना करतेर कीई ऐसी भी प्रार्थना करें गा हे परमेखर प्राप हम की रोटी बना कर खिलाइये मकान में भाड़ लगाइये वस्त्र धी दीजिये और खेती वाड़ी भी की जिये इस प्रकार जो परभिष्वर के भरों में प्रालमी हो कर बैठे रहत वे महामुख है क्यों कि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की ब्राजा है उस की जो कोई तोड़े गा वह सुख कभी न पावे गा जैसे :---

# क्वंन्तेवेह कर्माण जिनीविषट्कतथं समाः॥य॰॥ऋ०४०।मं०२॥

परमेश्वर धाला देता है कि मनुष्य सी वर्ष पर्यन्त अर्थात् जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर आलसी कभी न हो। देखी सृष्टि के वीच में जितने श्राणो है अथवा अप्राणि वे सब अपने २ कमें और यह करते ही रहते हैं जसे पिपीलिका श्रादि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा धूमते और

हत माहि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जैमे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्मसे पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ई खर भी करता है जैमे काम करने बाले पुरुष को भृत्यकरते हैं भीर अन्य ग्रालमों को नहीं देखने की इच्छा करने श्रीर नेत्रवाले को दिखलाते हैं ग्रम्धे को नहीं दसीप्रकार परमेखर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कथी में नहीं जो कोई गुड़ मोठा है ऐसा कहता है उम को गुड़ प्राप्त वा उस को खाद प्राप्त कभी नहीं होता श्रीर जो यत्न करता है उस को ग्रीव वा विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। यव तीमरी उपामना:-

समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्मावं अवेत्। न शक्यते वर्णियतुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः करणेन गृद्धते॥१॥

यह उपनिषद् का वचन हैं-जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि सल नष्ट हो गरे हैं आत्मस्य हो कर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया है उन्हों जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता की कि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तः करण से यहण करता है। उपासना यह का भय समीपस्य होना है अष्टाङ योग से परमात्मा के समीपस्य होने भीर उस को सबैव्यापी सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यच करने के लिये जो २ काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये अर्थात्ः

#### तवाऽ हिंसा पत्था मते यब ह्या चर्या परिग्रहा यसाः॥

इत्यादि सूत्र पातंत्रल योगगास्त के हैं जी उपामना का आरम्भ करना चाहे उस के लिये यही आर्थ है कि वह किसी से बैर न रक्वे, सबेदा सब से प्रीति करे, सह्य बोले, मिष्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय ही लंबर न हो, और निरिमानी हो अभिमान कभी न करे ये पांच प्रकार के यस मिल के उपासना योग का प्रथम अंग हैं।

# यौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥योगसू०॥

राग, देव की इ भीतर भीर जलादि से बाहर पिवत रहें धर्म से पुरुषार्थ कारने से लाभ में न प्रमन्नता और हानि में न धप्रसन्नता करें प्रमन्न हो कर आलस्य कोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दु:ख सुखीं का सहन और धर्म हो का अनु-ष्ठान करे अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य ग्रास्त्री को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुशें का संग कारे और "श्रो एम" इस एक परसात्मा के नाम का अर्थविचार करे नित्यप्रति

जप किया करे, अप आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमीं की मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहाता है। इस के श्रामिक: श्रंग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यभिका अमे देख लेवें। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुंख देश में जा कर श्रासन सगा प्राणाधाम कर बाह्य विषयों से दुन्द्रियों को रोक मन को नाभिष्रदेश में वा ऋदय, करह, नेत्र, शिखा अधवा पीठ वं मध्य हाड़ में विसी स्थान पर स्थिर कर भपने भारमा श्रीर पर-मातमा का विवेचन करके परमातमा में मन्न ही कर से संघमी होवें। जब दून साधनों की करता है तब उस का भातमा और अन्तः करण पवित्र हो कर सत्य मे पूर्ण हो जाता है नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर मुक्ति तक पहुंच जाता है जी आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है वहां सर्वद्यादि गुणीं ने साथ परमेखर को उपासना करनी सगुण और देव, रूप, रस, गंध, स्पर्गादि गुणीं से पृथक् मान अति सुच्या आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेखर में इट्स्थित ही जाना निर्मुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से भातुर पुरुष का भिन्न के पास जाने से शीत निवस हो जाता है वैसे परमिश्वर के समीप प्राप्तं होने से सब दोष दुःख कूट कर परमेश्वर के गुण कार्य स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पिकत्र हो जाते हैं इस लिये पर-मेखर की स्ति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इस से इस का फल प्यक् होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दु:ख प्राप्त हीने पर भो न घभरावेगा श्रीर सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है ? श्रीर जो परमेखर की सुति प्रार्थना श्रीर उपासना नहीं करता वह क्षतन्न श्रीर महामुर्खे भी होता है क्यों कि जिस परमात्माने इस जगत के सब पदार्थ की बीं की भूख के लिये टेरक्वे हैं उस का गुण भूल जाना देखर ही की न मानना कत-घ्रता श्रीर मर्खता है। (प्रश्न) जब परमेश्वर क श्रीत नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है? (उत्तर):-

श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता प्रश्यत्यच हु: स शृगोत्यकर्णः। स वित्ति विश्वं नच तस्यास्ति वेत्ता तसाहरग्रंग पुरुषं पुराणम्॥१॥

ग्रष्ट उपनिषत् का वचन है। परमेश्वर के डाय नहीं परंतु श्रपनी ग्रांति रूप डाय से सब का रचन ग्रडण करता, पग नहीं परंतु व्यापक डोने से सब से श्रिक

<sup>\*</sup> चम्बेटादिभाष्यभूमिका के उपासनाविषय में इन का वर्णन है।

वेगवान, चन्नु का गोलक नहीं परंतु सब को यथावत् देखता, श्रोत नहीं तथाि सब की वातें सनता, श्रन्तः करण नहीं परंतु सब जगत् को जानता है श्रीर उस को श्रविध सिहत जानने वाला की दें भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं॥१॥वह इन्द्रियों श्रीर श्रन्तः करण से काम श्रपने सामध्ये से करता है। (प्रश्नन) उस की बहुत से मनुष्य निष्क्रिय श्रीर निगुण कहते हैं १ (उत्तर):—

न तस्य कार्य्यकर्णं च विद्यते न तत्समञ्चाभ्यधिकस्य दृश्यते। परास्य शक्तिविविधेव स्र्यते स्वाभाविको ज्ञानवलक्रियाच॥१॥

यह उपनिषद का वचन है-परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य घीर उस को करण प्रयात् साधकतम दूसरा घपेत्तित नहीं न कोई उस के तुल्य ग्रीर न प्रधिक है सर्वीत्तम प्रक्ति प्रयात् जिस में अनन्त ज्ञान प्रनन्त बन ग्रीर अनन्त किया है वह स्वाभाविक प्रयात् सहज उस में सुनी जाती है जो परमेखर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रस्य न कर सकता इस निये वह विभू तथापि चेतन हो ने से उस में क्रिया भी हैं। (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब प्रन्तवानी क्रिया होती होगी वा अनन्तः (उत्तर) जितने देश कान में क्रिया करनी उत्ति समभता है उतने ही देश कान में क्रिया करता है न ग्रधिक न म्यून क्यों कि वह विहान है। (प्रश्न) परमेखर अपना ग्रन्त जानता है वा नहीं? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानीहै क्यों कि ज्ञानउस को कहते हैं कि जिस से क्योंका त्यों जाना जाय ग्र्यात् जी पदार्थ जिस प्रकार का है। उस को उसी प्रकार ज्ञानने का नाम ज्ञान है, परमेखर प्रनन्त है तो उस को ग्रनन्त हो जानना ज्ञान, उम से विहड प्रज्ञान पर्यात् अनन्त को सान्त ग्रीर सान्त को प्रनन्त ज्ञाना। भ्रम कहाता है "यथार्थ दर्शनं ज्ञानमिति" जिस का जैसा ग्रण कम स्वभाव हो उस पदार्थ की वैसा हो जान कर माननाही ज्ञान भीर विज्ञान कहाता है उसटा प्रजानह्म लिये:-

क्रीयक्स विपाकाशयीरपरामृष्टः पुरुष विश्रेष देश्वरः । योगसू॰॥ को श्रविद्यादि क्रेथ,कुश्रस,श्रकुश्रस,इष्ट, श्रानष्ट श्रीर मिश्र फल दायक कर्मी की वासना से रहित है वह सब जीवों से विश्रेष ईश्वर कहाता है (प्रश्न):-

> र्श्वरासिद्धेः ॥ १ ॥ प्रमाणाभावान्त तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ सम्बन्धाभावान्तानुमानम् ॥ ३ ॥ साख्य सू०॥

प्रत्यच से घट सकते ईखर को सिखि नहीं होती ॥१॥ क्योंकि जब उस की सिखि में प्रत्यच हो नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं होसकता ॥२॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुन: प्रत्यचानुमान की न होने से यक्ट प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईखर को सिखि नहीं ही सकतो । (उत्तर) यहां ईखर की सिखि में प्रत्यच प्रमाण नहीं है और न ईखर जगत्वा उपादान कारण है और पुरुष से विलच्चण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने से परमातमा का नाम पुरुष और प्रदेष में ययन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकारण में कहा है :--

प्रधानशक्तियागाचे त्संगापितः॥१॥ सत्तामात्राचे त्सर्वे व्य-र्थम्॥२॥ स्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ सांख्य सू०॥

यदि पुरुष को प्रधानगित का योग हो तो पुरुष में सङ्गापित होजाय पर्धात् जैसे प्रकृति स्का से मिल कर कार्य रूप में संगत हुई है वैसे परमेश्वर भी खूल होजाय इस लिये परमेश्वर जगला उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥१॥ जी चेतन से जगली उत्पत्ति ही तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वर्ययुत्त है वैसा संगर में भी सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिये सी नहीं है इस लिये परमेश्वर जगला उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ कों कि उपनिषत् भी प्रधान हो को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे :—

त्रजामेकां लोहितशुक्र कृष्णां बह्वीः प्रजाः स्टूजमानां स्वरूपाः ॥

यह प्रवेता खतर उपनिषद का वचन है—जी जन्मरहित सत्त, रज, तमी, गुण रूप प्रक्रात है वही खरूपाकार से बहुत प्रजारूप होजानी हो है अर्थात् प्रक्रात परि-णामिनी होने से अवस्थान्तर ही जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर हो कर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूट स्थ निर्विकार रहता है इस लिये जी कोई किपलाचार्य को अनी खरवादी कहता है जानी वही अनी खर वादी है किपलाचार्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईखर से बैगेषिक और न्याय भी आत्म यह्द से अनी खरवादी नहीं की कि सर्व द्वादिधर्म यक्त और "अति सर्व व्याप्रोती खात्मा" जी सर्व व्यापक और सर्व चादि धर्म यक्त सब जीवीं का खात्मा है उस को मीमांसा वैग्रेषिक और न्याय ईखर मानते हैं। (प्रप्तन) ईखर अवतार नेता है वा महीं ? (उत्तर) नहीं, क्यों कि "अज एकपात्" "सपर्य गान्कुक्त म कायम् ये यजुर्वेदनी वचनहैं इत्यादि वचनों से परमे खर जन्म नहीं लेता। (प्रप्रन):—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । ऋभ्युत्थानमधर्मस्य तदारमानं मृजाम्यह्रम् ॥१॥ भ०गी०॥

न्त्रीक्षण जी कहते हैं कि जब र धर्म का लोप होता है तब र मैं ग्रदीर धारण करता हूं। ( उत्तर ) यह बात वेदिवर्ड होने से प्रमाण नहीं और ऐसा होसकता है कि यौक्षणा धर्मात्मा भौर धर्म की रचा करना चाहते थे कि में यगर में जन्म लेके खेड़ों की रखा धीर दुष्टों का नाम करूं तो कुछ दीय नहीं क्यों कि "परोपकाराय सता विभूतयः" परोपकार के लिये सत्प्रधीं का तम मन धन होता है तथापि इस से श्रीकाण ईम्बर नहीं हो सकते। (प्रक्रन) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईखर के अवतार होते हैं और इन की अवतार क्यों मान हैं १ ( उत्तर ) वेदार्थ के न जानने, संप्रदायी सोगी के बहकाने श्रीर श्रपने श्राप पविदान होने से ध्वमजाल में फस के ऐसी २ श्रममाणिक वातें करते श्रीर मानते हैं। (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न सेवितो कंस रावणादि दृष्टी का नाग्र कैसे ही सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह भवध्य सत्य की प्राप्त हीता है जो देखर भवतार धरीर धारण किये विना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस भीर रावणाहि एका की डो के समान भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कांस रावणादि के घरीरीं में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहै उसी समय मर्भक्षेदन कर नाग कर कसता है। भेला इस अनन्तगुणकर्मस्वभावय्त परमातमा को एक चुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाले को मखीयन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती हैं ? श्रीर जो कोई कही कि सक्त जनों वे उदार करने वे लिये जमा खेता है तो भी सहा नहीं क्योंकि जो भक्तजन देखर की बाजानकूल चलते हैं उन के छदार करने का पूरा सामर्थ्य देखर में है। क्या ईम्बर के पृथिवी सूर्थ चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण श्रीर प्रलय करने रूप कर्मां से कंस रावणादि का बध श्रीर गोवर्धनादि पर्वतीं का उठाना बड़े कर्म हैं ? जी कोई इस स्टब्टि में परमेखर की कर्मी का विचार करेती "म भूतो न भविष्यति" ईप्बर के सहग्र कोई न है न होगा। श्रीर युक्ति से भी ईम्बर का जना सिंह नहीं होता जैसे कोई धनन्त धालाश की कही कि गर्भ में आया वा मठी में धर लिया ऐसा काइना कभी सच नहीं ही सकता क्यों कि प्राकाय प्रनन्त श्रीर सब में व्यापक है इस से न पाकाश बाहर पाता श्रीर न भौतर जाता वैसे ही पनन्त सर्वव्यापका परमात्मा की होने से उस का आना जाना कभी सिद्ध नहीं ही सकता जाना वा त्राना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परेखर गर्भ मं व्यापक नहीं या जो कहीं से श्राया ? श्रीर बाहर नहीं या जो भीतर से निकला १ ऐसा देखर के विषय में कहना भीर मानना विद्याहीनों के सिवाय कीन कह और मान सकेगा। इस खिये परमेखर का जाना चाना जना

मरण कभी सिख नहीं हो सकता इस लिये "ईसा" श्रादि भी ईखर के धवतार नहीं ऐसा समभ लेना क्यों कि राग, हेव, नुधा, खषा, भय, श्रोक, दु:ख, सुख, जन्म, मर्ग द्यादि गुण युक्त छोने से मन्य थे। (प्रक्रन) देखर द्रपने भक्ती की पाप ज्ञमा करता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्यों कि जी पाप ज्ञमा करे ती उस का न्याय नष्ट होजाय भीर सब मनुष्य महापापी हीजायें न्योंकि चमा की बात सन ही के उन को पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये जैसे राजा अप-राध को चमा कर है ता वे उत्साह पूर्वक अधिक २ वर्ड २ पाप करें क्यों कि राजा अपना अपराध चमा कर देगा भीर उन को भी भरोसा होजाय कि राजा से इस हाथ जोड़ने चादि चेष्टा बार अपने चपराध कुड़ालेंगे चौर जी अपराध नहीं करते वे भी प्रपर्ध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृक्त ही जांगे में। इस लिये सब कभी का फल यथावत् देना ही ईखर का काम है चमा करना नहीं। (प्रश्र) जीव खतंत्र है वा परतंत्र ? (उत्तर) अपने कर्त्तव्य कर्मी में खतंत्र श्रीर ई प्रवर की व्यवस्था में परतंत्र है "स्वतंत्रः कर्तां"यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जी खतंत्र प्रयात् खाधीन है वही कक्ता है । (प्रय्) खतंत्र किस को कहते हैं? ( उत्तर ) जिस की पाधीन धरीर प्राण इन्द्रिय श्रीर श्रन्त:करणादि ही जी स्वतंत्र न हो ती उस को पाप पुखा का का फल प्राप्त कभो नहीं ही सकता क्यों कि जैसे भता खामी और सेना सेनाध्यच की पाचा पथवा प्रेरणा से युद्धमें अनेक पुरुषीं को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेखरकी प्रेरणा और आधीनता से काम सिंड ही ती जीव को पाप वा पुरुष न लगे उस फल का भी प्रेरक परसे खर होवे नरक खर्ग श्रयीत् सुख दु:ख की प्राप्ति भी परमेखर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने श्रस्त्र विशेष से किसी को मार डाला ता वहीं मारने वाला पकड़ा जाता है भीर वहीं दण्ड पाता है यस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुख्य का भागी नहीं होसकता। इस लिये श्रपने सामर्थानुकूल कमें करनेमें जीव खतंत्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ई खर की व्यवस्था में पराधीन हो कर पाप के फल भोग-ता है इस लिये कम करने में जीव स्वतंत्र और पाप दु:खरूप फल भोगने में परतंत होता है। (प्रश्न) जी परमेश्वर जीव की नवनाता श्रीर सामर्थ न देता ती जीव कुछ भी न कर सकता इस लिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ। अनादि है जैसा ईखर भीर जगत् का उपादान कारण निमित्त है भीर जीव का भरीर तथा इन्द्रियों के गीसक परमेखर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के शाधीन हैं जी कोई मन कम वचन से पाप पुख्य करता है वहीं भोता है ईम्बर नहीं जैसे किसी

ने पहाड़ में ली हा निकासा उस सो है की किसी व्यापारों ने सिया उस की दुकान से सो हार ने से तसवार बनाई उस से किसी सिपाड़ी ने तसवार से ली फिर उस से किसी को मार डाला। अब यहां जैसे वह सो हे को उत्पन्न करने उस से सेने तसवार बनाने वाले और तसवार की पकड़ कर राजा इण्ड नहीं देता किन्तु जिस ने तसवार से मारा वही इण्ड पाता है। इसी प्रकार घरोरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेखर उस के कमों का भोका नहीं होता किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है। जो परमेखर कमें करता तो कोई जीव एए नहीं करता की कि परमेखर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। इस लिये जीव अपने काम करने में खतन्त्र हैं।

जसे जीन अपने कामें। के करने में खतंत्र हैं वैसे ही परमेखर भी अपने कामें। के करने में खतंत्र है।(प्रश्न) जीद और ईखर का खरूप,गुण,कर्म और खभाव कैंसा है? (उत्तर) दोनों चेतनखरूप हैं, खभाव दोनों का पिवल अविनाशी और धार्मिकता धादि है परन्तु परमेखर के स्टिट की उत्पत्ति,स्थिति,प्रलय, सब की नियम में रखना, जीवों को पाप पुर्णी के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति,उन का पालन, शिल्पविद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं। ईखर के नित्यकान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के:-

दक्काहेषप्रयत्नसुखदु:खन्नानान्यात्मनो लिंगमिति॥ न्या-यसुरु॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरिकाराः सुख-दःखे दुन्छादेषौ प्रयत्नास्वात्मनो सिंगानि ॥ वैशेषिकसुत्र ॥

(इन्का) पदार्थों की प्राप्त की ग्रभिलावा (है व) दुःखादि की श्रीनच्छा वेर (प्रयत्न) पुरुषार्थ वर्ख (सुख) श्रानन्द (दुःख) विलाप श्रप्तकता (ज्ञान) विवेक पहिचानना ये तुल्थ हैं परन्तु वैग्रीषक में (प्राण) प्राणवायु की वाहर निकालना (श्रपान) प्राण की बाहर से भीतर की लेना (निमेव) श्रांख की मींचना (उन्मेव) श्रांख की खोलना (मन) निश्चय कारण और श्रहंकारकरना (ग्रित) चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियों की चलाना (ग्रस्तिकार) भिन्नर चुधा, ह्या, हर्ब, श्रोकादि युक्त होना ये जीवातमा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं दक्की से श्रात्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है; जब तक श्रात्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं भीर जब श्रीर होड़ चला जाता है तब ये गुण श्रीर मं नहीं रहते जिस के होने से जो हो श्रीर नहीं में नहीं वे गुण स्सी के होते

हैं जैसे दीय और मूर्यादि के नहीं नेसे प्रकाशादि का नहीं ना भीर होने से घोना है वंसे ही जीव भीर परमात्माका विज्ञान,गणदाराहोता है। (प्रश्न)परमेखर विकास दशीं है इस से भदिष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निषय कर गा जीव वैसा ष्ठी करे गा इस से जीव स्वतंत्र नहीं श्रीर जीय की ईखर दण्ड भी नहीं देसकता क्यों कि जैसा ईम्बर ने ऋपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है। ( उत्तर ) ईम्बर की चिकालद्भी कहना मुखता का काम है, की कि जी होकर न रहे वह भूतकाल और न होने होवे वह भविष्यत् काल कहाता है क्या ईखर की कोई ज्ञान होने नहीं रहतातथान होने होता है इस लिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखिण्डत वर्त्तमान रहता है भूत अविष्यत् जीवें के लिये हैं हां जीवों की कमें की अपेचा से विकासज्ञता ईखर में हैं खत: नहीं। कैसा स्वतं-चात से जीव कर्त्ता है वैसा हो सर्वज्ञता से ईखर जानता है और जैसा ईखर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्शमान के ज्ञान और फल देने में ईप्रवर स्वतंत्र ग्रीर जीव किंचित् वर्तमान भीर कर्म करने में स्वतंत्र है। ई खर का अनि दि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसाही दण्ड देने का भी न्नान प्रनादि है दोनों न्नान उस के सत्य हैं क्या कमन्त्रान सन्ना पीर दगडनान मिथ्या कभो ही सकता है ? इस लिये इस में कोई भी दोष नहीं पाता। (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिक्रिन ? ( उत्तर ) परिन्छिन, जो विभू होता तो जायत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जना, संयोग, वियोग, जाना, आना, कभी नहीं हो सकता इस लिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात सुद्धा है और परमेश्वर चतीव सूच मात्म् स्मतर अनन्त सर्वेज और सर्वेथापक खरूप है इसी लिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबन्ध है। (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु है। ती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रहसकती इस सिये जीव और देखर का संग्रंग सम्बन्ध ही सकता है व्याप्य व्यापक नहीं। (उत्तर) यह नियम समान बाकार वाले पदार्थी में घट सकता है बसमानाक ति में नहीं। जैसे लोहा स्यूल मन्नि मूर्च म होता है इस कारण से लोहे में विद्युत् मनि व्यापक हो कर एक की मवकाश मंदीनी रहते हैं वैसे जीव परमेखर से स्थल भीर परमेखर जीव से सुक्ता होने से परमेखर व्यापक भीर जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव देखर का है बैसे ही सेव्य सेवक, पांधाराधेय, खामि भृष्य, राजा प्रजा आर जिता पुत्र श्रादि भी सम्बन्ध हैं। (प्रजन) की पृथक् २ हैं ती

पत्रानं बह्य । १। खष्टं बह्याचित । २।तस्व मसि। ३। चयसात्मा बह्य । ८॥

वेदी के इन महावाकीं का पर्ध क्या है ? (उत्तर) यह वेदवाका ही नहीं हैं किन्तु बृाह्मण ग्रंथी के बचन हैं भीर इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्री म बहीं लिखा अर्थात् ( अहम् ) मैं ( बुद्धा ) अर्थात् बुद्धास्य ( अस्मि ) हूं। यहां ता-त्रस्थोपाधि है जैसे "मंचाः क्रांगन्ति" मचान पुकारते हैं। मञ्जान जड है उन में प्कार ने का सामध्य नहीं इस लिये मञ्जूष मनुष्य एकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना।कोई कहे कि । बुद्धास्य सब पदार्थ है पुनः जीव का बुद्धास्य कहने मं क्या विश्रेष है ? इस का उत्तर यह है कि सब पदार्थ बृद्यस्थ है परन्तु जैसा धर्य-युक्त निकटए जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को वृद्ध का ज्ञान चीर सुित में वह बुद्धा के साचात्सम्बन्ध में रहता है इस लिये जी व का बुद्ध के साय तात्स्य वा तकाहचरितीयाधि अर्थात् बृद्ध का सहचारी जीव है। इस से जीव और बृद्ध एक मही जैसे कोई किसी से कहै कि मैं और यह एक हैं अर्थात अविदोधी है वैसे जो जीव समाधिस्य परमेश्वर में प्रेमबस हो कर निमग्न हीता है वह कहसकता है कि मैं और बुद्धा एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्य हैं। जो जीव पर्शेष्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधस्य से बुद्धा ने साथ एकता कह सकता है ? (प्रश्न) श्रन्त्वा तो इस का श्रर्ध कैसा करा गे (तत्) बुद्धा (त्वं) तू जीव (प्रसि) ह । ह जीव ! (त्वं) तू (तत्) वह ब्ह्म (श्रसि) हैं ( उत्तर) तुम तत् शब्द से क्यालेते हो, "ब्रह्म" ब्ह्मपद की अनुष्टित कहां से लाये ?

### सदेव सौम्येद्मग्र ऋासीदेकमेवाद्वितीयं बह्य॥

इस पूर्ववाका से तुमने इस छान्दीय उपनिषद् का दर्भन भी नहीं किया जो वह देखी होती तो वहां बद्ध गब्दका पाठ ही नहीं है ऐसा मंठू क्यों कहते किन्तु छान्दोग्य में ती:—

### सदेव सोम्येदसग्र आसीदेशमेवाहितौयस्॥

ऐसा पाठ है वहां बुद्धा शब्द अहीं। (प्रश्न) तो श्राप तत्त्वहच्द से क्या लेते हैं ? (उत्तर)

स य एषो सिमैतदासार मिद्धं सर्वं तत्सव्यधं स चात्मा तत्व-मसि प्रवेतकितो इति । क्षांदो०॥

वह प्रसातमा जानने योग्य है जो यह श्रत्यन्त सूच्म श्रीर इस सब जगत् श्रीर जीव का श्राटमा है वही सत्य खरूप भीर श्रपना श्राटमा श्राप ही है है श्रवेत केती जिय पुत्र !

## तदात्मकसदन्तर्यामी त्वमिष ॥

उस परमातमा अन्तर्थामी में तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविवृद्ध है क्यों कि य आतानि तिष्ठनातानी न्तरीयमात्मा न वेद यस्थातमा शरीरम्। आतान्तरीयमयति स त आतान्तरी स्यमृत:।

यह बृहदारख्या का वचन है। महिष याच्चवक्य प्रपनी स्ती में त्रेशी से कहते हैं कि है में त्रिय! जो परमेखर आतमा पर्यात् जीव में स्थित प्रोर जीवातमा से भिय है जिस को मूट जीवातमा नहीं जानता कि वह परमातमा मेरे में व्यापक है। जिस परमेखर का जीवातमा ग्रीर प्रयात् जैसे ग्रीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेखर व्यापक है जीवातमा से भिय रह कर जीव के पाप पृथ्वों का साची हो कर उन के फल जीवों को दे कर नियम में रखता है वही प्रविनागो स्वरूप तरा भी अन्तर्यामी आतमा प्रयात् तरे भीतर व्यापक है उस को तू जान। क्या कोई हत्यादि वचनों का अन्यवा पर्य कर सकता है? "प्रयमातमा बृद्धा" पर्यात् समाधिद्या में जब योगी को परमेखर प्रयच्च होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इस लिये जो ज्ञाज कलके वेदान्ति जीव बुद्धाकी एकता करते हैं वे वेदान्त ग्रास्त्र को नहीं जानते। प्रयः :-

श्रनेनाताना जीवेनानुप्रविश्य नामक्षे व्याकरवाणि। छां ०१ तत्स्व्र्वा तदेवानुप्रविश्यत्। तैतिरीय०॥

परमेखर कहता है कि मैं जगत् श्रीर श्रीर को रच कर जगत् में व्यापक श्रीर जीव रूप हो के ग्रीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या कर ।१। परमेखर ने उस जगत् श्रीर ग्रीर को बना कर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥२॥ (छ तर) जी तुम पद पदार्थ श्रीर वाकार्य जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते! क्यों कि यहां ऐसा समभा एक प्रवेश श्रीर दूसरा अनुप्रवेश श्र्यात् प्रवेश कहाता है परमेख्वर ग्रीर में प्रविष्ट हुये जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान हो कर वेदहारा सब नाम रूपादि की विद्या-को प्रकट करता है श्रीर ग्रीर में जीव को प्रवेश करा श्राप जीव के भीतर श्रुप्रविष्ट हो रहा है जी तुम श्रुम श्रुप्र का श्र्य जानते तो वैसा विपरीत भर्य कभी न करते। (प्रश्न):—

"सीऽयं देवदक्ती य उल्लंकाले काम्यां दृष्ट: सद्दानीं प्राहट्समये मधुरायां दृम्यते" पर्यात् जो देवदक्त मैंने उल्लंकाल में काग्री में देखा था उसी की वर्षा समय में मधुरा में देखता हैं। यहां काशी देश उष्णकास की छोड़ कर शरीरमान में सच्च 'करके देयदत्त सचित होता है वैसे इस भागत्यागलचणा से ईखर का परीच देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल प्रविद्या और प्रत्यज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमान में सच्च देने से एक ही बृद्ध वस्तु दोनों में सचित होता है। इस भागत्यागलचणा अर्थात् कुछ यहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वे ज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईखर का श्रीर अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़ कार चेतनमात्र लच्चार्थ का यहण करने मे अहैतसिंह होता है यहां क्या कह सको गे? (उत्तर) प्रथम तम जीव श्रीर ईखर को नित्य सानते हो वा श्रीनत्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिकन्य कल्पित होने से घनित्य सानते हैं। (उत्तर) उस उपाधि को नित्य सानते हो वा श्रीनत्य (प्र०) हमारे मत में:--

कीवेशी च विश्रद्धाचिहिमेदस्तु तयोईयोः। श्रविद्या तिच्चतोयोगः षडच्याकमनादयः॥१॥ कार्योपाधिरयं जीवः कारगोपाधिरीःश्वरः। कार्य्यकारगतां हित्वा पूर्णवोधोऽवशिष्यते॥२॥

ये संचेष प्रारीरक श्रीर प्रारीरकमाध्य में कारिका हैं-इम वेदान्ती छः पदार्थी श्रयति एक जीव, दूसरा ईम्बर, तीसरा बुद्धा, चौथा जीव श्रीर ईम्बर का विशेष भेद,पांचवां अविद्या अज्ञान, श्रीर छ:ठा अविद्या श्रीर चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एका बृद्धा अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाव होता है जब तक अन्नान रहता है तब तक ये पांच रहते हैं श्रीर इन पांच की प्रादि विदित नहीं होती इस लिये प्रनादि ग्रीर ज्ञान होने के पश्चात मध्य होजाते हैं इस लिये सान्त प्रयोत नाग वाले कहाते हैं।(उत्तर) यह तुन्नारे दोनीं स्नोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के दिना जीव भीर माया के योग के विना ईखर तुम्रारे मत में सिंह नहीं ही सकता इस से "ति चिती योगः" जी कःठा पदार्थ तमने गिना है वह नहीं रहा क्यों कि वह अविद्या माया जीव ईखर में चरितार्घ हो गया भौर बृह्म तथा माया श्रीर विद्या के योग के विना ई खर नहीं बनता फिर ईखर को चिवधा और बुद्ध से एवक् गिनना व्यर्थ है इस लिये दो ही पदार्थ प्रधात् बुद्धा भीर प्रविद्या तुद्धारे मत में सिंद हो सकते हैं हः नहीं। तथा श्चाप का प्रथम कार्योपाधि कारणे।पाधि से जीव भीर ईखर का सिड करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुंड, बुंड, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्ममें अज्ञान सिंह करें जो उस के एक देश में स्वायय श्रीर स्वविषयक श्रज्ञान अनादि सर्वेच

मानीगे तो सब बृद्धा शुद्ध नहीं हो सवाता। भीर जब एक देश में प्रज्ञान मानीगे तो वह परिक्छिन होने से इधर उधर श्राता जाता रहेगा जहां र जायगावहां र का बुद्ध अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायदा उस २ देश का बुद्धाजानी इं।ता रहेगा तो विसी देश ने वृद्ध को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त न कह सकी में और को अज्ञान की सीमा में बुद्धा है वह अज्ञान को जानेगा बाहर भीर भीतर के बुद्धा के ट्कड़े ही जायेंगे। जा कही कि ट्कड़ा ही जात्री बुद्धा की क्या हानि तो त्रे अप का का का का का का का का नी नहीं तथा ज्ञानने सभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसो द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जसे प्रदीर के एक देश में फीड़ा होने से सर्वत्र दु:ख फैल जाता है वैसे ही एक देश में श्रन्नान सुख दु:ख क्षेत्रों को उपलब्धि होने से सब बुद्धा दुःखादि के अनुभव से ही कार्योप। धि अर्थात् चन्तः करण की उपाधि कं योग से बुद्ध को जीव मानोगे तो इस पूछतं है कि ब्ह्म व्यापक है वा परिक्छित ? जो कहा व्यापक श्रीर उपाधि परिक्रित है शर्थात् एकदेगी श्रीर पृथक २ हैं तो श्रन्त: करण चलता फिरता है वा नहीं ? ( उत्तर ) चलता फिरता है। प्र०) अन्तः करण के साथ बुद्धा भी चलता फिरता है वास्थिर रहता है ? ( उत्तर ) स्थिर रहता है । ( प्र० ) जब अन्तः करण जिस २ देथ को कोड़ता है उस र देश का बुद्ध अज्ञानरहित और जिस र देश की प्राप्त होता है उस २ देश का श्रुड बुझ अज्ञानी होता होगा वैसे चण में जानी और अज्ञानी बुझ होता रहेगा इस से मोच छोर बन्ध भी चणभंग होगा और जैसे अन्य के देखेका प्रन्य सारण नहीं कर सकता वैसे कल को देखा सुनी हुई वनुवा बातका ज्ञान नहीं रह सकता क्यों कि जिस समय देखा सुनाया वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय सारण करता वह दूसरा देश है और काल है। जो कही कि ब्ह्म एक है तो सर्वेष्ठ कीं नहीं ? की कही कि श्रन्त: करण अन्नरहें इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में ज्ञाननहीं हो सकता।जो कही कि न क्षेत्रज्ञ बुद्ध भीर न नेवल अन्तः करण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तः करण स्य चिद्रासीस को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को पतः करणहारा ज्ञान हुया तो वह नेव्रहारा भल्प अल्पन्न क्यों है ?। इस लिये कारणोपाधि भौर कार्योपाधि की योग से बुद्धा जीव श्रीर देश्वर नहीं बना सकी गे किन्तु देश्वर नाम बुद्धा का है ग्रीर बुद्धा से भित्र ग्रनादि, ग्रनुत्पद श्रीर श्रमृत खरूप जीव का नाम जीव है। जी तुम कही कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह चणभंग होने से नष्ट होजायगा तो मोच का सुख कीन भोगेगा ? इस लिये बुद्धा जीव श्रीर जीव बुद्धाकभी न हुशा न है भोर न होगा।(प्रम्न) तो 'सदेव सोम्येदमय श्रासीदेकमैवादितीयम्" छान्दोग्य॰

परैतिसिंड कंसी होगी हमारे मत में तो बुद्धा से प्रथक् कोई सजातीय विकातीय घौर स्वगत भवयवीं के भेद न छोने से एक बुद्धा ही सिंह होता है जब जीव दूसरा है तो यदैतसिंदि कैसे हो सकती है। (उत्तर) इस स्त्रम में पड़ कीं डरते ही विश्रेष विश्रेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है जो कही कि "व्याव-र्त्तकं विशेषणं भवतीत" विशेषण भेटकारक होता है तो इतना श्रीर भी मानी कि "प्रवर्त्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति" विशेषण प्रवर्त्तक शौर प्रकाशक भी हीता है तो समभो कि पद्देत विशेषण बुद्ध का है इसमें व्यावर्त्तक धर्म यह है कि पद्दीतवस्तु अर्थात् जो धनेक जोव घीर तस्त हैं उन से बुद्धा की पृथक् करता है घीर विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि बुद्ध के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे "ब्रस्तित्र गरेऽ हितीयो धनाब्योदे वद्ताः। ब्रस्यां सेनायामहितीयः शूरवीरोविक्रमसिंहः" किसीने किसी से कहा कि इस नगर में अदितीय धनाटा देवदक्त और इस सेना में श्रदितीय गूरवीर विक्रमसिं इहै। इस से क्या सिइ हुआ कि देवदत्त के सहग्र इस नगर में दूसरा धनाढा और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा ग्रवीर नहीं है। न्यून्य तो हैं। और पृथिवी चादि जड़ पदार्थ पथादि प्राणि चौर हचादि भी हैं उन का निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही बुद्धार्क सदय जीव वा प्रकृतिनहीं हैं किन्तु न्यूनतो हैं इस से यह सिंद हुआ कि बृद्ध सदा एक है भीर जीव तथा प्रक्षतिस्थ तत्त्व अर्नक है उन से भिन्न कर बृद्ध के एकत्व का सिंड करने हारा अहैत वा श्रद्वितीय विशेषण है इस से जीव वा प्रकृति का श्रीर कार्यकृप जगत् का श्र-भाव और निषेध नहीं है। सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु बद्ध के तुख्य नहीं | इस से न शहैतसिंदि श्रीर हैतिसिंदि की शानि हीती है। घवराइट में मत पड़ों सोची भीर समसी। (प्रथम ) बुद्ध के सत् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रिय रूप से एकता होती है फिर क्यों खगड़न करते हो। ( उत्तर ) किंचित् साधम्ये मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैस जल और पानि यादि भी जड़ और दृष्य हैं इतने में एकता नहीं होती इन में वैधर्म्य भेद कारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गंध् रूचता, काठिन्य आदि गुण पृष्टिकी और रस द्रवल कोमललादि धर्म अस और रूप दाइकलादि धर्म अग्नि के हीने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य श्रीर कीड़ी शांख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की धाक्तति दो पग श्रीर की ही की श्राक्तति श्रनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेखर के अनन्त ज्ञान आनन्द बस क्रिया निर्धान्तित्व, श्रीर व्यापकाता जीव से श्रीर जीव के श्रूप श्रीन, श्रूल्य बन्त, पाला स्वरूप सब आन्तित्व श्रीर परिच्छि सतादि गुण बुद्धा से भिन्न हीने से जीव श्रीर

परमेखर एक नहीं क्योंकि इन का खरूप भी (परमेखर चित सूच्या घीर जीव उस से कुरूस्थ्य होने से ) भिन्न है। (प्रमा):--

श्रथोद्रमन्तरं कुरुते श्रथ तस्य भयं भवति दितीयाहै भयं भवति॥

यह महदारण्यक का वचन है। जी बुद्धा और जीव में शोड़ा भी भेद करताहै उस को भय प्राप्त होता है क्यों कि दूसरे ही से भय होता है। (उन्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छित्र परमात्मा की माने वा उस की आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उस को भय प्राप्त होता है। क्यों कि दितीय बुद्धि अर्थात् ईम्बर से मुभा से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कई कि तुभ की मैं कुछ नहीं समभातातू मेरा कुछ भी नहीं कर सकतावा किसी की द्वानि कर्ता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता है। भीर सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहार्त हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदक्त यज्ञदक्त और विष्णुभित्र एक है अर्थात् अविरुष्ड हैं। विरोध न रहने से मुख और विरोध से दुःख प्राप्त ई। । प्रश्न बुद्ध श्रीर जीव की सदा एकता श्रनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी हीते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) श्रभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वय भाव से एकता ही ती है जैसे भाकाश से मूर्न द्रव्य जड़त्व होने से श्रीर कभी प्रथक्न रहने से एक-ता और याकाश के विभु सूच्म अरूप अनन्त भादि गुण भीर सूर्त के परिच्छित्र दृश्यत्व चादि वैधम्ये से भेद होता है चर्षात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य चाकाय से भिन्न काभी नहीं रहते क्यों कि अन्वय अर्थात् अवकाश के विनाम् से द्रव्य कभी नहीं रहसकता और व्यतिरेक अर्थात् खरूप से भिन्न होने से प्रथक्ता है वैसे बुद्ध के व्यापक होने से जीव और एथिवी श्रादि ट्रव्य उस से श्रनग नहीं रहतं श्रीर स्वरूप से एक भी नहीं होते। जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मही स-कड़ी और लोश श्रादि पदार्थ श्राकाश श्री में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं श्रीर जब वह नष्ट हा गया श्रर्थात् उस (घर के सब श्रवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी श्राकाश में हैं श्रर्थात तीन काल में घाकाश से भिय नहीं हो सकते और खरूप से भिन होने से न कभी एक थे, हैं, और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेखर में व्याप्य होने से परमातमा से तीनों कालों में भिव और खरुप भिव हाने से एक कभी नहीं होते। बाज कल में वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान भन्वय की श्रोर पह के

व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई भी ऐसा द्रश्य नहीं है कि जिस में सगुणनिगु जिता, अन्त्रय, व्यतिनेका, साधम्य, वैधम्य अीर विशेषणभाव न हो । प्रश्न) भना एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में सगुण और निर्णता कैसे रष्ट सकती हैं? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गण हैं श्रीर चेतन के श्वानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं श्रीर रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इस लिये "यद् ग्णैस्सह वर्तमान तलगण्म्" "गणेभ्या यनिर्गत प्रथगभत तिविग्णम्" जी गुणीं से सहित वह सगुण श्रीर जो गुणीं में रहित वह निग्ण कहाता है। अपने २ खाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गणीं से रहित हीने में सब पदार्थों में सगुणता शीर निगु णता वा बेवल मगुणता है। किन्तु एक ही में सगुणता और निगुणता सदा रहती है वैसे ही परमेखर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा हो वादि जोव के गुणीं से पृथक् इर्ान से निगुण कहाता है। (प्रश्न) संसार में निराकार की निर्मेण और साकार की समुख कहते हैं अर्थात् जब परमेण्डर जन्म नहीं लेता तब निगण और जब भवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? (उसर) यह कन्पना केवल अज्ञानी और अविदानी की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा वडीया करते हैं जैसे सिवात वर्यक्ष मनुष्य अंड बंड वकता है वैसे ही अविदानों के कहे वा लेख को व्यर्थ ममभना चाहिये। (प्राप्त ) परमेश्वर रागी है वा विरत्त ? ( उत्तर ) दोनों में नहीं क्यों कि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थी में होता है सो परमेखर से कोई पदार्थ पृथक वा उत्तम नहीं है इस लिये उस में राग का संभव नहीं श्रीर जो प्राप्त को छोड़ देवे उस की विरक्त कहत हैं ईप्बर व्यापक होने से किसी पदार्थ को कोड़ ही नहीं सकता इस निये विरक्त भी नहीं। प्रदन) ईखर में दक्का है वा नहीं ? ( उत्तर ) वैसी इक्का नहीं क्यों कि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम भीर जिस की प्राप्ति से सुख विशेष हो वे तो ईखर में दुश्का हो सके न उस से कोई भग्राप्त पदार्थ न कोई उस से उत्तम और प्रांसुखयूक होने से सख की श्रभिनाया भी नहीं है इस निये ईखर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईचण त्रर्थात् सब प्रकार की विद्या कादर्शन श्रीर सबसृष्टि का करना कहाता है वह देवण है दत्यादि संचित्र विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥

श्रव मंत्रेय से ईखर का विषय लिख कर वेद का विषय लिखते हैं। यसाशृची श्रपातच्चन् यज्यसाद्पाकषन्। सामानि यस्य लोमान्यथवीद्भिरसो मुखम्। स्काम्मन्तं ब्रुह्नि कमतः स्विदेवसः।

अथर्वे कां १०। प्रपा २३। अनु ४। मं २०॥

जिस परमातमा मे ऋरवेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रीर श्रथवे वेद प्रकाशित इए हैं वह कीनसा देव है ! इस का ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमातमा है ॥

चयम्भूर्यायातयातोऽर्थान् व्यद्धाच्छास्त्रतीस्यः समास्यः॥ यजुः० त्र० ४०। मं० ८॥

जो स्वयम् ,सर्वव्यापक, श्रुड, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव कृप प्रजा के कालाणार्थ यथावत रौतिपूर्वक वेददारा सब विद्याची का उपदेश करता है। (प्रश्न ) परमेश्वर को श्राप निराकार मानते हो वा साकार ? ( ७० ) निराकार मानते हैं। (प्र॰) जब निराकार है ती वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णीचारण कसे हो सका होगा! क्यों कि वर्णी के उच्चारण में ताल्वादिस्थान. जिहा का प्रयक्ष चवन्य होना चाहिये । ( उत्तर ) परमेखर के सर्वधिक्तमान श्रीर सर्वेचापक होने से जीवों को भपनी चाप्ति से वेदविद्या के उपरेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेचा नहीं है, क्यों कि मुख जिहा से वर्णीचारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिये किया जाता है क्षक अपने लिये नहीं। क्यों कि मुख जिल्ला के व्यापार करे विना ही मन में श्रनेक व्यवसारों का विचार श्रीर शब्दोसा-रण होता रहता है कानी को श्रंगुलियों में मूंद देखों सुनो कि विमा मुख जिहा तारवादिस्थानां के कैसे २ ग्रव्ह हो रहे हैं, वैसे जीवों को प्रसर्वामी रूप से उपरेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समभाने के लिये उचारण करने की बाव-श्यकता है। जब परमेश्वर, निराकार सर्वेत्यापक है तो अपनी पिखल वेदविद्या का उपदेश जीवस्य खरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उचारण करके दूसरे को सुनाता है इस लिये देखर में यह दीव नहीं चा सकता। (प्र॰) किन के चात्मा में कब वेदी का प्रकाश किया? (उत्तर):-

श्रम्वेवी च्हम्वेदो जायते वायोर्यजुर्वेदः सूर्य्यात्मामवेदः। शत०

प्रथम सृष्टि की चादि में परमात्मा ने श्रामि, वायु, चादित्य, तथा श्रीगरा इम ऋषियों के चात्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया ? (प्र०) :-

यो वै बह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिसोति तस्मै॥

यह उपनिषद् का वचन हैं इस वचन से बुद्धा जी के हृद्य में वेहीं का उपनेश किया है फिर अग्नादि ऋषियों के आत्मा में की कहा? ( जनार ) बुद्धा के भात्मा में भागिन भादि के डारा स्थापित कराया देखी ! मनु में क्या लिखा है:--

## श्राग्नवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोक्त यज्ञ सिद्धार्थमृग्यजुः साम जन्नणम् ॥ मनु०—॥

जिस परमात्मा ने भादि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अधिन भादि चारी महिंदी के द्वारा चारी वेद बुद्धा की प्राप्त कराये और उस बुद्धा ने पानिन वायु श्रादित्य भीर श्रंगिरा से ऋग्यज् साम श्रीर भथवे वेद का यहण किया। (प्र॰) उन चारीं ही में वेदीं का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईखर पचपाती होता है। (उत्तर) वे ही चार सब जीवीं से ऋधिक पवित्रात्मा शे अन्य उन के सदश नहीं धे इस्तिये पिवन विद्या ना प्रकाश उन्हीं में किया। (प्र॰) किसी देश भाषा में वेदी का प्रकाश न करके संस्क्षत में क्यों किया ? ( उत्तर ) की किसी देश भाषा में प्रकाश करता ती देखर पचपाती हो जाता क्यों कि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदीं के पढ़ने पढ़ाने की होती इस लिये संस्कृत ही में प्रकाम किया जी किसी देश की भाषा नहीं और वेद भाषा श्रन्य सब भाषात्रीं का कारण है उसी में बेटीं का प्रकाश किया जैसे देखर की पृथियी आदि सृष्टि सबदेश और देशवालीं के लिये एकसी श्रीर सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेखर को विद्या को भाषा भी एक सी छोनी चाहिये। कि सब देश वाली को पढ़ने पढ़ाने में तुन्य परिश्रम होने से ईखर पचपातो नहीं होता। श्रीर सब भाषात्रीं का कारण भी है। (प्रश्न) वेद ईखर क्षत है बन्ध कत नहीं इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) जैसा ईखर पविच, सर्वविद्यावित्, गुडगुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, द्यालु श्रादि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईम्बर के गुण, कर्म, म्बभाव, की अनुकूल कथन हो वह ई खर क्षत अन्य नहीं और जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यचादि प्रमाण प्राप्तीं की श्रीर पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन नहीं वह ईप्बरीता। जैसा ईष्टरका निर्भंग ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भ्यान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईम्बरीत जैसा परमिष्वर है चीर जैसा सृष्टिकम रक्वा है वैसा ही ईम्बर सुन्टि, कार्य, कारण श्रीर जीव का प्रतिपाद न जिस में हीवे वह परमेश्वरीक्ष पुस्तक होता है श्रीर जो प्रत्यचादि प्रमाण विषयी में श्रविरुद शुद्रात्मा के स्वभाव में विरुष्ठ न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल क़रान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पाट व्याख्या बाइबल श्रीर क्रान के प्रकरण में तेरहर्वे श्रीर चींदहर्वे समुझास में की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईखर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य

लोग क्रमण: ज्ञान बढ़ाते जा कर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकर्त, क्यों कि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना प्रसंभव है जैसे जंगली मनुष्य मृष्टि को देख कर भी विद्वान् नहीं होते धीर जब हन को कोई शिच्चक मिलजाय तो विद्वान् हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्वान् नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्यको न पढ़ाते ती सब लोग अविद्वान् ही रह जाते; जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुभों के संग में रख देवे तो वह जैसा संग है देसा हो हो जायगा। इस का दृष्टान्त जंगलो भोल आदि हैं जब तक आर्थावन्त देश से शिच्चा नहीं गईथी तब तक मित्र दूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इंगलंड के कुलूंबस आदि पुरुष भनित्का में जब तक नहीं गये थे तब तक वे भी सहस्त्री लाखों को हो वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुन: सुश्चिचा की पान से विद्वान् हो गये हैं; वैसे ही परमात्मा से मृष्टि को आदि में विद्या शिच्चा की प्राप्त से उत्तरी सात काल में विद्यान् होते आये।

# स पूर्वेषामि गुनः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगस्त्र०

जैसे बत्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विदान होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ाने हारा है क्यों कि जैसे जीव सुष्ठिम और प्रलय में आनरहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता उस का आन नित्य है इस लिये यह नियित जानना चाहिये कि विना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिंह कभी नहीं होता। (प्रश्न) वेट् संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस मंस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेटी का अर्थ उन्होंने केसे जाना? उत्तर) परमेश्वर ने जना या और धमी ला योगी महिष्लांग जबर जिस र के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में ममाधिस्थ हुए तब र परमातमाने अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जनाये जब बहुतों के आत्मामों में वेटा थे प्रकाश हुआ तब ऋषिमुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक यंथ बनाये उनका नाम बाह्मण अर्थात् बृह्म जो वेट् उस का व्याख्यान यंथ होने से बृह्मण नाम हुआ और :-

## भरषयो मंत्रदृष्टयः मंत्रान्सम्प्रादृद्ः ॥ नित्र०-

जिस २ मंत्रार्थ का दर्भन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहिले उस मंत्रका अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अद्यावधि उस २ मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्ता बतलावें उन को मिथावादी समर्भें वे तो मंत्रीं के अधि प्रकाशक हैं। (प्रश्न) वेद किन ग्रंथीं का नाम है ? जित्तर) ऋक्,यजुः,साम भीर अधवे मंत्रसंहिताश्री का श्रन्य का नहीं (प्रश्न):-

#### मंत्रबाह्मणयोवेंदनामधेयम्॥

इत्यादि कात्याय नादिकृतप्रतिक्ता सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) देखों संहिता पुस्तक के पारंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और वृाह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निस्ता में:—

### इत्यपि निगमो भवति इति बाह्यग्रम्। कृत्रे बाह्यगानि च तिह्ययागि॥

यह पाणिनीय सन है इस से भी साष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और बाह्मण व्याख्याभाग इस में जो विशेष देखना चाहैं तो मेरी बनाई "ऋग्वेदादि भाष्य भमिका"में देखली जिये वहां अनेकश: प्रमाणीं में विषद होने में यह कात्या यन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें ती वेद सनातन कभी नहीं हो सकें क्यों कि बाह्मण पुस्तकों में बहुत में ऋषि महर्षि श्रीर राजादि र्क इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिस का हा उस के जन्म के पशात लिखा जाता है वहरांथ भी उस केजनी पशात होता है वेदों में किसी का दतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस २ गव्द से विद्या का बोध हो वे उस २ गव्द का प्रयोग किया है किसी मन्ध की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। (प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा है?(उत्तर) एक सी सत्ताईस । प्रश्न) शाखा क्या कहाती हैं?(उत्तर) व्याख्यान को प्राखा कहते हैं। (प्रश्न) संसार में विदान वेद के अवयव भूत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्यों कि जितनी गाखा है वे श्राष्ट्र ज्यादि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं श्रीर मन्त्र र हिता परमेखर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारी वेदी की परमेखर कत मानते हैं वैसे अध्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकत सब ग्राप्तात्रीं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं; जैसे तै तिरोय ग्राप्ता में "इपे लार्जिले ति" इत्यादि प्रतीकों धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिता श्रीमं किसी को प्रतीक नहीं धरी इस लिये परमेश्वर कत चारी वेद मूल वच श्रीर अध्वलायनादि सब गाखा ऋषि मुनि क्षत हैं परमेखर कन नहीं जो इस विषय

की विशेष व्याख्या देखना चाहैं वे "ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का"में देख सेवे 'जैसा माता विता अवने सन्तानों पर क्षपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमाताने सब मनुष्ये पर क्षपा कर के वेदों को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य प्रविद्यान्ध-कार सम जाल से क्ट कर विद्या दिज्ञान रूप सूर्य्य को प्राप्त हो कर प्रत्यानन्द में रहैं और विद्या तथा सुखों की हिंद करते जायें। (प्रश्न) वेद नित्य हैं वा अनित्य? (उत्तर) निख हैं क्यों कि परमेश्वर के निख होने से उस के जानादि गुण भी निख हैं जो नित्यपदार्थ हैं छन ने गुण कर्म खभाव नित्य भीर त्रनित्य द्रव्यने त्रनित्य होते हैं।(प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ?(उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्री श्रीर स्याही का बना है वहनित्य कैसे हो सकता है! किन्तु जो शब्द अर्थ श्रीर संबंध हैं वे नित्य हैं। (प्रश्न) ईखर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा भीर उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता गाय-व्यादि छंद षड्जादि श्रीर उदासाऽनुदासादि खर के ज्ञानपूर्वक गायन्यादि क्रन्दीं की निर्माण करने में सर्वेश्व के विना किसी का सामर्थ नहीं है कि इस प्रकारका सर्वज्ञानयुक्त प्रास्त्र बना सके हां वेद को पढ़ने के प्रधात व्याकरण निक्क श्रीर छन्द्रशादि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याश्री के प्रकाश के लिये किये हैं की परमा-तमा वेटी का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनासके इस लिये वेट परमेखरोत्र हैं इसी के चनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जा कोई किसी से पुछे कि तुझारा क्या मत है तो यही उत्तर देन। कि हमारा मत वेद प्रयात जो कुछ वेदी में कहा है इम उस को मानते हैं। श्रव इस के श्रागे स्हिट के विषय में लिखेंगे। यह संचेप से ईम्बर श्रीर वेद विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति खीमह्यानन्दसरस्त्रतीस्वासिकृते सत्वार्धप्रकाशे सुभाषा-विसूषित देश्वरवेदविषये सप्तमः समुद्धासः संपूर्णः ॥ ७ ॥

# ॥ अथाष्ट्रमसमुल्लासारम्भः ॥

श्रथ मृष्ट्रात्पित्तिष्वितिष्रलयिषयान् व्याख्यास्यामः।
द्रयं विस्वृष्टियंत श्रा बभूव यदि वा दधे यदि वा न। योस्या-ध्यन्नः परमे व्योसन्तसो श्रंग वेद यदि वा न वेद ॥१॥ च्ह० मं०१०। स्र०१३०। मं०७॥

तम त्रामीत्तमसागृहमग्रे प्रकेतं सिललं सर्वमा इदम्। तुच्छेनाभुपिहितं यदासीत्तपसस्तन्याहिनानायतैकम्॥२॥ चट॰ मं०सू०मं०॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्। स दाधार प्रथिवीं द्यामृति मां कस्मै देवाय इविघा विधेम ॥३॥ भट्ट० मं०१०। सू०१२१। मं०१॥

पुरुष ए वेद्धं सर्वे यद्भूतं यज्ञ भाव्यम्। उतामृतत्वस्ये-यानो यदन्त्रेनातिरोद्धति ॥ ४ ॥ यजुः ऋ०३१। मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयंखिभसंविशन्ति तिहि जिन्नास बत्वस्य॥५॥ तैत्तिरौयोपनि०

है (श्रृष्ट) मनुष्य! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण श्रीर प्रलय कर्ता है जो इस जगत्का स्तामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उस को तू जान श्रीर दूसरे को सृष्टिक त्री मत मान ।। १ ।। यह सब जगत्मृष्टि के पहिले श्रन्थकार में आहत राविरूप में जानने के श्रयोग्य श्राकाशरूप सब जगत् तथा तुष्क श्रयीत् श्रनत्त परमेखर के समुख एक देशी श्राच्छा दित था पश्चात् परमेखर ने श्रपने सामर्थं से कारक प से कार्यरूप से कार्यरूप से कार्यरूप से कार्यरूप से कार्यरूप से वार्यरूप से वार्यरूप से वार्यरूप से कार्यरूप से वार्यरूप से वार्य से वार्यरूप से वार्यरूप से वार्य से वार्यरूप से वार्यरूप से वार्यरूप से वार्य से वार्

है मनुष्यो! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थां का याधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उस का एक कृष्टितीय पित परमात्मा इस जगत् की उत्पत्त जे पूर्व विद्यमान था और जिस ने पृथ्वियों से से के मूर्य्य पर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भिता किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो! जो सब में पूर्य पुरुष और जो नाग्यरहित कारण और जीव का खामी जो पृथि व्यादि जह और जीव से अतिरित्त है वही पुरुष इस सब भृत, भविष्यत् और वर्त्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिस में प्रनय की प्राप्त होते हैं वह बुद्या है उस के जानने की इच्छा करी ॥ ५ ॥

#### जन्माद्यस्य यतः॥

यह गारीरक सू० भ०१। सू०२। जिस से इस जगत् का जन्म स्थिति श्रीर प्रलय होता है वही बृद्धा जानने योग्य है। (प्रश्न) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुश्रा है वा श्रन्य से? (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुश्रा है परन्तु इस का उपादान कारण प्रक्राति है। (प्रश्न) क्या प्रक्राति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? (उत्तर) नहीं, यह श्रनादि है। (प्रश्न) श्रनादि किस की कहते श्रीर कितने पदार्थ श्रनादि हैं? (उत्तर) ईश्वर, जीव श्रीर जगत् का कारण ये तीन श्रनादि हैं। (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है? (उत्तर)

दा सुपर्शा सयुजा सखाया समानं दृद्धं परिषय्वजाते। तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्ति नश्नन्तन्योत्रभिचाकशौर्त॥१। म्ह० म०१। मू०१६४। मं०२०॥

शास्त्रतीभ्यः समास्यः ॥ यजुः ऋ० ४० मं० ८

(दा) जो बृद्ध और जीव दोनीं (सूपर्ष) चेतनता और पालनादि गुर्षों में सहम (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मिचता युक्त सनातन अनादि हैं और (समानम्) वैमा ही (हल्लम्) अनादि मून रूप कारण और भाखा रूप कार्य्य युक्त हल्ल अर्थात् जो स्थूल होकर प्रस्तय में किन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ दन तीनीं के गुण कमी और स्वभाव भी अनादि हैं दन जीव और वृद्ध में से एक जो जीव है वह दस हल्ल रूप संसारमें पाप पुर्ख रूप फर्ली की (स्वादित्त) अन्छे प्रकार भीका है और दूसरा परमातमा कमीं के फर्ली की (अन्यनन्) न भीका हुआ चारों और अर्थात् भीतर

बाहर सबंत प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव श्रीर दोनों में प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों श्रनादि हैं ॥१॥ (शास्वती॰) श्रर्थात् श्रनादि सनातन जीवरूप प्रजा ने लिये वेदहारा परमात्मा ने सन्विद्याश्री का बोध किया है ॥२॥

त्रनामेकां लोहितश्रक्तरुष्णां बह्वीः प्रनाः मृनमानां स्वरूपाः। त्रनोह्ये को जुषमाणीनुश्रेते नहात्येनां भुक्तभोगामनोन्यः॥

यह उपनिषद का वचन है। प्रकृति जीव भीर परमात्मा तीनीं अज अर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कीई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ प्रमृता है और उस में परमात्मा न प्रसृता और न उस का भोग करता है। ईखर और जीव का लच्च ईखर विषय में कह आये अब प्रकृति का लच्च लिखते हैं:--

सत्त्राचस्तमसां साम्यावस्वाप्रक्रातः प्रक्रतेर्महान् महतो-ऽहंकारोऽहंकारात् पंचतन्त्राचाणुग्रभयमिन्द्रयं पंचतन्त्रात्रेभ्यः स्थूलाभूतानि पुरुष इति पंचविश्रतिर्गसः॥ सांस्यसू०।

(सत्त) शह (रज) मध्य (तमः) जाह्य अर्थात् जहता तीन वसु मिस कर जो एक संघात है उस का नाम प्रक्षति है। उस से महत्तत्व बुद्धि उस से अहंकार उस से पांच तत्माचा सन्ध्यम भूत भीर दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत ये चीवीस और पश्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव ग्री परमेखर है इन में से प्रक्षति श्रविकारियी और महत्तत्व अहंकार तथा पांच स्माम मृत प्रक्षति का कार्य शीर इन्द्रियां सन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रक्षति उपादान कारण शीर न किसी का कार्य है। (प्रश्न):-

सदेव सोम्थेट्मग्र श्वासीत्। १। श्वसहा इट्मग्र श्वा-सीत्। २। श्वात्मा वा इट्मग्र श्वासीत्। ३। ब्रह्म वा इट्मग्र श्वासीत्। ४।

धे उपनिषदों ने वचन हैं — है श्वेतनेती! यह जगत् स्ष्टि ने पूर्व सत्। १। असत्। २। आत्मा। ३। श्रीन ब्रह्मकृप या पश्चात्॥ ४॥

तदैचत बहु: स्यां प्रणायेयेति ॥ १ ॥ सो कासयत बहु: स्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥

यह तै सिरीयोपनिषद् का दचन है-वही परमात्मा भपनी इच्छा से बहुक्प हो गया है ॥१।२॥

#### भव खित्वदं ब्रह्म ने इ नानास्ति किंचन।

यह भी उपनिषद् का वचन है—जी यह जगत् है वह सब निश्चय करके बृद्ध है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब बृद्ध रूप है। (उत्तर) की दन वचनी का प्रमर्थ करते हो ? की कि उद्घे उपनिषदी में:—

श्रन्तेन सोम्पश्'गेनापोम्लिन्विक् श्रद्धास्योम्पश्'गेन तेनोम्लिमिक्छ तेनसा सोम्पशु'गेन सन्मूलिन्विक सन्मूलाः साम्रामाः प्रनाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥

हान्टोग्य उपनिः—हे खेतकतो ! अम्रूष्प पृथिवी कार्यसे जलक्ष सृत कारण को तृजान,कार्यक्ष जम सेतेजोरूप मूल और तंजो रूप कार्यसे सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उस की जान,यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत् मृष्टि के पूर्व असत् के सद्य और जीवात्मा बुद्धा और प्रकृति में लीन हो कर वर्धमान था अभाव न था और जी (सर्वस्वलुः) यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं को देंट कहीं का रोड़ा भान मतो ने कुड़वा जोड़ा" ऐसी सीसा का है क्यों कि :—

सर्व खल्विदम् बह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत कान्दोग्य भीर:-

#### नेइनानास्ति किंचन।

यह कठ बन्नो का वचन है-जैसे प्रशेर के ग्रंग जब तक गरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और श्रमग होने से निक ग्री हो जाते हैं वैसे ही प्रकरण स्थ वाक्य सार्थक ग्रीर प्रकरण से ग्रमग करने वा किसी ग्रन्य के साथ जोड़ने से ग्रनर्थक हो जाते हैं। सुनो ! इस का मर्थ यह है, है जोव ! तू बुद्ध की उपासना कर जिस बुद्ध से जगत् की उत्पत्ति स्थिति भीर जीवन होता है जिस के बनाने भीर धारण से यह सब जगत् विद्यमान हुन्ना है वा बुद्ध से सहचरित है उस को छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेतनमात्र ग्रख खेकरस बुद्ध कर में नाना वसुन्नों का

मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेखर के श्राधार में स्थित हैं। (प्रथन) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (डलर) तीन, एक निमिन्त, दूसरा उपादान, तीगरा साधारण, । निमित्त कारण उस का कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने श्राप स्वयं बने नहीं दूसरे की प्रकारान्तर बना देवे। दूसरा उपादान कारण उस को अहते है जिस के विना कुछ न बने वही अवस्थान्तरकृप हो के बन श्रीर बिगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उस को कहर्त है कि जो बनाने में साधन श्रीर साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दी प्रकार के हैं एक सब मुष्टि को कारण में बनाने धारने और प्रलय करने तथा सब कौ व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमाला। दूसरा-परमे-प्रवर की मृष्टि में से पदार्थी को ले कर अनेक विश्व कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव। उपादान कारण प्रक्रति परमाण जिस की मब संसार की बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने में श्राप से श्राप न बन श्रीर न विगड सकती है किन्त दूसरे के बनाने से बनती श्रीर विगाइने से विगडती है। कडीं र जह के निमित्त से जड़ भी बन श्रीर बिगड भी जाता है जसे पर्मेश्वर की रचित वीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से हवाकार ही जात है भीर भारन शादि जड़ की संबोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिग-हना परमेग्बर और जीव के दाधीन है। जब कोई वस्त बनाई जाती है तब जिन २ साधनों में अर्थात जान द्र्यन बल हाय श्रोरनाना प्रकार के साधन श्राटि साकार कीर आकाम माधारण। कारणजैसे घड़े को बनाने वाला कहार निलिन्त, मही जपादान और दण्डचक आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, ष्ठाय, ज्ञान, क्रिया चादि निमित्त साधारण चौर निमित्त कारण भी हीते हैं। इन तीन कारणों के विना कोई भी वसुनहीं बन सकती और न विगड़ सकती है (प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग कंवल परमेश्वर ही को जगतु का श्रमित्र निसि-सीपादान कारण मानत हैं॥

## यथोर्गानाभिः मृजते गृह्णते च ॥

यह उपनिषद् का वचन है। जैसे सकरी बाहर से कोई पदार्ध नहीं निती अपने ही में में तन्तु निकान जाला बना कर आप ही उस में खेलती है वैसे बुझ अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही कीड़ा कर रहा है सो बुझा इस्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुक प अर्थात् जगदाकार हो जाज संकल्पमात्र से सब जगदूप बन गया की कि।

#### श्चादावना च यनास्ति वर्त्तमानिपि तत्तथा॥

यह मांड् खोपनिषद् पर कारिका है-जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्लमान में भो नहीं है। किन्तु मृष्टि को भादि में जगत्न या बृद्धा या प्रस्य की श्रन्त में संसार न रहे गा तो वर्लमान में सब जगत् ब्रह्म क्यों नहीं ? (उत्तर) जो तुद्धार कहने की अनुसार जगत् का उपादान कारण बृद्धा होने तो वह परिणामी श्रवस्थान्तरयुक्त विकारों हो जाने और उपादान कारण के गुण कमें स्वभाव कार्य में आते हैं।

कारसमुस्यपूर्वकः कार्यमुगो दृष्टः॥ वैशेषिकसूर्ण

उपादान कार्ण के महग्र कार्क में गुण होते हैं तो बुद्ध सिच्दानन्दस्तरूप जगत्कार्यरूप से अमत् जड़ और आनन्द रहित बुद्ध अन और जगत जत्मस इसा है बुद्ध श्रद्धश्र श्रीर जगत् दृश्य है, बुद्धा अखंड श्रीर जगत् खंड रूप है जी बुद्धा से पृथियादि कार्यं उत्पन्न होवें तो पथियादि में कार्यं के जड़ादि गुण बुद्ध में भी होवें अर्थात जैसे पृष्टियादि जड़हें वेसा बुद्ध भी जड़ हो जाय याँ र जैमा परमेश्वर चेतन है वैसापथियादि कार्य्य भी चेतन होना चाहिये। श्रीर जो सकरीका ट्रांटान्स दिया वह तुद्धारे मत का माधक नहीं किन्तु बाधक है क्यों कि वह जहरूप प्रदीर तन्त् का ज्यादान और जीवातमा निमिश्त कार्ण है और यह भी परमातमा को भद्गत रचना का प्रभाव है कीं कि अन्य जन्त के प्रशेष में जीव तन्त्र हीं निकाल सकता वैस्ही व्यापक बुद्धा ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और एरमाणु कारण से स्थून जगत की बना कर बाहर स्थलकप कर आप उसीमें व्यापक हो के माली मृत आनन्दमय ही रहा है। श्रीर जी परमात्मा न इंचण अर्थात् दर्शन विचार श्रीर कामना की कि मैं सब जगत् की बना कर प्रमिड हो जं अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवीं की विचार, जान, ध्यान, उपदेश, यक्ण में प्रमेखर प्रसिद्ध चीर बहुत म्थल पदाशी में सहवसीमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मूल जीवी को कोड़ के उस को कोई नहीं जानता । श्रीर जो वह कारिका है वह ध्रममृलक है क्यों कि प्रस्य में जगत् प्रभिष्ठ मर्दाणा और सष्टि के अन्त अर्थात् प्रस्थके अ। रंभ से जब तक इसरी वार सृष्टि न होशी तब तक भी जगत् का कारण मुख्य हां कर श्राप्तिह रहता है की कि :-

तम त्राषीत्तमषागृहमग्रे ॥१॥

ऋग्वंद का वचन है।

## त्रामी दिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलचणम्। त्रप्रतर्क्यमिवज्ञेयप्रमुप्त मिव मर्वतः॥ २॥

यह मब जगत् स्टिट के पहिले प्रलय में श्रंधकार से आहत शाच्छा दित था र्फीर प्रल्यारंभ के पर्यात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसीन जानने न तर्क में लानेश्रीनर प्रसिद्ध चिट्टों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्यथा श्रीर न होगा किन्तु वर्शमान में जाना जाता है भीर प्रसिद्ध चिक्कीं में युक्त जानने की योग्य होता चौर यथावत् उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का श्रभाद लिग्वा सो सर्वेषा श्रप्रमाण है क्यों कि जिस की प्रमाता प्रमाणीं से जानता औरमाम होता है वह अन्यया कभी नहीं हो सकता। (प्रक्रन) जगत् के बनाने में परमिश्वर का क्या प्रयोजन है ? (२ सर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रज्ञ) जीन बनाता ती श्रानन्द में बना रहता श्रीर जीवीं को भी सुख दु:ख प्राप्त न होता। ( उत्तर: यह आनसी और दरिद्र लोगों की बर्ति हैं पुरुषार्थी की नहीं ग्रोर जावीं को प्रलय में क्या मुख वा दुःख है जो मृष्टि के मुख दु:ख को तुल-ना की जाय ता सन्व कई गुना अधिक इं।ता और बहुत से पविवातमा जीवमुति के साधन कर मोच के ग्रानन्द की भी प्राप्त होते है प्रनाय में निकक्षी जेसे सुप्ति में पड़ि रहते हैं वैसे रहते हैं - आर प्रलय के पूर्व सिष्ट में जीवीं के किये पाप पुरुष कर्मा का फल ईप्वर केसे टे सकता और जीव क्यों कर भीग सकते ? जी तुम से कोई पूर्व कि श्रांख के शर्न में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कही में देखना। ती जो ईंग्बर में जगत औ रचना करने का विज्ञान बल ग्रीर क्रिया है उस का क्या प्रयोजन विना जगन् की उत्पत्ति करने के १ दूसरा कुछ भान कड श्रीर परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकत है जब जगत् की बना वे उस का अनन्त मामध्ये जगत् की, उत्पत्ति, स्थिति. प्रसय श्रोर व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे पर्शेश्वर का स्वाभाविक गुणा जगत् की उत्पक्ति करके सब जोवी की असंख्य पदार्थं दे कर परीपकार करना है। (प्रयः) बीज पहिले है वा वृत्त १ (उत्तरः) बीज, क्यांकि बीज हेतु, निदान, निमित्त चौर कारण इत्यादि प्रव्ह एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य्य के प्रथम ही होता है। (प्रश्न ) जब परमेश्वर सर्वश्रितामान् है तो यह कारण श्रीर जीव को भी छत्यन कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वग्रितामान् भी नहीं रह सकता ? ( उनर) सर्वग्रितामान प्रव्याध पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वेशितामान् वह कहाता है कि जो असंभव बात

को भी कर सजे ? जो कोई असंभव बात अर्थात् जैसा कारण के जिना कार्य की कर सकता है तो विना कारण दूसरे ई खर की उत्पत्ति कर और खर्य सहस्रा की प्राप्त, जड़, दु:खो अन्यायकारी अपवित्र और कुकर्भी पादि हो सकता है वा नहीं ?जा स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उपा जल गीतल और पशिक्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईप्रवर भी नहीं कर सकता श्रीर ईप्रवर के नियम सत्य और पूरे हैं इस लिये परिवर्तन नहीं कर सकता इस लिये सर्वेयक्तिमान का अर्थ दतना हो है कि परमाक्षा विना कि मो के सहाय के अपने सब कार्य्य पर्णकर सकता है। (प्रक्रन) ईखर साकार है वा निराकार ? जी निराकार है ती विना हाय अ।दि साधनी की जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दीष नहीं त्राना । उत्तर) ईखर निराकार है, जी साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईखर नहीं क्यों कि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वनुचीं में परि च्छित्र, चधा, त्वा, ई दन, भेदन, शीतोषा, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे उस में जीव के विना इंग्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और इम साकार अर्थात गरीर धारी हैं इस से असरेगु, अगु, परमागु और प्रक्ति को अपने वस में नहीं ला सकते हैं वैसे हो स्थल टेहधारी परमध्वर भी उन मुद्धा पदार्थों से स्थल जगत् नहीं बना सकता जा परमेखर भौतिक इन्द्रिय गोलक हरत पाटाटि अध्यवीं से रहित है परन्तु उस की चनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव भीर प्रकृति में कभी न हां सकतं जब वह प्रकृति से भी मध्य श्रीर उन में व्यापक है तभी उन की पकड़ कर जगराकार कर देता है। प्रानः जैसे मन्यादि के सा वाप काकार हैं उनका मन्तान भी साकार होता है जो वे निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे पर्मेखर निराकार हो तो उस का बनाया जगत भी निराकार होना चाहिये! (उत्तर) यह तुम्लारा प्रदन सड़की की समान है क्यां कि इस अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थल हाता है वह प्रकृति श्रीर परमास जगत्का उपादान कारण है श्रीर वे सर्वधा निराकार नहीं किन्त परमेश्वर से स्थल और अन्य कार्य से स्ल्म याकार रखते हैं। प्रश्न क्या कारण की विना परमेश्वर कार्यका नहीं कर सकता? (उक्तर) नहीं, क्यां कि जिस का अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सबेशा यसंभव है जैसा कोई गपीड़ा हांक टे कि मैंने वन्ध्या के पुत्र श्रीर पुत्री का विवाह देखा, वह नर गुक्त का धनुष श्रीर दोनां खपुष्प की माला पहिरे हए श्री मृगतः िषाका के जल में सान करते श्रीर गंधर्वनगर में रहते थे वहां वहल के विनावर्षा पृथिवी के विनासब अबी की उत्पक्ति यादि होती थी वैसा ही कारण

के विना कार्य का होना असंभव है जैसे कोई कहे कि "मम मातापितरी नस्तोऽहमेवमेव जातः। मम मुखे जिल्ला नास्ति बदामि च" अर्थात् मेरे माता पिता न से ऐसे हो में उत्पन्न हुआ हूं मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूं विल में सप न या निकल आया में कहीं नहीं या ये भी कहीं नये और हम सब जने आये हैं ऐसी असंभव बात प्रमन्त गीत अर्थात् पागल लोगों की है। (प्रश्न) जो कारण के विना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर) जी केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते आर जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है जैसे पृथिवी घर आदि का कारण भीर जल आदि का कार्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रक्रात है वह धनादि है।

मृलं मूलाभावादमृलं मूलम् ॥ सांख्यसू०।

मुल का मूल प्रधीत् कारण का कारण नहीं हीता? इम से प्रकारण सब कार्यों का कारण होता है क्यों कि किसी कार्य्य का प्रारम्भ समय के पूर्व तीनीं कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, कई का सूत और निलका आदि पूर्व बन्तेमान होने से बस्त बनता है वेसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व पर-मेश्वर, प्रकृति, काल और पाकाश तथा जीवीं के बनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी नहीं तो जगत् भी नहीं।

श्रव नास्तिका श्राहः श्रव्यं तत्त्वं भावापि नश्यित वस्तु धर्म स्यादिनाशस्य ॥१॥ सांख्यस्०॥

श्रभावाद् भावोत्पत्तिनीनुपमृद्य प्रादुर्भीवात् ॥ २ ॥ ईश्वरः कारणं पुरुषक्रमीफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥ श्रिनिमत्ततो भावोत्पत्तिः कग्रदकते च्लाग्रादिदर्शनात् ॥ ४ ॥ सर्वमिनित्यमृत्पत्तिविनाश्यभित्वात् ॥ ५ ॥ सर्व नित्यं पञ्चभूतिनत्यरवात् ॥ ६ ॥ सर्व पृथग्भावलच्चस्पृथक्रवात् ॥ ७ ॥ सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ न्यायस् ० ॥

ष्य० ४। श्राहि० १॥

यहां नाम्तिक लीग ऐसा कहते हैं कि श्रन्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व श्रुत्य या अन्त्य में श्रुत्य होगा की कि जो भाव है अर्थात् वर्त्तमान पदार्थ है उसका अभाव हो कर ग्रन्य हो जायगा॥१॥ (उत्तर) ग्रन्य अ।काग अट्य्य अवकाश और बिन्दु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस श्रन्य में सब पदार्थ अहण्य रहते हैं जैमे एक बिन्ट् से रेखा, रेखाओं में वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईम्बर की रचना से बनते हैं चौर ग्रन्य का जानने वाला श्रन्य नहीं होता ॥ १ ॥ द्मरा नास्तिक-श्रभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का महन किये विना शंजुर उत्पन नहीं होता भीर बीज को तोड़ कर देखें ती अंकुर का भ्रभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता या तो अभाव से छत्पत्ति हुई। उत्तर ) जो बीज का उपमह न करता है वह प्रयम ही बीज में या जो न होता ती उत्पन्न कभी नहीं होता॥२॥तोसरा नास्तिक-कहता है कि कसी का फल पुरुष के कमें करने से नहीं प्राप्त हीता कितने हीं कर्म निष्फल दीखने में आते हैं इस लिये अनमान किया जाता है कि कार्मी का फल प्राप्त होना देश्वर के आधीन है जिस कार्स का फल देश्वर देना चाहै टेता है जिस कर्म का फल टेना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल ईप्रवराधीन है। ( उत्तर ) जी कार्म का फल देखराधीन हो तो विना कार्म कि ये ई खर फल क्यों नहीं देता? इस लिये जेसा कमे मन्त्र्य करता है वैसा हो फल देखर टेता है। इस से देखर स्वतन्त्र प्रा को कमें का फल नहीं टे सकता किना जैसा कर्म जीव करता है वंसे ही फल ईग्बर देता है।। ३।। चौया नास्तिक कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों को उत्पत्ति हीती है जैसा बबून आदि हवीं के कांटे तौका श्रीण वाले देखने में श्रांत हैं इस से विदित होताहै कि जबर सृष्टि का आरंभ होता है तब २ शरी बादि पदार्थ विना निमित्त के हाते हैं। (उत्तर) जिस से पदार्थ उत्पन्न हीता है वही उस का निमित्त है विना कंटकी हच के काँटे उत्पन्न क्यों नहीं हो ?।। ४।। पांच्यां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थं उत्पत्ति श्रीर विनाग वाले हैं इस लियं सब श्रनित्य हैं॥

> प्रलोकार्धेन प्रवच्यामि यद्कां ग्रन्थकारिभि:। बह्य सत्यं जगन् मिथ्या जीवो बह्यीव नापर:॥१॥

यह किसी यन्थ का स्नोक है नयीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोटो में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोडों ग्रन्थों का यह सिद्दान्त है बुद्ध मत्य जगत निष्या श्रीर जीव बुद्ध से भिन्न तृष्टीं। (उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब श्रनित्य नहीं हो सकता। (प्रश्न) सब की नित्यता भी श्रनित्य है जैसे श्राम

काम्ठीं को नष्ट कर भाष भी नष्ट ही जाता है। (उत्तर ) जी यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्तमान में घनित्यत्व घीर परम सृत्य कारण की घनित्य कह ना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग बुद्ध से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो बच्च के सत्य होने से उस का कार्य्य यमस्य कभी नहीं हो सकता। जी खप्न रज्जू सर्पादिवत् कल्पित करें तो भी नहीं बन सकता की कि कल्पना गुण है गुण से दृष्य नहीं श्रीर गुण दृष्य से पृथक् नहीं रह सकता जब काल्पना का कर्सा नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य हीनी चाहिये नहीं ता उस की भी अनित्य मानी। जैसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जी जाग्टत अर्थात् वर्कमान समय में सत्य पदार्थ हैं उन के साचात् सम्बन्ध से प्रत्यचादि ज्ञान होने पर संस्कार प्रकात् उन का वासनारूप ज्ञान घातमा में स्थित हीता है स्वप्न में उन्हीं की प्रत्यच देखताहै जैसे सुष्ति ही ने बाह्य पदार्थी के चान की अभाव में भी बाह्य पढ़ाये विद्यमान रहते हैं वैसे प्रस्तय में भी कारण दव्य वर्श-मान रहता है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे ती जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे इस लिये वहां उन का जान भाव है श्रीर बाहर सब पदाये वस्तेमान हैं। ्प्रथन ) जसे जारुत के पदार्थ स्वप्न श्रीर दोनी के सुप्ति में श्रनित्य हो जाते हैं वैसे जाग्टत के पद। हाँ को भी स्वप्न के तुन्य मानना चाहिये। (उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते की कि स्वप्न और सुप्रिम में बाह्य परायों का अज्ञान माव होता है अभाव नहीं जैसे किसो के पीठे की श्रीर बहुत से पटार्थ शहष्ट रहत हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुपृप्ति की बात है। इमलिये जापूर्व कह अधिका बुद्धा जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य हैं बही मत्य है? ॥५॥ क्:ठा नास्तिक कहाता है कि पांच भृती के नित्य हो ने से सव जगत् नित्य है। (उत्तर) यह बाम सत्य नहीं, क्यों कि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाम का कारण देखने में भाता है वे सब नित्य हीं तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न श्रीर विनष्ट हीते दीखते ही हैं इस से कार्य को नित्य नहीं मान सकते॥ ६॥ सानवां नास्तिक कहता है कि सब एथक्र हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस र पदार्थ की इस देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दोखता। (उत्तर) चवयवीं में चवयवी, वर्तमानकाल, चाकाध, परमातमा और जाति प्रयक् र पदार्थ समूहीं में एकर हैं उन से पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता इस लिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् र हैं श्रीर पृथक् र पदार्थी में एक पदार्थ भी है। ७॥ ग्राठवां नाहितक कहता है कि सब पदार्थों में इतरितर

अभाव की सिवि होने से सब अभावकृष हैं जैसे "अनम्बी गी: । अगीरम्बः" गाय घोड़ा नहीं श्रीर घोड़ा गाय नहीं इस लिये सब को सभावरूप मानना चाहिये। ( उत्तर ) सब पदार्थी में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु "गिव गी रश्वे ऽध्वो भावकृपा वर्तत एव" गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है समाव कभी नहीं हो सकता जो पदार्थों का भाव न हो ती इतरतराभाव भी किस में कहा जावे ? ॥ ८ ॥ नववां नास्तिक-कहता है कि स्वभाव से जगतको छत्पत्ति होती है जैसे पानी, अब एक च हां सड़ने से कामि उत्पन्न होते हैं और बीज एथिबी जन के मिलने धास वृचादि भीर पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग श्रीर तरंगीं से समुद्र फेन इस्दी चूना श्रीर नीवू केरस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्वभाव गुणीं से उत्पन्न हुन्ना है इस का बनाने वाला कोई भी नहीं। (उत्तर) जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति हो वे तो विनाध कभी न होवे श्रीर जी विनाश भी खभाव में मानी तो उत्पास न होगी श्रीर जो होनी स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानीं गेतो उत्पत्ति श्रीर विनाश की व्यवस्था कभी न होस केगी भीर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाममानागे तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश द्वीने वाले द्रव्यों से पृथक् मानना प्रहेगा जो स्वभाव हैं। म जलाति और विनाम होता तो समय ही में उत्पत्ति भीर विनाम का होना संभव नहीं जो स्वभाव में उत्पद्म होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? भीर जिसर की योग से जीर उत्पन्न होता है वहर ई प्रवर्क उत्पन्न किये हुए भीज, अज, जलादि के मंथोग से घाम, तृक्ष और कमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उनके महां जैसे इस्टी चूना धीर नीवू का रस टूरर देश से आकर आप नहीं मिलत किसी के मिलान से मिलत हैं उसमें भी यथा योग्य मिलान से रोरी होती है अधिक स्पून का अन्यया करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति प्रमाणुर्की का ज्ञान भीर युक्ति से प्रमिख्य के मिलाये विना जड़ पदार्थ खयं कुछ भी कार्य सिन्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इस सिये खभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥८॥ (प्रश्न-इस जगत् का कर्तान थान है चौर न हो गाकिन्तु घनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है न कभी इस की उत्पक्ति हुई न कभी विनाध छोगा। (उत्तर / विना कर्ता के कोई भी कियावा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन प्यिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे भनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता भीर वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस की न मानी ती कठिन से कठिन

पाषाण शीरा पीर पोलाद आदि तोड ट्का कर गला वा भस्र कर देखा कि इन में परमागु पृथक् २ मिले हैं ? वा नहीं जी मिली हैं ती वे समय पाकर अलग २ भी प्रवश्य हार्त हैं ॥ १०॥ (प्रश्न ) प्रनादि ईप्यर कीई नहीं किन्तु जी योगाभ्यास मं श्रणिमादि ऐषार्य्य की प्राप्त ही कर सर्वजादि गुण्युता केवल चानी हीता है वही जीव परमेखर कहाता है। ( उत्तर ) जी अनादि देखर जगत्कास्त्रष्टान होती साधनीं से सिंह हीने वाले जीवीं का ऋषार जीवनरूप जगत् धरीर श्रीर इन्द्रियों के गासक कैसे बनर्त इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न हीते ती सिड कहां ने हीता ? जीव चाहै जैसा साधन कर सिंह हीवे ती भी ईष्टर की जी खां सनातन अनादि मिडि है जिस में धनन्त सिडि हैं उस के तुर्य कीई भी जीव नहीं ही सकता क्यी कि जीव का परम अविधि तक जान बट् ती भी परिमित जान और सामर्थ वाला है।ता है अनन्त ज्ञान और सामधी वाला कभी नहीं है। सकता देखा कीई भी भाज तक देखरकान सृष्टि कम की बदलने हारा नहीं हुआ है और न हीगा जैसा चनादि मिड परमेश्वर ने नेत्र से देखने श्रीर कानी से सुनने का निबंध किया है इस की कोई भी यागी बदल नहीं सकता जीव ईश्वर कभी नहीं इंसिकता। (प्र०) कल्प कल्पान्तर में देश्वर मृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? जैसी कि अब है वैसो पहिले या आर आग हागो भेद नहीं करता ? ( उत्तर ) :--

सृयोचन्द्रमधी धातायथा पर्वमकत्प्यत्। दिवं च प्रथिवीं चान्तरिचमधो स्व:॥ म्ह०॥ मं०१। स्०१६। मं०३॥

(धाता) परमेखन जैसे पूर्व कला में सूर्य, चल्द्र, विद्युत, पृथिवो, अन्ति च, मादि की बनता हुआ देसे हो अब बनाये हैं भीर आग भी वैसे हो बनाविगा॥ १॥ इस निये परमेखन के काम विना भूल चूक के होने से सदा एक से हो हुआ करते हैं जी अल्प ज और जिस का ज्ञान हां जिय की प्राप्त होता है इसी के काम में भूल चूक हैं तो है देखन के काम में नहीं। प्रश्ने सृष्टि विषय में वेदादि प्राप्तीं का स्वि-रोध है वा विनेध १ ( उत्तर ) अविनेध है। ( प्रश्न ) जी अविनेध है ता :-

तचादा एतचादात्मन आकाशः सस्भूतः आकाशादायः वायोर्गनः अग्नेरापः अद्दश्यः पृथिवौ पृथिव्या श्रोषध्यः श्रोषधिः स्योऽन्त्रम् अन्ताद्रेतः रेतसः पुरुषः सवा एष पुरुषोऽन्तरसमयः॥

यह तैसीय उपनिषद् कावचन है उस परमेखर श्रीर प्रकृति से श्राकाश श्रवकाश श्रधीत् जी कारणकप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा या उस की इकटा करने से अवकाश उत्पन्न सा हीता है वास्तव में बाकाय की उत्पत्ति नहीं हीती क्योंकि विना श्राकाश के प्रक्षति भीर परमाण कहां ठहर सर्व श्राकाय के प्रधात् वायु, वायु के प्रधात श्रावन, श्रावन के पश्चात् जल,जल के पश्चात् पृथियी, पृथियी से श्राविध, श्रीविधियी से अब, अब से बीर्थ, बीर्थ से पुरुष सर्थात् प्ररोर उत्पन्न हीता है, यहां आकागादि क्रम से और छांदोग्य में घान्यादि, एतरेय में जलादि क्रम में सुष्टि हुई वेदी में कहीं पुरुष कहीं हिर्ण्यगर्भ श्रादि में मौमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषाथ, सांख्य में प्रकृति भीर वेदान्त में बृह्म से सृष्टि की उत्प सि मानी है अब जिस की सचा और जिसकी भूंठा मानें ? (उत्तर इस में सब सची कोई मूठा नहीं, मूंठा वह है जो विपरीत समसता है, क्योंकि परमेखर निमित्त श्रीर प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रस्य दीता है उस के पवात् श्राकाशादि क्रम श्रर्थात् जब श्राकाश श्रीर वाय् का प्रलय नहीं होता श्रीर ध्यन्यादि का हीता है प्रग्न्यादि क्रमचे और जब विद्यत् प्राप्त का भी नाग नहीं होता तब जल क्रम में मृष्टि होती है अर्थात् जिस र प्रलय में जहां र तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होता है पुरुष भीर हिरस्प्राभीदि प्रधम-समुझास में लिख भी श्राय हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस की कहत हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध बाद होवें छ: ग्रास्त्रों में भवि-रोध देखों इस प्रकार है। मीमांसा में "ऐमा कोई भी कार्य्य जगत में नहीं होता कि जिस के बनाने में कमे चेष्टान की जाय" वंग्रेषिक में "समय न लग विना बर्ग ही नहीं"न्याय में 'उपादान कारण नहींने से कुछभी नहीं वन सकता योग में "विद्या, ज्ञान, विचार्न किया जाय" तो नर्जी बन सकता सांख्य में तत्व श्री का मेल न छोने से नहीं बन सकता"श्रीर"वैदान्त में "बनान वाला न बनाव तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सर्व इस लिये मृष्टि कः कारणी से बनती है उन कः कारणी की व्याख्या एक २ की एक प्रास्त्र में है इस लिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे ह: पुरुष मिल के एक कप्पर उठा कर भिक्तियों पर धरें वैसा ही सुच्छिर कार्य की व्याख्या कः प्रास्त्रकारीं ने मिल कर पूरी की है जैसे पांच अधि भीर एक संदृहिए की किसी ने इाथी का एक २ देश वतलाया उन से पूछा कि इाथी कसा है उन में से एक ने कहा खंभे,दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथेने कहा भाड़ पांचवं ने कहा चीतरा और इटे ने कहा काला २ चार खंभी के जपर कुछ भेंसा सा आकार वाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्थ नवीन

ग्रंथी के पढ़ने और प्राक्ततभाव वालीने न्हिंब प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन चुदृबुिंड कि सिहा में सामाश्री के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे को निन्हा में तत्पर हो के भाइता भगड़ा मचाया है इन का कथन बुिंड मानी के वा अन्य के मानने यीग्य नहीं। क्यों कि जो ग्रंथी के पीक्षे ग्रंथे चलें तो दुःख क्यों न पावं 'श्रेमें ही आज कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, हिन्द्र याराम, पृष्ठवीं की लीला संसार का नाग्य करने वाली है। (प्रश्न) जब कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं १० उत्तर) भरे भोले भाइयों! कुछ अपनी बुढ़ि की काम में क्यें नहीं लात ' देखा समार में दोही पदार्थ हीत है, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं श्रीर जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य स्टिंट का यथावत् नहीं समभता तब तक उस की यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं हीता:—

नित्यायाः सत्त्वर जस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेकत्यन्तानां परमस्त्रच्यागां ष्टथक् पृथ्यवत्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः सं योगारंभः मंयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्यूलाकारप्राप्तिः सृष्टिकच्यते।

त्रनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजम् श्रीर तमो गुणों की एकावस्थारूप प्रक्रति से उत्पन्न जी परम सूक्ष्म पृथक् २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जी सयोग का आरंभ हे संयोग विश्वि से श्रवस्थान्तर दूसरो २ श्रवस्था की सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनो है इसी से यह संसगे हीने से सृष्टि कहाती है। भला जी प्रथम संयोग में मिलने श्रीर मिलाने वाला पदार्थ है जो संथीग का शादि श्रीर वियोग का श्रन्त श्रवात जिस का विभाग नहीं ही सकता उस की कारण श्रीर जो संयोग के पीकी बनता श्रीर वियोग के पथात् वेसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है जी उस कारण का कारण, काय्य का कार्य, कला का कार्य, कला का साधन को साधन, श्रीर साध्य का साध्य, कहता है वह देखता श्रीप, सुनता विहरा श्रीर जानता हुशा मूट है। ब्या श्रीख की श्रांख, दीपक का दीपक, श्रीर सूर्य का सूर्य, कभी ही सकता है? जी जिस से उत्यन्न हीता है वह कारण श्रीर जी उत्पन्न हीता है वह कार्य श्रीर जी कारण का कार्यक्र बनाने हारा है वह कार्य कहाता हो।

नामतो विदाते भावो नाभावो विदाते मतः। उभयोरिप दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभः॥ भगवद्गी ।

कभो असत् का भाव वर्त्तमान और सत् का अभाव अवर्त्तमान नहीं होता इन दीनीं का निर्णेय तत्त्वद्यों लोगों ने जाना है चन्य पचपाती चायही मली-नातमा अविद्वान् सोग इस बात का सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्यों कि जी मनुष्य विदान् सत्संगी ही कार पूरा विचार नहीं करता वह सदा स्त्रम जास में पड़ा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याश्री के सिद्धान्तों की जानते हैं श्रीर जानने के लिये परिश्रम करते हैं जान कर भीरों की निष्कपटता से जनाते हैं इस से जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब स्रष्टि का समय द्याता है तब परमात्मा उन परम सू ल्म पदार्थों की इकड़ा करता है उस की प्रथम भवस्था में जो परम सूज्म प्रक्रतिकृप कारण से कुछ स्थूल छोता है उस का नाम महत्तत्व भीर जो उस से कुछ स्थूल इंश्ता है उस कानाम ग्रहंक।र भीर श्रहंकार से भित्र २ पांच स् च्मभृत यात्र, त्वचा, नेत्र, जिल्ला, घाण, पांचचान इन्द्रियां, वाक, इस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्मा इन्द्रिय हैं भीर ग्यारहवां सन कक स्थल उत्पन्न होता है और उन पंचतन्यात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच म्थल भूत जिन की हम लोग प्रत्यच देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की अवधियां कुछ आदि उन से भन्न भन से वीर्थ और बीर्थ से यरीर होता है परन्तु भादि सृष्टि मैं युनी नहां होती क्यों कि जब स्त्रीपुर्वा के यरीर परमातमा बना कर उन में जीवीं का संगीग कर देता है तदनन्तर मैथनी मुष्टि चलती है। देखों! ग्ररीर में किस प्रकार की जानपूर्वक स्टिंग स्वी है कि जिस को विद्वान् लोग देख कर पायथ मानते हैं। भीतर हाडीं का जोड़, नाडियों का बन्धन, मांस का लेपन, अमड़ी का ढक्कन, भ्रीष्ठा, यक्तत, फंफड़ा, पंखा कना का स्थापन; जीव का संयोजन, शिरीकृप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, र्घाख की अतीव सूच्म थिरा का तारवत् ग्रंथन, इन्द्रियों के मार्गी का प्रकाशन, जीव के जाग्टत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषीं का निर्माण, सब धातु का विभाग करण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि की विना परमेश्वर के कीन कर सकता है ? इस के विना नाना प्रकार की रत धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट हच आदि की जीवीं में अति सूच्य रचना, असंख्य इरित, स्वेत, पीत, क्रणा, चित्र मध्यकपीं से युक्त पच, पुरुष, फल, मूल निर्माण मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्र, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्न, पुष्प, फल, श्रव, कन्द मूलादि रचन; श्रनेकानेक कोड़ी भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोक निर्माण, धारण, श्वामण, नियमी में रखना मादि परमेश्वर के विना कोई भो नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को

देखता है तो दो प्रकार का जान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है भीर दसरा उस में रचना देख कर बनान वाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष न सुन्दर याभूषण जंगल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुधिमा , कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेखर को सिंह करती है। (प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रधम सुई वा पृथिवी बादि की ! (उत्तर) पृथिवी बादि की, क्योंकि पृथिव्यादि की विना मनुष्य को स्थिति और पालन नहीं हो सकता। (प्रश्न) सुष्टि की प्रादि में एका वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ? (उत्तर) अनेक, क्यों कि जिन जीवीं के कमी ऐखरी सृष्टि में उत्पन्न होने के छै उन का जन्म मृद्दि की ब्रादि में ईखर देता क्यों कि "मनुष्या ऋषयश्वये । ततो मनुष्या श्रजायन्ते" यह यजुर्वेद में सिखा है इस प्रमाण में यही निषय है कि चादि में चनेक चर्रात सकड़ी सहस्त्री मनुष्य उत्पन्न इए भीर मुस्ट में टेखने में भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मात्राप के सन्तान हैं। (प्रश्न) श्रादि सृष्टि में मनुष्य श्रादि की बान्या युवा वा द्वदावस्था में मृष्टि हुई थी अथ वा तीनीं में? उत्तर) युवावस्था में,की कि जो बासक उत्पद करतार्ता उन के पालन के लिये ट्रमरे मन्य आवश्यक होते और जो हडावस्था में बनाता तो मेथ्नी सांटन होती इस लिये युवावस्था में सृष्टि की है। (प्राप्त) कभी मृष्टिका प्रारंभ है वा नहीं ? ( छत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात चौर रात के पूर्व दिन तथा दिन के पोक्टे रात और रात के पीक्टे दिन बगावर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि की पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीकी प्रलय थीर प्रनय के आगि सुव्टि भनादि काल से चक चला अता है इस की आदि वा धन्त नहीं किन्तु जैस दिन या रात का आरंभ और भन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का पादि अन्त होता रहता है क्यों कि जैसे परमाता, जीव, जगत्का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर बर्भमान प्रवाह से अनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सख जाता काभी नहीं दीखता फिर वरसात में दीखता श्रीर उत्य काल में नहीं दीखता ऐसे व्यव-ष्टार्शको प्रवाष्ट्रकप जानना चास्रिये जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव श्रनादि हैं वैसे ष्टी उस के जगत् की उत्पति, स्थिति, प्रलय करना भी पनादि हैं जैसे कभी ईखर के गुर् वामेस्त्रभाव का प्रारंभ घीर चन्त नहीं इसी प्रकार उस के कर्लव्यकमां का भी प्रारंभ मोर मल नहीं। (प्रथन) देखर ने किक्कीं जीवीं की मनुष्य जना, किन्हीं की सिंहादि क्षर जन्म, किन्हीं की इरियगाय प्रादि पश किन्हीं की हचादि कमि कीट पतंगादि जमा दिये हैं इस में परमात्मा में पचपात प्राता है। (उत्तर) पचपात नहीं

स्राता क्यों कि उन जीवी के पूर्व स्रष्टि में किये इए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म की विना जन्म देता तो पचपात ज्ञाता (प्रक्रन) मनुष्यों को श्रादि सृष्टि किस स्थल में इर्ड ? (उत्तर) विविष्टप पर्धात् जिस की "तिब्बत" कहते हैं। (प्रक्रन) श्रादि सृष्टि में एक जाति थी वा श्रनेक ? (उत्तर) एक मनुष्य जाति थी पद्यात् 'विजानी ह्यार्थान्ये च दस्यवः" यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम श्रार्थ्य विद्वान् देव श्रीर दुष्टों के दस्यु श्रर्थात् डाक्स मूर्वे नाम होने से श्रार्थ कीर दस्यु दो नाम हुए "उत श्रूदे उतार्थे" ऋग्वेद वचन—श्रार्थों में पूर्वोक्त प्रकार से बाह्यण, चित्रय, वश्य और श्रूद चार भेद हुए दिज विद्वानों का नाम श्रार्थ श्रीर मूर्वों का नाम श्रूद श्रीर श्रनाये श्रर्थात् श्रनाड़ों नाम हुशा। (प्रश्न) फिर वे यहां कसे श्राये ? (उत्तर) जब श्राय्ये श्रीर दस्युशी में श्रर्थात् विद्वान् जो देव श्रविद्वान् जो श्रमुर उन में सदा लड़ाई वखेड़ा हुश्रा किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब श्रार्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस मूमि के खण्ड की जान कर यहीं श्रा कर वैसे इसी से इस देश का नाम "श्रार्थावर्त्त" हुशा। (प्रश्न) श्रार्थावर्त्त की श्रविध कहां तक है ? (उत्तर):—

त्रासमुद्रात्तु वै पृथीदासमुद्रात्तु पश्चिमात्। तयोगेवान्तरं गिर्योरार्थ्यावर्त्तं विदुर्व्धाः॥१॥ सरस्वतौदृषद्वत्योर्देवनद्योर्थटन्तरम्। तं देवनिर्मितं देशकायीवर्त्तं प्रचल्तः॥२॥ मन्०—

उत्तर में हिमालय, दिलिण में विध्याचल, पूर्व और पश्चिम में, ममुद्र ॥ १ ॥ तथा सरस्तती पश्चिम में, अटक नदी पूर्व में दघदती जो नेपाल के पूर्वभाग प्रहाड़ से निकल की बंगाले के आसाम की पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और हो कार दिलिण के समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपत्रा कहते हैं और जो उत्तर की प्रहाड़ों से निकल के दिलिण की समुद्र की खाड़ा में अटक मिली है हिमालय की मध्य रेखा से दिलिण और पहाड़ों के भीतर और रामेखर पर्यन्त विश्वाः चल की भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्थावर्त इस लिये कहते हैं कि यह आर्थावर्त्त देश कार्वा कि निवास करने से आर्थावर्त्त कहाया है। (प्रात्त) प्रथम इस देश का नाम का या और इस में कीन वसते थे ? (उत्तर) इस की पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्थों की पूर्व इस देश में वसते थे क्यां कि आर्थे लोग सृष्टि की आदि में कुछ

कास के पद्यात् तिब्बत से सुधे इसी देश में शांकर बसते थे। (प्रश्न) काई कहते हैं कि ये लीग ईरान से श्राये इसी से इन लीगी का नाम श्राये हुशा है इन के पूर्व यहां जंगली लीग बमते थे कि जिन की श्मुर श्रीर राज्यस कहते थे श्रायेलीग अपने की देवता बत लाते थे श्रीर उन का जब संशाम हुशा उस का नाम देवाऽसुर संशाम काथाओं में ठहराया। (उत्तर) यह बात सर्वथा भूंठ है क्यों कि:—

विजानी ह्यार्था न्य दस्यवी वर्षिष्मते गंधयाया सद वतान् चट० मं० १। सू० ५१। मं०८॥ उत्तश्रद्धे उतार्थे॥

यह भी ऋग्वेद का प्रमाण है-यह लिख जुर्क हैं कि श्रार्य नाम धार्मिक. विद्वान्, श्राप्त, प्रवीं का श्रीर इन से विपरीत जनीं का नाप्त दस्य श्रार्थात् डाकू दुष्ट, अधार्मिक और अविदान् है तथा बृाह्मण, चित्रय, वैश्य दिजीं का नाम अध्ये अं र र द का नाम अनार्य अर्थात् अनाड़ी है। जब येद ऐसे कहता है तो दमरे विदेशियों के क**ोलकल्पित को बुढिमान् लंगकभो नहीं मान** मकर्तश्रीर देवाम्र संयाप में आर्थावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरय श्रादि हिमा**सय** पहाट में आर्थ और उम्यु स्ने स्क असुरी का जी युद ह्या था उम में देव अर्थात आर्थी की रचा और असुरी के पराजय करने की सहायक हए थे। इस से यही सिंह होता है कि आर्यावर्त्त बाहर चारी और जो हिमालय के पर्वे आर्थनेय, दिनिया,नैक्टीत,पश्चिम,वायय, एक्तर, देशान, देश में मनुष्य रहते हैं छन्हीं का नाम असूर सिंड होता है क्यों कि अब २ डिमासय प्रदेशस्य आर्यो पर लड़ने की। चटाई करते ये तब २ यहां के राजा सहाराज लीग उन्ही उन्नर पादि देशीं में बादी के सहायक होते कीर जो यी रामचन्द्र जीसे दक्षिण में युद्व हुआ है उस का नाम देवासुर मंग्राम नहीं है किन्तु उस की राम रावण अथवा आर्थ श्रीर र चर्सी का मंग्राम कहते हैं किसी संस्क्षत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि श्रार्थ लोग देरान से आये और यहां के जंगलियों को सड़ कर जय पा के निकाल के इस देश के राजा हुए पुन: विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? ये।र:-

श्रार्थवाचो स्त्रे क्छवाचः सर्वे ते दखवः स्मृताः ॥ १॥ स्त्रे क्छदेशस्त्वतः परः॥ २॥

जो प्रार्थ्यावर्त्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश घीर को रह देश काहाते हैं इस से भी यह सिंड होता है कि चार्थ्यावर्त्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव और पश्चिम देशों में रहने वाली का नाम दस्यु धीर को रहा तथा

असर है और नैक्टिंत, दक्तिण तथा आग्नेय दिशाश्री में श्रार्थावर्त्त देशं से किया रहते वार्त मनुष्यों का नाम राचस है। अब भी देख ली हवशी लोगी का स्टरूप संकर जसार जसी का वर्णन किया है वैसा हो दीख पड़ता है और आर्यावर्स की सुध्यर नोचे रहने वाली का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इस लिये कहते हैं कि वह देश अर्थावर्शीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन की नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंध के राजा होते थे उशों की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात् इच्वाकु से लेकर की एव पांडव तक सर्व भूगोल में आयां का राज्य श्रीर वेदी का घोड़ा २ प्रचार शाफ्रीवर्स से भिन्न देशीं में भी रहा तथा इस में यह प्रमाण है कि बुद्धा या इब विराट, विराट् का मनु, मनु कं मरीचादि दश इन के खार्यभवादि सात राजा यं:र उनके संतान इच्चाकु यादि राजा जो यार्यावसे के प्रथम राजा हुए। जिन्हींने यह आर्यासे वसाया है । अब अभाग्योदय से श्रीर श्रीखीं के अलस्य, प्रभाव, परापर के विराध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या का देनी किला भाष्यीं वर्त में भी आर्थी का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निभीय, राज्य इस समय नहीं है जी कुछ है सी भी विदेशियां के पादाकान्त हो। रहा है कुछ छोड़े राजा यतत है द्दिन जब दाता है तब देशवामियों की धर्नक प्रकार का दुःख मांगना पड़ा है जोई कितना हो कर परन्तु जो खंदेशीय राज्य होता है वह सबी-परिचलक होता है अथवा सतसतार के आयह रहित अपने ओर पर्धि का एचापात शन्यप्रजाय रायता साता के समान सपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य मी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भित्र र भाषा पृथक्र शिचा अलग व्यहार का विरोध क्टना बति दुस्कर है विना इस के क्टे परसार का पूरा उपकार बीर अभिवाद भित्र वाना कठिन है इस लिये जो कुछ वेटादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषी का काम है। (प्रान) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत इशा ? ( उत्तर) एक अर्थ, छानवे क्रीड़, कई साख और और कई महस्त्र वर्ष जगत् भी उत्पत्ति और वेदी के प्रकाश हो ने में चूए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका % में तिखा है देख सीजिये इटादि प्रकार स्टिंट के बनान श्रीर बनने में हैं श्रीर यह भी है कि सब से सूचा टकड़ा अर्थात् जी काटा नहीं जाता उ**स का नाम परमाणु, साठ परमाणु**श्ची की विते इए का नाम अगु, दो भगु का एक दागुक जी स्थूल बायु है तीन दागु ज का अन्नि, चार घ्वक का जल, पांच दागुक की पृथिवी प्रधीत तीन हागुक

<sup>े</sup> छर्नदर्शि भाय भ्भिका के वेदीश्यक्ति विषय का देखी।

का चमरेणु और उम का टूना होने से पृथियी चादि हुम्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रम में मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। (प्रानः इस का धारण की न करता है कोई कहता है ? शेष अर्थात् सहस्त्र फण वाले सध्ये के जिर पर पथिकी है दूसरा कहता है कि बैस के सींग पर, तीसरा कहता है किमो पर नहीं चौथा काइता है कि वायु के आधार, पांचवां काइता है सूर्य के अक्षिण से खेंची हुई भवने ठिकाने पर स्थित, इट:ठा कहता है कि पृथिवी रागी होने से नीचे र भाकाश में चली जाती है इचादि में किस बात को मत्य माने ? 'उन र) जो शेव सर्पा की रबेल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित दतलाता है उस को पंछना चाहिये कि सर्पे और बैल के मा बाप के जन्म समय किम पर थी तथा सर्घ और बैल अ.दि किस पर हैं ? बेन वाले सुसनमान तो चुप ही कर जा की परन्तु सर्प्य वाने कहेंग कि सप्पे क्सी पर, क्सी जल पर, जल अविन पर, अविन वास पर भीर वाय बाकाण में ठहरा है। उन से पृक्ता चाहिये कि मव किस पर हैं ? तो श्रवण्य करें में परमेखर पर जब उन से कोई पूड़े गा कि में प्राप्त बेल किस का बचा है ? कहें ने कण्यप कटू ग्रीर बैन गाय का। कण्यप गरोली, मगीची मन, मन् विरार्श्योर विराट् बुद्धा का पुत्र, बुद्धा भादि सरिट का ए। जब ग्रंप का जमान हुआया उसके पहिली पांच पोकि हो चुका हैं तब किस ने धारण कीई थी? व्यथीत् गण्या के जनम समय में पृथियों किस पर थी ती "ेरी चप रेरी भी चुत्र" भौर लड़ने लग जायें गे इस का सचा अभिप्राय यह है कि जो "वाफी" रहता है लस की श्रेष कहते हैं भी किसो कवि ने "श्रीपाधारा पृथिवीत्यक्तम्" ऐसा कहा कि श्रीय के बाधार पृथिवी है। दूसरे ने उस के ब्रामियाय कोन समस्क कर कथां की सिच्या कल्पना कर लो परन्तु जिस लिये परमेश्वर उत्पत्ति और गलय से दाकी श्रव्यति पृत्रक्रहता है इसासे उस का "शेष कहते हैं और उसो के आधार मृधिवो है :-

#### सत्येनोत्तिभता भूमिः॥

यह ऋग्वेद का वचनहै— सत्य) अर्थात् जो चैकास्याबाध्य जिसका का निराम नहीं होता उस परसम्बर ने भूमि श्रादित्य श्रीर सब लोकी का धारण किया है।

### उद्यादाधार प्रधिवीमृतद्याम्॥

यह भी ऋग्वेद का यचन है इसी (उद्या) शब्द की देख कर जिसी ने वैस का ग्रहण किया होगा क्यों कि उद्या वैस का भी नाम है परत्त इस मूर्की यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सासकी बेल में कहां से

बाविया ! इस लिये उत्ता वर्षा दारा भूगील के सेचन करने से सूर्य का नःम है उसने अपने पाकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्त सूर्यादि का धारण कारने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कीई भी नहीं है। (प्रश्न) इतने २ वड़े भगोलीं की परमेश्वर कैसे घारण कर सकता ही गा? (उत्तर) जैसे श्रमल शाकाश की सामनी बड़ेर भूगी एल कुछ भी श्रार्थात् समुद्र की पाग जल के छोटे काणे की तुस्य भी नहीं है वैसे अनन्त परमिखर के सामने असंख्यात लीक एक परमाणु के तुस्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वेच व्यापक ऋर्णत् "विभृः प्रजास" यह यजुर्वेद का वचन है वह पर्माता सब प्रजाशी में व्यापक हो कर मब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई सुमलमान पुराणियों की कथनानुसार विभून होता तो इस सब स्टिट का धारण कभी न कर सकता क्यों कि विना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहै कि ये सब लंक परम्पर आकर्षण से धारित होंगे पुन: परमेखर के धारण करने की का प्रपेचा है छन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह मुध्टि घनन्त है वा सान्त? जो अनन्त कहीं तो आकार वाली वसु अनन्त कभी नहीं हो सकती ग्रोर जी सान्त कहीं तो उन के पर भाग सीमा प्रधात जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के प्राकर्षण से धारण होगा जैसे समिष्टि श्रीर व्यष्टि धर्यात् जब सब समुदाय का नाम बन रखत हैं तो समष्टि कहाता है भार एक २ छचादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाता है वैसे सब भूगोली को समष्टि गिन कर जगत् कहैं तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कक्षी विना परमेख्य के दूसरा कोई भी नहीं इस लिये जो सब जगत् की रचता है वही:-

### स दाधार पृथिबौमुतद्याम्॥

यह यजुर्वेद का वचन है जो पृत्रिज्यादि प्रकाशरित लोक सीकाल्यर पदार्थे तथा सूर्य्यादि प्रकाशसित लोक भीर पदार्थों का रचन धारण परमातमा कराता है। जो सब में व्यापक हो रहा है वही सबजगत का कर्ता भीर धारण करने वाला है। (प्रश्न) पृथ्वियादि सोक घूमते हैं दा स्थिर ? (उत्तर) घूमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता हैं भीर पृथ्विनी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथ्विनी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर) ये दोनों अधि भूठे हैं क्यों कि वेद में लिखा है कि:-

त्रायं गौः पृष्टिनरक्रमौदंसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्तस्त्रः॥ यज्ः०॥ च०३। मं० ६॥ मर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों मोर घूमता जाता है इस लिये भूमि घूमा करती है।

श्वा क्षणोन र जसा वर्त्तमानो निवेशयन्त्रमृतं सर्व्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि प्रश्चन्॥ यज्:०॥ श्व०३३। सं०४३॥

जो सिवता प्रणीत सब वर्षाद का कर्रा प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्षमान सब प्राणि प्रणाणियों में प्रमृतरूप दृष्टि वा किरण द्वारा प्रमृतका प्रवेश करा चौर सब म्रिमान द्व्यों की दिखलाता हुआ सब लोकी के साथ प्राकर्ण गुण से सहवर्षमान प्रानी परिधि में घूमता रहता है किन्सु किसी लीक के चारी घोर नहीं घूमता वैसे हो एक २ बुद्धाण्ड में एक स्वयं प्रकाशक चौर दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं जैसे:—

दिवि सोमो ऋषिथितः। अथनाकां १४। अनु १। मं १॥ जैसे यह चन्द्र लोक मूर्यों ने प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी मुर्यों के प्रकाय ही में प्रकाशित होते हैं परन्तु रात भीर दिन सर्वेदा वर्त्तमान रहते हैं क्यों कि पृथियादि सोक धूम कर जितना भाग सूर्य के सामने पाता है उतने में दिन चौर जितना एह में चर्चात् चाड़ में होता जाता ती उतने में रात चर्चात् उदय, अस्त, संव्या, मध्याक्न, मध्यराति, पादि जितने कालावदव हैं वे देशदेशा-न्तरीं में सदा वर्त्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्यावर्त्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् "पमेरिका" में अस्त होता है शीर जब पार्यावर्त्त में पदा होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्थावर्श में मध्य दिन वा मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात भीर मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता चीर पृथि वो नहीं घुमतो वे सब अन्न हैं क्यों के जा ऐसा होता तो कई सहस्त्र ह वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्यं का नाम ( वृन्नः ) पृथियो से लाख गुना बड़ा चीर कोड़ों कोय द्र है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर साग ती घीर राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिबी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं। ग्रीर जी सूर्य को स्थिर कहते हैं वेभी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्यों कि यदि सूर्य न चूमता को ता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि प्रधात स्थान को प्राप्त न होता। घीर गुक्पदार्थ दिना

धूमें भाकाय में नियत स्थान पर क्षमी नहीं रह सकता। और जो जेनो कहते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे र चली जाती है और दां सूर्थ और दो चन्द्र कीवल जंबूहोप में वालां हैं वे तो गहरों भांग के नमें में निमम्न हैं क्यां? जो नीचे र चलो जातो तो चारों और वायुके चक्र न बनने से पृथिवी किस भिस्न होती और निम्मस्थलों में रहने वालों को वायुका स्पर्भ न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती दो सूर्ध्य चन्द्र होते तो रात और क्षणपच्च का हीना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पाम एक चंद्र और अनेक चन्द्र अनेक भूमि यों के मध्य में एक मूर्य रहता है। (प्रथन) मूर्थ चन्द्र और तारे क्या वन्द्र चीर उन में मनुष्यादि मृष्टि है वा नहीं ? (उत्तर) ये सब भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्यों कि:—

एतेषु चीद्रशं सर्वे वमुहितमेते चीदशं सर्वे वासयन्ते तद्यदिदशं सर्वे वासयन्ते तस्मादसव इति शतः। कांश १८॥

पृथिवी, जस, घरिन, शयु, आकाण, चन्द्र न सब और सूर्य इन का वसुना स इस लिये है कि इन्हों में सब पद ये बीर प्रजा वसती हैं बीर येही सब की वसार हैं जिस लिये वास के निवास करने के घर हैं इस लिये इन का नाम वसू हैं जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नच्च वसू हैं पथान उन में इसी प्रकार प्रजा के होंगे में क्या सटेह? शेर जैसे परमेश्वर कायह के टा सा लीक समुखादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लीक शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम नि:प्रयोजन नहीं हीता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इस लिये सब न मनुष्यादि मृष्टि है। (पश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि मृष्टि की आक्षति अवयव है तैसे हो अन्य लेकों में होंगी वा विपर:त? (उतर) कुक २ धाक्षति मं भेद होने का संसव है जैसे इस टेश में चीन हवशी और आध्यावन यूरीप में अवयव और रंग रूप बीर आक्षति का भो खंडा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति को जैसी सृष्टि इस टेश में है दैसी जाति हो की मृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नैवादि श्रंग हैं इसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी इसी जाति के श्रवयव भी वैसे हो होने हैं क्यों कि :—

सूर्याचंद्रमभौ धाता यथा पूर्वमकल्पयह्वं च पृथिवीं चा न्तरिचमथो स्त्रः॥ चट०॥ मं॰ १०। मृ०१६०॥ धाता परमात्मा (ने) जिस प्रकार ते सूर्य चंद्र ची भूमि अलार त बीर त बास मुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वसे ही इस कल्प मार्ग इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकालारों में भी बनाये हैं भेद किंचित्यात्र नहीं होता। (प्रक्रि) जिन वेदों का इस कीक में प्रकाश है उन्हीं का इन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजिय्वर की वेदोन्न नीति अपने अपने मृष्टिक्य सब राज्य में एक भी है। (प्रक्र्य) जब ये कीव और प्रकार क्या वा स्थान मृष्टिक्य सब राज्य में एक भी है। (प्रक्र्य) जब ये कीव और प्रकार का कालि क्या सल्व अनादि और ईंग्वर के बनाये नहीं हैं तो ईंग्वर का अतिकार भी इन पर नहीं ना चाहिये व्योक्ति सब स्वतन्त्र हुए? (उत्तर) जैसे राजा और प्रजासम काल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमंख्य के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमंख्यर सब स्टिट का बनान, जीवों के कमें फली के देन, सब का यथावत् रज्ज और अनन्त मामर्थ वाला है तो अन्यमामर्थ भी भीर जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों नहीं? इस निल्जों के कमें करने में स्वतंत्र परन्तु कमीं के फल भीगने में ईंग्वर की व्यवस्था में परतंत्र हैं वैसे हो मबेग्रिक्तमान् सृष्टि संदार और पालन सब विश्व का कन्ती है ॥

इस के यार्ग विद्या, यविद्या, वैध यीर मोच विषय में लिखा जायगा—यह याठवां समुझास पृरा हुया ॥

द्रंत यो सह्यानन्तसरस्वती खा सिक्तते सत्यार्धप्रकाशि सुभाषा विभूषिते सृष्युत्पत्तिस्वितिः स्वय-विषयेऽष्टमः समुद्धासः सम्पूर्णः ॥ ८॥

# अय नवमसमुल्लासारंभः ॥

श्रथ विद्याऽविद्यावन्धमोत्तविषयान् व्याख्यास्यामः । विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेटोभयथंसह।श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वो विद्ययामृतमध्नुते ॥ यजुः०॥ श्र० ४०। मं०१४॥

जो मन्ख विद्या और अविद्या के स्वरूप की साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मीपासना से सत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथाये जान से मोच की प्राप्त होता है। अविद्या का लचण:—

श्वनित्याश्विदःखानारमसुनित्यश्विसखात्मस्यातिरविद्या॥

यह योग सूत्र का वचन है-जो अनित्य संमार और टेष्ठा दि में नित्य अर्थात् जी कार्य जगत् देखा, सुना जाता है, सदा रहे गा, सदा से है भीर योग बल से यही देवीं का ग्ररीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुडि होना घविद्या का प्रथम भाग है, प्रश्रुचि प्रवात् मलयम स्वादि के श्रीर मियाभाषण चारी प्रादि पप-वित्र में पवित्र वृद्धि दूसरा, श्रत्यन्त विषय सेवनरूप दु:ख में सुख बृद्धि शादि तीमरा, अनातमा में आतमबुद्धि करना अविद्या का चीवा भाग है, इस चार प्रकार का विवरीतज्ञान अविद्या कष्टाती है। इस से विवरीत अर्थात अनित्य में अनित्य, भीर नित्य में नित्य, भपवित्र में अपवित्र भीर पवित्र में पवित्र, दःख में दःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में यात्मा का जान होना विद्या है अर्थात् "वेति यथावत्तत्वपदार्थस्वरूपं यया सा विद्या 🕂 यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति स्नमा-दन्यसिम्बर्धिवसिनाति यया सार्विद्या" जिस से पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध षोवे यह विद्या भौर जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य वृद्धि है।वे वह भविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इस लिये है कि यह बाह्य भीर चन्तर किया विशेष नाम है जान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि विना श्रुंड कर्म और परनेश्वर की उपासना के मृत् दु:ख से पार कोई नडीं हीता अर्थात् पवित्र कमें पवित्रापासना और पवित्रज्ञान ही से मुक्ति और प्रविपत्र मिथा-भाषणादि कर्म पाषाणमूर्खादि की उपासना और मिथातान से बंध होता है कोई भी मनुष्य चष मात्र भी कर्म उपासना श्रीर ज्ञान से रहित नहीं होता इस

लिये धर्मयुक्त मत्यभाषणादि कर्म करना और मिय्याभाषणादि अधर्म की छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। (प्रथन) मुक्ति किस की प्राप्त नहीं होती? (उत्तर) जी वह है। (प्रथन) वह कीन है? (उत्तर) जी अधर्म अज्ञान में फसा हुआ जीव है (प्रथन) बंध और मोच स्वभाव से होता है वा निमित्त से। (उत्तर) निमित्त से, क्यीं कि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृक्ति कभी नहीं होती (प्रथन):-

### न निरोधो न चोत्पत्तिन बड्डो न च साधकः। न मुमुचुर्न वै मुक्तिरिखेषा परमार्थता॥

यह झीक मांड्क्योपनिषत्पर है-जीव ब्रह्म होने से वस्तुत: जीव का निरोध अधीत न कभी भावणीं में आया न जना लिता न बंध है और न साधक अर्थात् न क्छ माधना करने हारा है, न कूटने की इच्छा करता श्रीर न इस की कभी मृति है क्यों कि जब परमाये से बंब हो नहीं हुआ तो मृति क्या ? ( उत्तर ) यह नधीन वेदान्तियों का कहना मत्य नहीं क्यों कि जीव का स्वरूप यन्य होने से आवणे में भाता शरीर के साथ प्रगट होने क्य जन्म लेगा पाप क्य कर्मी के फल भीग कप बधन में फमता, उस के स्डाने का माधन कली, दृश्व में सूटने की इच्छा अग्ता और दः वीं में कुट कर परमानन्द परमेखर की प्राप्त ही कर मृति की भो भोगता है। (प्रश्न) ये सब धर्म टेइ श्रीर श्रन्त: करण के हैं जीव के नहीं क्यां कि जीव तो पाप पुग्य में रहित साली मान है शीती शादि शरी रादि के धर्म हैं श्राका निर्लेष है (उन्तर) देइ श्रीर भन्त:कर्ण जड़ है उन की शोतं। या प्राप्ति श्रीर भाग नहीं है जो चेतन मन्यादिप्रािष उस का स्पर्ग करता है उधो को प्रोत उक्षाका भान श्रीर भाग इंता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनका भूखन विपासा किन्त प्राण वाने जीव को जुग तथा लगती है वैमे ही मन भी जड़ है न उस को हवे न शोक हो सकता है किन्त मन से हवे शोक दुः व सुख का भीग जीव कक्ता है जैसे विहासरण शोवादि इन्द्रिशी मे अच्छे मुरं अव्दादि विषयीं का ग्रष्टण करके जीव मुखो दुःखी होता है वैसे ही अन्तः करण अर्थात् मन, बुडि, चिक्त, अहंकार से संकल्प. विकल्प, निश्चय. स्मरण श्रीर श्रीभगान का करने वाला दंड भीर मान्य का भागो होता है जैसे तल-वार में मार्न वाला दंडनीय होता है तसवार नहीं होती वेसे ही देहीन्द्रय अन्तः करण और प्राणक्ष साधनीं से अक्के ब्रेकमी का कक्षी जीव सुख दःख का भाता है जीव कमीं का साची नहीं किन्तु कर्ता भीता है। कमीं का साची ता एक अदितीय परमाता है जो कर्म करने दाला जीव है वही कर्मी

में लिप होता है वह ईखर साची नहीं। (प्रश्न) जीव बुद्धा का प्रति बिंब है जैसे दण्येण ने ट्टने फूटने से बिंब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तः करण में बुद्धा का प्रतिविंव जीव तब तक है कि जब तक वह अन्तः क-रणोपाधि है जब अन्त:करण नष्ट हो गया तब जीव मुत्त है। ( एतर ) यह बालकपन की बात है क्यों कि प्रतिविंध साकार का साकार में होता है जैसे मुख भीर द्यांग साकार वाले हैं और पृथक्भी हैं जो पृथक् नहीं तो भी प्रतिविंव नहीं हो सकता बुद्धा निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिविद्य ही नहीं हो सकता। (प्रश्न) देखों गंभीर स्वच्छ जल में निराकार भीर व्यापन श्राकाथ का श्राभास पडता है इसी प्रकार खन्क श्रम्त: करण में परमात्मा का श्राभास है इस लिये इस को चिदाभास कहते हैं। उत्तर) यह बालबुढि का मिथ्या प्रलाय है क्यों कि आकाश दृश्य नहीं ती उस की आंख से कोई भी क्यों कर देख सकता ? है (प्रथन) यह जो अपर की मिला और धुंधलापन दीखता है वह चाकाम नीसा दीखता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं। प्रमा ) तो वह का है ? (उत्तर) अलग २ पृथिबी जल भीर पशिन के वसरे मुदीखते है उस में जी नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है मो वही नील जो ध्रंथलापन दीखता है वह पृथिवा से धूलो उड कर वायु में घूमती है वह दीखती और उमी प्रतिबिंब जल वा दर्पण में दीखता है पाकाश का कभी नहीं। (प्रत्न ) जसे घटाकाग्र, मठाकाश्र मेघाकाश्र भीर महदाकाश के भेद व्यवहार में हीते हैं वैसे ही ब्रह्म के बुद्धारण्ड और भन्तः करण उपाधि के भेद से ईखर श्रीर जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। (उत्तर) यह भी बात अविदानों की है क्यों कि आकाश कभी किस भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी "घड़ा लाओं" इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का त्राकाय लायों इस लिये यह बात ठीक नहीं। (प्रश्न ) जैसे समुद्र के बोच में मच्छी की है और आकाश के बोच में पची आदि घमते हैं वैसे ही चिदाकाश बुद्धार्में सब भन्तः करण घूमते हैं वे स्वयं तो अड़ हैं परन्त् सब व्यापन परमात्मा की सत्ता से जैसा कि ग्रांग्न से लीहा वैसे चेतन ही रहे हैं जैसे वे चलते फिरते भीर भाजाय तथा बुद्धा नियस है वैसे जीव की बुद्धा मानने में कारे देख नहीं चाता। (उत्तर) यह भी तुद्धारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्यों कि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तः करणीं में प्रकाशमान हो कर जीव होता है ती सर्वश्रादि गुण उम में होते हैं वा नहीं ? जो कही कि आवर्ष होने से सर्वेश्वता नहीं होती तो कही कि बुद्धा पाहत भीर खंखित है वा अखंडित ? जो कही कि पखंखित

है, तो बीच मं कोई भी पहदा नहीं हास सकता जब पहदा नहीं ते। सर्वेश्वता क्यों नहीं? जो कहा कि अपने स्वरूप की भूल कर अन्तः करण के साथ चलता सा है स्वरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता ती अन्तः करण जितना २ पूर्व प्राप्त देश की इता श्रीर श्राग्रीर जहां र सरकता जायगा वहां का बुद्ध श्रान्त, श्रेतानी, हो जाय गा चार जितना २ छ्टता जायगा वर्षा २ का जानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सबेच छष्टि के बुद्धा की अन्तः करण विगाड़ा करेंग श्रीर बंध मुति भी खण २ में इश्रा करिंगी तुझारे कहें प्रमाणे जी वैसा छोता ती किसी जीव को पूर्व देखे सुने का सारण न हीता च्छांकि जिस बुद्धान देखा वह नहीं रहा इस लिये बृद्धा जीव जीव बृद्धा एक कभी नहीं होता सदा पृथक् २ है। (प्रथन) यह सब प्रध्यारीपमात्र है अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना प्रध्यारीय कहाता है वैसे ही बुद्धा वस्तु में सब जगत् श्रीर इस के व्यवहार का श्रध्यारीय करने में जिज्ञासु को बोध कराना होता है बास्तव में सब बुद्ध की है। (प्रश्न) मध्यारोप का करने वाला कीन है ? उत्तर) जीव (प्रश्न) जीव किम को कहते हो ? ( उत्तर ) अन्तः करणाविक्यन चेतन को ( प्रान ) मन्तः करणाविच्छिय चेतन दूसरा है वा बही बुद्ध ? ( उत्तर ) वही बुद्ध है ( प्रश्न ) तो क्या ब्रह्म हो ने अपने में जगत् की आईडी कल्पना कर लो ? उत्तर) हो बुद्ध की इस से क्या शानि । (प्र०) जो निष्यों कल्पना करता है क्या वह भांठा नहीं होता? (उत्तर, नहीं, क्यों कि जो मन वाणी में करिपत वा कथित है वह सब मंठा 🗣। (प्र०) फिर मन वाणों से भूंठों कल्पना करने और मिथ्या वें।लंने वाला बुद्धा कल्पित और मिथ्या वादो हुन्ना वा नहीं। (छत्तर) हो, हम का द्रष्टापत्ति है। वाहरे भूठे वेदान्तियो ! तुम ने सत्य खरूप, सत्यकाम, सत्यसंकल्प,परमात्मा को मिध्या-चारो कर दिया क्या यह तुद्धारी दुर्गति का कारण नहीं है ? किस उपनिषद् सुत्र वा वेद में लिखा है कि परमेखर मित्रासंकल्प भीर मिष्यावादी है? क्योंकि जैसे किसी चार ने कातवाल को दण्ड दिया अर्थात् 'उलटिचार कातवाल को दंडे"। इस कहानी के सहय तुम्हारी बात हुई यह तो बात जित है कि कोतवाल चीर की दंडे परन्तु यह बात विपरीत है कि चीर कीतवाल का दंड दंवे वेसे हो तुम मिया। संकल्प भीर मिध्यावादी हो कर वही भपना दाव बुद्धा में व्यर्थ लगाते हो । जो बुद्धा मियाज्ञानी, मिथावादी, मिथाकारी ही वे तो सब अनन्त बुद्ध वैसा ही होजाय क्योंकि वह एक रस है सत्य खरूप, सत्य-मानी, सत्यवादी भौर सत्यकारी है ये सब दोव तुझारे हैं बुद्ध के नहीं। जिस को तुम विद्या कहते ही वह प्रविद्या है श्रीर तुद्धारा प्रध्यारोप भी मिथ्या है

क्योंकि आप बृद्धान हो कर अपने को बृद्धा और बृद्धाको जीव मानना यह मिथ्या द्वान नहीं तो क्या है? जो सबे व्यापक है वह परिक्रित्र अज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिक्रित्र एक देशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है सबैज्ञ सबैव्यापो बृद्धानहीं।

## अब मुक्तिबन्धका वर्शन करते हैं।

(प्रश्न) मुति किस की कहते हैं ? उत्तर "मुखन्त पृथ्यभवन्ति जना यस्यां सा मुति:" जिस में कूट जाना हो उस का नाम मुित है। (प्रश्न) किस से कूट जाना? (उनर) जिस से छूटने की इच्छा मब जीव करते हैं। प्रश्न) किस से छूटने की दुक्का करते हैं ? (उत्तर) जिस से क्टना चाहते हैं। (प्रश्न) किस से क्टना चाहते हैं ? ( उत्तर ) द:ख से । प्रान) कुट कर किस की प्राप्त ही श्रीर कहां रहते हैं ? ( उत्तर ) सुख की प्राप्त होते श्रीर बद्धा में रहते हैं। ( प्रान ) मृति श्रीर बन्ध किन २ वातीं से होता है ? ( उत्तर ) परमंखर को आजा पाननं, अधमी, अविद्या. कुमंग, कुसंस्कार, बुरं व्यमनीं से अलग रहनं, भीर मत्यभाषण, परीपकार, विद्या पचपातरहित न्याय धर्मकी हिदिकरने,पूर्वीत प्रकार मे परमेश्वर की मृति गार्थना श्रीर उपासना बर्धात् यांगाभ्याम करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने श्रार धर्म मे पुरुवार्ध कर जान की उन्निति करने, सब से उन्तम साधनों की करने श्रीर जो कुछ करे यह सब पच्चातरहित न्यायधर्मानमार हो करे इत्यादि साधनों से मृति और इन से विपरीत देखराजाभग करने आदि काम से बस होता है। (प्रक्रन) मृति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रथन) कहारहता है ? (उत्तर) बुह्म में। (प्रथन) बुह्म कहा है और बह मुक्त जीव एक ठिकान रहता है वा स्वेच्छाचारी हो कर सर्वत्र विचरता है ? उत्तर) जी बुद्ध सर्वेच पूर्ण है उसी मंम्त्रजीव अव्याहतगति अर्थात् उस को कहीं क्का-वट नहीं विज्ञान आनन्द पृथिक खतन्त्र विचरता है। (प्रश्न) सक्ष जीव का स्थल ग्रारीर होता है वानहीं ? (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह सुख श्रीर श्रानन्द भीग कैसे कक्षी है ? ( उत्तर ) उस के सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ सब रहते हैं भीतिक संग नहीं रहता जैसे :-

शृखन् स्रोतं भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, प्रश्यन् चर्चर्भ-वितः; रसयन् रसना भवति, जिन्नन् न्नागं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिभवति । चेतयंश्विक्तं भवत्यहं कुर्वी-ग्रोऽहंकारो भवति ॥ शतपथ० का० १४॥

मोच में भीतिक ग्ररीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवाला के साथ नहीं रहते किन्तु भपने स्वासाविक ग्रंड गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रीच. स्पर्ध करना चाहता है तब खचा, देखने के संकल्प से चच् , म्वाद के ग्रंथ रसना, गंध की लिये प्राण संकल्प विकल्प करने समय मन, नियय करने के लिये बिंड, सारण कर्ने के लिये चित्र और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वधिता से जीवातमा मिता में हो जाता है और संजल्पमाल शरीर होता है जैसे शरीर की आधार रह कार इन्द्रियों की गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी ग्रांता से सति। में सब जानन्द्र भीग चिता है। (प्रान्त ) उस की प्रति के प्रकार की बीर कित. नो है ? उत्तर) मुख्य एक प्रकार की श्राति है परन्तु बल, पराक्रम, श्राक्षपण, प्रकार गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उक्षांच, स्मरण, नियय, इच्छा,प्रेम, देष, संयोग विभाग, संयोजक,विभाजक,यवण, स्पर्मन, दर्भन, स्वादन और गंध यहण तथा जान इन २८ चीवोस प्रकार के सामध्ययुक जीव हैं। इस से मिक्त में भी अपनन्द की प्रक्ति भीग करता है जी मक्ति में जीव का सब होता तो मित्री का सुख कीन भागता ? श्रीर जी जीव का नाग ही का मुक्ति समभत है वे तो महामृद् है क्यों का मृति जीव को यह है कि दुःकी से क्ट कर श्रानन्द स्वरूप सर्वे व्यापक भनन्त पर्माखर में जीव का श्रानन्द म रहना। देखी वैदान्त गारीरक सुवीं में :--

#### स्रभावं वादरिराह ह्ये वस्त

जी बाद्रि व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का श्रीर उस की साध मन का भाव मानता है अर्थात् जीव श्रीर मन का लय पराश्वर जी नहीं मानत वसे ही:-

### भावं जैमनिर्विकल्यामननात्॥

भीर जैमिनि भाचार्थभुत पुरुष का मन कंसमान सूक्ष्म धरीर,इन्ट्रियां,प्राण भादि को भा विद्यमान मानत हैं अभाव नहीं ॥

#### द्वादशावद्भयिवधं वादरायणोऽतः॥

व्याम मृनि मुक्ति में भाव श्रीर ग्रभाव इन दोनों की मानते हैं शर्घात् ग्रह सामध्ये युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपविवता, पापाचरण, दुःख, श्रज्ञानादि का स्रभाव मानते हैं॥

> यटा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिय न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम्॥

यह उपनिषद का वचन है—जब शह मन युक्त पांच जानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं भीर बुद्धि का निध्य स्थिर होता है उस की परम गति भार्थात् मोच कहते हैं॥

य त्रात्मा त्रपहतपाप्मा विजरो विमृख्विशोकोऽविणि वस्तोऽपिपासः सत्यकामः सत्यमंकत्यः सोऽन्वेष्ट्यः स विजिन् त्रासितव्यः सर्वेश्विलोकानाप्तोति सर्वोश्व कामान् यस्तमान् त्मानमनुविद्यनानातीति सवा एव एतेन देवेन चनुषामन् सत्तेतान् कामान् प्रश्चन् रमते य एते ब्रह्मलोकि तं वा एतं देवा त्रात्मानमुपासते तस्मान्तेषाधं सर्वे च लोका त्रात्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाधंत्र लोकानाप्तोति सर्वाधंत्र कामाः सर्वे च कामाः स सर्वाधंत्र लोकानाप्तोति सर्वाधंत्र कामान्यस्तमात्मानमनुविद्यनानातीति न मद्यवन्यत्र्यं वा दृद्धंश्वरी-रमान्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्याश्वरीरस्यात्मनोधिष्ठानमान्ती च सशीरः प्रयाप्रियास्थां न वे स श्वरीरस्य सतः प्रयाप्रिय-योरपहितरस्यश्वरीरं वावसन्तं न प्रयाप्रिय स्पृश्वतः। ह्यान्ते।॥

जो परमात्मा अपहत पाप्मा सब पाप. जरा, मृज्, शोक, चुधा, पिपासा, से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है एस की खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिंगे जिस परमात्मा के संबध से मुक्त जीव सब लोकी और सबकामी को प्राप्त होता है जो परमात्मा की जान के मंच के साधन और अपने की श्रुष्ठ करना जानता है। सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव श्रुष्ठ हिन्य नेव और श्रुष्ठ मन से कामी को देखता प्राप्त होता हुआ रमण कला है। जो ये बुद्धा लोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित हो के मांच सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्थामी आत्माहै उस की उपासना मुक्ति की प्राप्त करने वाले विद्यान् लोग करते हैं। उस से उन को सब लोक और सब साम प्राप्त होते हैं अर्थात् जो र संकल्प करते हैं वह र लोक और वह र काम प्राप्त होता है और व मुक्त को द संकल्प करते हैं वह र लोक और वह र काम प्राप्त होता है और वे मुक्त को द स्थान प्राप्त होता है और वे मुक्त को द स्थान होता है और वे मुक्त को द स्थान होता है और वह र काम प्राप्त होता है और विद्यान की द स्थान होता है और विद्यान स्थान होता है और विद्यान स्थान होता है की स्थान होता है और वह से सामादिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रकापति ने कहा है कि है परम पूजित धनयक्त प्रवा्ध स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से से स्थान स

का निवासस्थान है इसी लिये यह जीव सुख और दुःख में मदा यस्त रहता है क्योंकि प्रशेरसहित जीव के सांसारिक प्रसम्बना की निव्यत्ति होती हो है और जो प्ररीररहित मुक्ति जीवाका बृद्ध में रहता है उस का सांसारिक सुख दुःख का स्पर्ध भी नहीं होता किन्तु सदा भानन्द में रहता है। (प्रश्न) जीव मुक्ति की प्राप्त हो कर पुन: जन्ममरणक्प दुःख में कभी भाते हैं वा नहीं ? क्योंकि:—

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तत रति । उपनिषद्वचनम्।
श्वनावृक्तिः शब्दान् । श्वादीरकम् ।
यद्गत्वा न निवर्त्तते तहाम परमं मम । भगवद्गी०

इत्यादि वचनीं से विदित होता है कि सुक्ति वहीं है कि जिस से निष्टल हो कर पुन: संसार में कभी नहीं प्राता। ( उत्तर ) यह बात ठीक नहीं क्यें कि वेद में इस बात का निषेध किया है:-

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनाम हे चात देवस्य नाम।
को नो मह्या चितिये पुनर्तात् पितरं च हिशेयं मातरं च॥१॥
चानेनूनं प्रथमस्यामृतानां मनाम हे चात देवस्य नाम। च नो मह्या चितिये पुनर्दात् पितरं च हिशेयं मातरं च॥२॥व्ह०॥ मं १। मू० २४। मं०१। २॥

इदानौभित्र सर्वत्र नात्यकोच्छेदः ॥ १ ॥ मांख्यम् ॥

(प्रश्न े इस सोग किस का नाम पिवन जाने ? कीन नाथरित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकायस्वरूप है इस की सृक्षि का सुख सुगा करें पुनः इस संसार में जन्म देता और माना तथा पिता का दर्भन कराता है ? ॥१॥ (उत्तर) इस इस स्वप्रकायस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमाका का नाम पिवल जानें जी इस को मुक्ति में आनन्द भुगाकर प्रथिवों में पुनः माता पिता के सम्बंध में जन्म देकर माता पिता का दर्भन कराता है वही परमाका मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है ॥२॥ जैसे इस समय वंध मुक्त जीव है वैसे ही सर्वेदा रहते हैं अवस्त विच्छेद वंध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। (प्रश्न):—

तद्रयन्तविमोच्चोपवर्गः।

दु:खननाप्रवृत्तिदोषिमध्यान्तानामुत्तरोत्तरापाये तदन-कारापायादपदर्गः। न्यायसू॰। जो दृश्व का श्रत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्यों कि जब मिश्या जान श्रविद्या, लोभादि दोष, विषय दृष्ट व्यसनों में प्रष्टत्ति, जन्म श्रीर दृश्व का उत्तर के छूटने मे पूर्व र के निहन्त होने हो से मीच होता है जो कि सदा बना रहता है। (उत्तर) यह श्रावश्यक नहीं है कि श्रत्यन्त श्रन्द श्रत्यन्ताभाव ही का नाम हीवे जैसे 'श्रथनं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्तते बहुत दुःख श्रीर बहुत सुख इस मनुष्य की है इस से यही विद्ति हीता है कि इस की बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार यहां भी श्रत्यन्त श्रव्द का श्रव्यं जानना चाहिये। (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर श्राता है तो वह कितने समय तक सुक्ति में रहता हं ? (उत्तर) :-

## ते बह्मलोकी इ परान्तकाले परामृतात्परिमुच्चन्ति सर्वे।

यह मुगड़क उपनिषद् का वचन है—वे मृता जीव मृति में प्राप्त ही की वृद्ध में द्यानन्द की तब तक भीग के पुन: महाकल्प के पश्चात् मृक्ति सुख की छोड़ के संमार में चार्त हैं। इस की संख्या यह है कि तैतालीम लाख, वीस सहस्व वर्षों की एक चतुर्या दो सहस्त्र चतुर्यगियों का एक अहीरात एसे तीस अशंगानी का एक महीना ऐसे बारह महोनी का एक वर्ष ऐसे प्रत वर्षी का परात्त काल होता है इस की गणित की रोति से यथावत समभ लाजिय। इतना समय म्किम सुख भीगन का है। (प्र०) सब संमार श्रीर ग्रंथकारी का यहाँ मत है कि जिस से पुन: जया मरण में कभी न भावें। (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो मकतो क्यीं कि प्रथम तो जीव का सामध्ये परीरादि पदार्थ और साधन परिभित हैं पुन: उसका फल अनन्त केसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द का भागन का असीम सामध्ये कर्म श्रीर साधन जीवी में नहीं इस लिये श्रनन्त सुख नहीं भीग सकत जिन के साधन अनित्य हैं छन का फल नित्य कमा नहीं हा सकता और जा मुक्ति में से कों ई भी लीट कर जीव इस संसार में न आब तो संसार का उच्छे द अर्थात जीव निश्रीष हो जाने वाहिये। (प्र०) जितने जीव मुल हीते है उतने देण्डर नये उत्पन्न कर के संसार में रख देता है इस लिये निश्मिय नहीं होते। उत्तर, जो ऐसा होवे ती जीव अनित्य हो जायें क्यों जिस की उत्प्रिश्चाती है उस का नाम अवस्य होता है फिर तुद्धारे मतानुसार मुक्ति पाकर भो विनण्ट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और म्तिके स्थान में बहुत सा भोड़ भड़का हो जाय गा की कि वहां आगम अधिक यार व्यय कुछ भो नहीं होने मंबदती का पारावार न रहे गा और दु:ख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो मकता जैम कट न होता मध्र क्या जा मनुर न होती कटु क्या कहावे ? क्यों कि एक स्वाद के एक रस के विरुष्ठ होने से

दोनी की परीचा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उस की वैसा सुख नहीं होता जैमा सब प्रकार के रसी के भोगने वाले की होता है भीर जा ईम्बर अल वाले अर्मी का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार छठा सके उतना उस पर धरना बु डिमानी का काम है जैसे एक मन भर उठाने वाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे भन्य प्र भरूप सामध्य वाले जीव पर अनन्त स्व का भार धरना ईम्बर के लिये ठीक नहीं और जो परमिश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिम कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहै कितना की बड़ा धन कांग्र हो परन्तु जिस में व्यय है भीर आय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इस लिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः श्राना ही श्रक्का है। क्या बाहि से कारागार में जन्म कारागार इंड वाले प्राणी अथवा फांसी की कीई अच्छा मानता है ? जब वहां से आना ही न हो ती जना कारागार से इतना हो भन्तर है कि वहां मज्रों नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में जय होना समुद्र में हूबभरना है। (प्रश्न ) जैसे परमेखर नित्यमुक्त पूर्ण मुखी है वैसे ही जीव भी नित्यम् त प्रांत सुखी रहेगा ती काई भी दोष न आवे गा। (उत्तर) पर्मेश्वर अनमा, स्वरूप, सामर्थी, गुण, कमे स्वभाव, वाला है इस लिये वह कभी प्रविद्या और दु:ख बंबन में नहीं गिर सकता जीव मुता ही कर भी शुब्दक्ष प्रत्य जार परिमत गुण कर्म खभाव वाला रहता है परमेश्वर के सद्ध कभी नहीं हीता। (प्रश्न ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म भरण के सदृध है इस लिये यम करना व्यर्थ है। (उत्तर मिति जन्म मरण के मह्य नहीं, क्योंकि जब तक २६००० (तीन लाख साठ सहस्त्र) बार उत्पत्ति श्रीर प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मृति के शानन्द में रहना दृःख का न होना क्या छोटी बात है १ जब ग्राज खाते पीते हो कल भूख लगने वाली ह पुन: इस का उपाय क्यों करते हो? जब चुधा, तथा, चढ़धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्ती, सन्तान, मादि के लिये उपाय करना मावश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे सरना अवण्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे हो मुक्ति मे लीट कर जन्म में अपना है तथापि उस का उपाय करना अखावण्यक है। प्रश्न ) मुक्ति के का साधन हैं ? (उत्तर) कुछ माधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष छपाय ये हैं जो मुति चाह वह जीवनमुक्त त्रयीत् जिन मिथ्या भाषणादि पाप कमीं का फल दु: ख है उन को छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सलाभाषणादि धर्माचरण श्रवाय करे जो कोई दुःख को छड़ाना श्रीर सुख को प्राप्त होना चाहै वह श्रधर्म की

कोड़ धर्म अवश्य करे। क्यों कि दु:ख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत्पृष्षों की संग से विवेक श्रयति सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्राव्याकर्तव्य, का नियय अवश्य करें पृथक २ जानें और ग्रीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करे। एक "श्रद्रमय" जो त्वचा से लेकर श्रस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवी मय है, दूसरा "प्राचमय" जिस में "प्राच" अर्थात जो भीतर से बाहर जाता "अपान" जो बाहर से भोतर याता "समान" जो नाभिख हो कर सर्वेच प्ररीर में रस पहुंचाता "उदान" जिस से कंठस्थ अब पान खेंचा जाता और बल पराक्रम होता है "व्यान" जिस से सब गरीर में चेष्टा प्रादि कर्म जीव कर्ता है, तीसरा "मनोमय" जिस में मन के साथ अहं कार वाक्, पाद, पालि, पादु और उपस्थ पांच कमे इन्द्रियां हैं, चौष्टा "विज्ञानमय" जिस में बुढि, चिल, योच, त्वचा, नेच, जिहा ग्रीर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जोव ज्ञानादि व्यवहार करता है पांचवां "त्रानन्दमय-कांग" जिस मं प्रोति प्रमदता न्यून आनन्द अधिकानन्द आनन्द, और कारणरूप प्रकृति है। ये पांच काष कहाते हैं इन्हें से जीवसद प्रकार के कर्म, उपासना श्रीर ज्ञानादि व्यवहारीं का करता है। तीन श्रवस्था; एक "जाग्रत" दसरी "स्त्रप्त" ग्रीर तीसरी "सुष्ति" श्रवस्था कडाती है। तीन ग्रर्शर हैं; एक "स्थूल" जी यह दीखता है। द्सरा पांच प्राण, पांच ज्ञानिन्द्रिय, पांच मुक्त भृत शीर मन तथा वृहि इन सत्तरह तत्वीं का समुदाय "स्ट्मशरीर" कहाता है यहस्दम शरीर जन्म मरणा-दि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो स्च्म भूती के ग्रंगी से बना है। दसरा खाभाविक जो जीव के खाभाविक गुणरूप हैं यह दसरा श्रीरभोतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में सुख की मोगता है। तीवरा कारण जिस में सुध्कि अर्थात् गाढ़निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक है। चीथा त्रीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से परमाक्षा के श्रानन्ट सक्य में मन्न जीव होते हैं इसी समाधि संस्कार जन्य ग्रह गरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्म हायक रहता है इन सब कोप भवस्थाओं से जीव एथक है क्यों कि यह सब की विदित अवस्थानी से जीव पृथक् है क्यों कि जब मृत्यु होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकलगया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्मा, साचीकर्मा, भोता कहाता है। जी कोई एमा कह कि जीय कर्ता भोता नहीं तो उस की जानो कि वह बजानी, बदिवेकी है क्यों कि विना जीव की जी ये सब जड़ पदार्थ हैं इन की सुख हु:ख का भीग वा पाप पुरुष कर्त्त्व कभी नहीं हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पर्खी का कर्ता और सुख दु:खीं का भोता है। जब इन्द्रियां अर्थों में मन इन्द्रियों और आक्रा मन के साथ संयुक्त की कर प्राणीं को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मी में लगाता है तभी वह बिहर्म ख है। जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उक्साइ, निर्भयता और बरे कमीं में भय, शंका, लक्जा, उत्पन्न होतो है वह अन्तर्यामी परमात्मा की ग्रिचा है। जो कोई इस ग्रिचा के अनुकूल वर्त्ता है वही स्तिजन्य सुखीं को प्राप्त होता है भीर जो विपरीत वर्तता है वह बस्वजन्य दु:ख भीता है। दूसरा साधन वैराग्य पर्धात् जी विवेक से सत्यासत्य को जाना हो सलाचरण का यहण और असलाचरण कात्याग करना विवेक है जो प्रधिवी से ले कर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थी के गुण, कर्म,स्वभाव से जान कर उस की चाजा पालन और उपासना में तत्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना सिष्टि से उपकार सेना विवेक कहाता है। तत्पश्चात् तीमदा "साधन" "पट्क संपत्ति" अर्घात् छः पकार के कभी करना एक "ग्रम" जिस से अपने आत्मा और अस्तः करण की अवमीचरण से इटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा "दम" जिस में यो चादि इन्द्रियों और प्रशेर को व्यक्तिचारादि वृरं कमें से हठा कर जित-न्द्रियत्वादि श्रभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीमरा "उपरति जिस से दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषी से सदा दूर रहना, चीथा 'तितिचा" चाहै निन्दा, सुति, हानि, लाभ, कितना ही क्यों न हो परन्तु हवे शोक की छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना, पांचवां "यडा" बें जो वदादि सत्य शास्त और इन के बोध से पूर्ण शाम विद्वान सत्योपदंष्टा महाश्रयों के वचनी पर विप्तास करना क्:ठा "समाधान" चित्त को एकायता ये छ: मिल कर एक "साधन" तोसरा कहाता है। चौथा "मुमुनुत्व" प्रयोत् जैसे चुधा त्रपातुर को सिवाय अन जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के साधन श्रीर सुति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनीं के पद्मात् ये कमें करने होते हैं इन मंसे जी इन चारसाधनीं से युता पुरुष छीता है वहीं मीच का अधिकारी छीता है। दूसरा "सम्बन्ध" बृद्धा की प्राप्तिकृप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रति-पादक को यथावत् समभ्य कर अन्वित करना, तीसरा "विषयी" सब शास्त्री का प्रतिपादन विषय बुद्ध उस को प्राप्तिकृप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा 'प्रयोजन" सब दु:खीं की निवृत्ति भीर परमानन्द की प्राप्त ही कर मुक्ति सुख का होना ये चार्त्रनुबंब कहाते हैं। तदन्तर "स्वणचतुष्ट्य" एक "स्वण्" जब कोई विद्वान् उपरेश कर तब शान्त ध्वान दे कर सुनना विशेष बृह्य विद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूच्म विद्या है, सुन कर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस

बात में ग्रंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी बताऔर श्रोता छचित समभी तो प्रका और समाधान करना, तीसरा "निद्ध्यासन" जब सुनने और मनन करने से नि:संदेह हो जाय तब समाधिस्य हो कर उस बात को देखना समभाना कि वह जेसा सना या विचारा या वैसा ही है वा नहीं ? ध्यान योग से टेखना, चीथा"साचात्कार" प्रथति जैसा पदार्थ का खरूपगुण श्रीर स्वभाव हो वैसायधा तथ जान लेना यवणचत्रष्ट्य कहाता है। सदा तमोगुण अर्थात् कोध, मलोनता, त्रालस्य, प्रमाद श्रादि रजोगुण अर्थात् ईर्था, देव, काम, श्रीभगन, विचेप श्रादि दोषों से भलग हो के सत्य अर्थात् शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणीं की धारण कर (मेची) सुखी जनीं में मिनता (करणा दु:सी जनीं पर दया, (सुदिता) पुरुषातमाचीं से इपिंत दीना, (उपेचा) दुष्टात्माची मं न प्रीति चीर न वर करना। नित्य प्रति न्यून से न्यून दो घंटा पर्यन्त मुमुच् ध्यान अवश्य करे। जिस में भीतर वीमन आदि पदार्थ साचात् है। देखी। अपने चेतन खरूप हैं इसी से जान स्वरूप और मन के साची हैं क्योंकि जब मन यांना, चंचल, प्रामंदित, वा विपाद ५ क हं;ता है उस को ख्यावत देखते हैं वैसे ही इन्द्रिगं प्राण आदि का जाता पूर्व दूष का सारण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेला धारणाकर्षण कर्ला भीर सब से पृथक् हैं जी पृथक् न हीर्तती खतंत्र कर्ला इन का प्रेरक अधि-रटाता कभी नहीं ही सकते।

अविद्याऽस्मितारागद्देषाभिनिवेशाः पंचक्रेशाः । योग शास्त्रेपादे २ । सू॰ ३ ॥

इन में से अविद्या का खरूप कह आये पृथक् वर्तामान बुद्धि को आतमा से भिन्न न समभाना अभिनिवेश, सुख में प्रीति राग, दृःख में प्रप्रोति हे थे, प्रीर सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि में सदा प्ररोरस्थ रहूं मरू' नहीं मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता है। इन पांच क्रेगी की योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के बुद्धा की प्राप्त हो के सुक्ति के परमानन्द को भीगना चाहिये। (प्रथन) जैसी सुक्ति भाष मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता देखी! जैनी लोग मोल शिला, श्विषुर में जाने चुप चाप वैठे रहना, ईमाई चौथा आसमान जिस में विवाह लड़ाई बाजे गाजे वस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, बंसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्वीपुर, ग्रैवकैलाग, वैद्याव, वैकुंठ, भीर गोक्तिलेथे गोमाई गोलोक आदि में जा के उत्तम स्त्री, अन्न,पान, वस्त्र,स्थान आदि की प्राप्त है। का अपनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं। पीराणिक लोग (सास्त्रोक्य) ईखर के लोज में निवास, (सानुक्य) छोटे भाई के सहग्र ईखर के साथ रहना, (सारूप्य)

जैसी उपासनीय देव की शास्त्रति है वैसा बन जाना, (सामी प्य) सेवक की समान ईखर की सभीप रहना, (सायुज्य) ईखर से संयुक्त की जाना ये चार प्रकार की म्कि मानते हैं। वेदान्ति लीग बुद्धा में लय हीने की मीच समभते हैं। (उत्तर) जैनी (१२) बारहर्षे ईसाई (१३) तेरहवें श्रीर (१४) चौदहवें समुझास में मुसलमानीं की मुक्ति पादि विषय विशेष कर लिखें गे जो बाममार्गी श्रीपुर में जा कर सचमी के सदय स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भीग करना मानते हैं वह यहां से जुक विशेष नहीं। वैसे ही महादेव और विशा के सदश आकृति वाले पार्वती श्रीर लच्मी के सहश स्त्रीयुक्त ही कर श्रानन्द भीगना यहां के धमाका राजाश्री से श्रधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे श्रीर यवावस्था सदा रहंगी यह उन को बात मिथा है क्योंकि जहां भीग वहां रीग श्रीर जहां रोग वहां हहावस्था श्रवश्य होती है। श्रीर धीराणिकीं से प्रक्रना चाडिये कि जैसी तुद्धारी चार प्रकार की मुर्ति है वैसी तो क्रामि कीट प्रतंग प्रवादिकों की भी खत: सिंड प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब देखर कं हैं इन्हों में सब जीव रहते हैं इस लिये "सालोक्य" मुक्ति अनायास प्राप्त है 'सामोप्य' ई खर सबैत व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इस लिये "सामीप्य" मिति भी खतः सिंड है मान्ज्य जोव ई खर से सब प्रकार छोटा चौर चेतन हीने से स्वतः बंध्वत् है इस से "सान्च्य" मुक्ति भी विना प्रयत्न के सिंड है श्रीर सब जीव सर्वव्यापक परमातमा में व्याप्य होने में संयुक्त हैं इस से सायुच्य मुक्ति भी स्वत: सिह है। श्रीर जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मर्न में तत्त्वीं में तत्त्व मिल कर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गधई आदि को भी प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्यों कि ये लोग प्रिक पुर मोचि शिला, चौ थे त्रासमान, सातवं त्रासमान, त्रीपुर, कैलाश, वैकंठ, गोलंख, की एकदेश में खान विशेष मानत हैं जो वे उन स्थानी से पृथक् हों तो सुन्नि छूट जाय इसी लिये जैसे १२ पत्थर के भौतर दृष्टि बंध होते हैं उस के समःन बंधन में हीं गे मुनि तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचर् कहीं घटके नहीं न भय, न शंका, न द:ख होता है जी जन्म है वह उत्पत्ति भीर मरना प्रस्य कहा है समय पर जन्म नित है। प्रश्न जिस एक है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक। प्रश्न जो अनेक ही तां पूर्व जन्म श्रीर स्टुकी बातीं का स्मरण कीं नहीं ? (उत्तर) जीव श्रल्पज्ञ है विकालदर्शी नहीं इस लिये सारण नहीं रहता और जिस मन से जान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भना पूर्व जन्म की बात ती द्र रहनं दी जिये दूसी देह में जब गर्भ में जीव या श्रीर बना प्यात् जन्मा

पांचवें वर्षे से पूर्वतक को २ बातें इई हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? श्रीर जाग्रत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यच में करके जब सुष्ठित प्रधीत् गाढ़ निद्रा होती है तब जाग्रत चादि व्यवहार का सारण क्यों नहीं कर सकता? श्रीर तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमें दिन दग बजी पर पिंचली मिनट में तुमने का किया था ? तुम्नारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, भरीर, किस और किस प्रकार का था ? श्रीर मन में क्या विचार था? जब इसी गरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातीं के सारण में शंका करनी केवल लंडनेपन की बात है और जो सारण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं ती सब जन्मों के दृ:खीं को देखर द:खित होकर मर जाता।जी कोई पूर्व श्रीर पीछे जन्म के वर्त्तमान की जानना चाहै तो भी नहीं जान सकता कीं कि जीव का ज्ञान और स्वरूप श्रत्य है यह बात देखर के जानने योग्य है जीव के नहीं। (प्रथन) जीव जीव को पूर्व का जान नहीं और ईश्वर इस की दगद देता है ती जीव का सधार नहीं हो सकता कीं कि जब उस की जान ही कि हमने अमक काम किया था उसी का यह फल है तभी वे पाप कमी से बच सकें १ ( एसर) तम ज्ञान के प्रकार का मानत हो ? प्रश्ने प्रत्यव्यक्ति प्रमाणीं से बाठ प्रकार का। (उत्तर) तो जब तुम जन्म से ले कर समयन में राज,धन,बिहाविया, दारिया,निब हि मूर्खता त्रादि सुख द:ख संमार में देख कर पूर्व जन्म का जान क्यों नहीं करते। जैसे एक अवैद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता और अविदान नहीं जान सकता उस ने टैदाक विद्या पटी है और दसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि सुभा से कोई कुपट्य हो गया है जिस से सुभो यह राग हुआहै व से ही जगत् में विचित्र सुख दु:ख श्रादि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यीं नहीं जान नितं? पौर जो पूर्व जन्म की न मानो ग ती परमेखर पराती हो जाता 🕏 क्यों कि विनापाप के दारिद्यादि दुःख श्रीरविना पूर्वसंचित पुरुष के राज्य धनाक्यता और निबुं दिता उस की क्यों दी ? श्रीर पूर्व जरम की पाप पुरुष की त्रनुमार दु:ख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहताहै। ( प्रग्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वीपदि राजा जो कर सो न्याय जैसे माली अपने भीर बड़े हच लगाता किसी को काट ता उखाड़ता भीर किसी की रचा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु है उस को वह चाहै जैसे रक्ते उस के जयर कोई भी दसरा न्याय करने वाला नहीं जो उस की दगड़ दे सके वाई खर किसी से डरे। (उत्तर) परमाक्या जिस लिये न्याय चाइता कर्त्ता श्रन्याय कभी नर्दी

कत्ती इसी लिये वह पूजनीय श्रीर बड़ा है जो न्याय विक्ष कर वह दूखर ही नहीं जैसे मालो युक्ति के विना मार्गवा श्रस्थान में दृष्य लगाने, न कटाने योग्य को काटने, श्रयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दिवत होता है इसी प्रकार विना कारण के करने से ईखर की दीप लगे परमेखर के जपर न्या-य युक्त काम करना अवश्य है क्यों कि वह स्वभाव में पिवत और न्यायकारी है जी उनास के समान काम करे ती जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीय से भी नान श्रीर श्रप्र तिष्ठित होवे क्या इस जगत् में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा श्रीर दष्ट काम किये विना दण्ड देने वाला निन्दनीय श्रप्रतिष्ठित नहीं होता? इस लिये ईग्बर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं खरता। (प्रश्न) पर माला न प्रयम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मा-न्सार होता है भन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्याय कारी होवे। (प्रश्न) बड़े कॉटों को एक साही सुख द:ख है बड़ों की बड़ी चिन्ता भीर कोटी को कोटी-जैसे किसी साह्कार का विवाद राज घर में लाख रुपये का छो तो वह अपने घर में पालको में बैठ कर कचहरी में उरा काल में जाता हो बाज़ार में होते उस को जाता टेख कर प्रज्ञानी सीग कहते हैं कि टेखी पुष्स पाप का फल एक पालको में आनन्द पूर्व वेठा है और दूसरे विना जूते पहिरे जायर नीचे से तथ्यमान इति हुए पालको को उठा करे ले जाते हैं परन्तु बुढिमान् सोग इस में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहू कार को बड़ा ग्रोक भीर सन्देह बढ़ता जाता और कहारों की यानन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ की इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक् (वकील) के पास जाऊ वा सरिश्तदार के पास बाज हारूंगा वा जीत्गान जाने का होगा श्रीर कंदार लांग तमाल् पीते परस्पर वार्त चौर्त कारते हुए प्रसन्न की कार आनन्द में सी जाते है। जी वह जीत जाय तो नक सुख बीर हार जाय तो सेठजी दृःख सागर में ड्ब जाय श्रीर वे कद्वार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विकीने में होता है तीभी गीव निद्रा नहीं बाती बीर मजर कंकर पत्थर बीर मही अंचे नीचे खल पर सीता है उस को भाट ही निदा आती है ऐसे ही सर्वत्र समभी। ( उत्तर ) यह समभ श्रज्ञानियों की है क्या किसी साह्कार से कहै कि तृ कहार वन जा और कहार में कहें कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं ग्रीर कहार साहू कार बनना चाहते हैं जो सख दु:ख बराबर होता

ती अपनी २ प्रवाद्या की इ नीच भीर जंच बनना दीनों न चाइते देखा एक जीव विद्वान, पुरखातमा, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ में श्राता श्रीर दूसरा माहाद-रिद् घसियारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से लेकर सर्वधा सख शीर द्रसरेकी। सब प्रकार दु:ख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सन्दर सुगंधि युक्त जलादि से स्नानय्ति से नाड़ी छेदन द्रधपानादि यथायीग्य प्राप्त होते हैं जब वह दध पीना चाहता है तो उस की साथ मित्री आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस की प्रसन रखने के लिये नौकर चाकर खिलीना सबारी उत्तम खानों में लाड से बानन्द होता है दूसरे का जनम जंगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब द्ध पौना चाहता तब द्ध के बदने में घुंसा थपेड़ा आदि से पौटा जाता है अत्यन्त आर्त्तस्वर से रोता है कांई नहीं पृक्ता इत्यादि जीवीं को विना पृख्य पाप के मुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष जाता है दूसरा जैसे विना किये कमी के सुख दु:ख मिन्तते हैं तो आगं नरक खर्मभी न होना चाहिये क्यों कि जेसे परसे-श्वर ने इम समय विना कर्मी के सुख दु:ख दिया है वैसे मरे धी के भी जिस को चाहेगा उम को स्वर्ध में और जिस की चाहे नरक में भेज देगा पन: सब जीव अधर्मग्रता हो जायेंगे धर्म क्यों करें? क्यों कि धर्म का फल मिलने में संदेह है पर-मेखर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्सों में भयन हो कर संसार में पाप की दृष्टि और धर्म का चय है। जायगा इस लिये पूर्व जन्म के प्राप्यपाप के बनुसार वर्तमान जन्म भीर वर्त्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जनम हीते हैं।(प्रमू) मनुष्य श्रीर अन्य पछा दि के शरीर में जीव एक सा है वा भिन्न २ जाति के ? (उत्तर) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुष्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य का जीव पश्वादि में श्रीर पश्वादि का मनुष्य के श्रारीर में श्रीर स्त्री का पुरुष के श्रीर प्रुष का स्त्री के श्रीर में जाता श्राता है वान हीं? (उत्तर) हां, जाता भाता है क्योंकि जब पाप बद्जाता पुरुष न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पखादि नीच गरीर भीर जब धर्म श्रधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानीं का भरीर मिलता श्रीर जब पुरुष पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है इस में भी पुरुष पाप के उत्तर मध्यम श्रीर निक्षष्ट हान से सनुषादि में भी उत्तम मध्यम निकष्ट गरीरादि सामग्री वाली हिति हैं और जब अधिक पाप का फल पश्वादि शरीर में भागतिया है प्न: पाप पुरुष के तुल्य रहने से मनुष्य ग्रदीर में त्राता त्रीर पुग्य के फल भंग कर फिर भी मध्यस्य मनुष्य के प्रदोर में चाता है जब प्रदोर से निकलता है उसी का नाम "मृत्य" चीर प्रदोर के माथ संयोग हीने का नाम "जन्म" है जब ग्ररीर छोड़ता तब यमालय श्रर्थात्

पाकाशस्य वायु में रहता है क्यों कि "यमेन वायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है। गरड़ पुराण का कल्पित यम नहीं। इस का विशेष खंडन मंडन ग्यारह में समुझास में कि खें गे। पद्मात् धर्मराज पर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुर्थानुसार जन्म देता है वह वायु, प्रव्य, जल, प्रथ्या घरीर के कि द्रहारा दू मेरे के घरीर में ई खर की प्ररेणा के प्रविष्ट होता है जी प्रविष्ट ही कर लम्म : वी स्वें का, गर्म में स्थित ही, घरीर धारण कर, बाहर घाता है जी खी के घरीर धारण करने योग्य कर्म ही, ती, पुरुष के घरीर में प्रविध करता हे चीर नपुसक गर्म की स्थित समय खो पुद्म के घरीर में सम्बन्ध करता हे चीर नपुसक गर्म की स्थित समय खो पुद्म के घरीर में सम्बन्ध करते रजवी य्ये के वरावर होने से होता है। इसी प्रकार नामा प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मी पामना ज्ञान को करके मुक्ति की नहीं पाता, क्यों कि उत्तम कर्मा है सि मनुखी में उत्तम जन्म ग्रीर मुक्ति में महाकल्य पर्यम्त जन्म मरण दु:खो से रहित हो कर गानन्द में रहता है। प्रवन्त मुक्ति एक जन्म में होती है वा घनेक जन्मों में उत्तर ) प्रविक्त जन्मों में क्यों कि :-

भिद्यते द्वदयग्रंथिरिक्दान्ते सर्वसंशयाः। चौयन्तेचास्य कर्मास्यितस्मिन्हष्टे पराऽवरे॥१॥मुगडक-

जब इस जीव वे हृद्य की भिवदा भन्नानक्षी गांठ कर जाती, सब संगय कि मां मोर दृष्ट कम चय की प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि भएने भाका के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रम्न) मृति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा प्रयक् रहता है? (उत्तर) प्रथक् रहता है—क्यों कि जो मिल जाय तो मृति का सख कीन भोगे भीर मृति के जितने साधन हैं वे सब निध्यल हो जावें, वह मृति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की भान्ना पालन, उत्तम कमें, सक्षंग योगाभ्यास पूर्वीत सब साधन करता है वही मृति को पाता है।

स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निष्ठितं गुहायां परमेळीमन्। सोशनुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा स्ट विपश्चितेति॥तैत्तिरौ॰-

को जीवात्मा पपनी बुधि और आत्मा में स्थित सत्यज्ञान और पनन्त पानन्द-स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस "विपिश्चत्" प्रनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामी को प्राप्त होता है पर्धात् जिस २ पानन्द को कामना करता है उस २ प्राप्तन्द को प्राप्त होता है यही नुक्ति

काहाती है। (प्रश्न) जैसे प्रदीर के विना सांसारिक सुख नहीं भीग सकता वैसे म्ति में विना धरीर श्रानन्द कैसे भीग सकेगा ? (उत्तर) इस का समाधान पूर्व कड आये हैं और इतना अधिक सुनो, जैसे सांसारिक सुख भरीर के भाधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आगर को जीवातमा भोगता है। वह मुक्त जीव धनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वक्टन्ट घूमता, शंद ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, धन्य मुन्नीं के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लीक लोकान्तरी में पर्धात् जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते छन सब में घूमता है वह सब पदार्थी को जो कि उस के जान के प्रांग हैं सब को देखता है जितना जान अधिक होता है उस को उतना ही आनन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवाका निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी हो कर उम को सब सिन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है यही सख विशेष स्वर्ध और विषय खणा में फस कर द:ख विशेष भोग करना नरक कहाता है। "खः" सुख का नाम है "खः सुखंग कहित यस्मिन्स खगैः" "भर्तो विपरीतो द:ख सागो नरक इति" जो सांसारिक सख है वह सामान्य खर्ग भीर जो परमेखर को प्राप्ति से भानन्द है वही विशेष खर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्त की इच्छा भीर दु:ख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उन का सुख का मिलना और दु:ख का कृटमान होगा क्योंकि जिस का कारण प्रयीत् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे :-

चिन्ते मुले वृच्वी नग्राति तथा पापे चौगे दुःखं नग्राति।

जैसे मूल कट जाने से हच नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप चौर पुष्य की बहुत प्रकार की गति :-

> मानसं मनसैवायमुपभृद्धि शुभाऽशुभम् । वाचा वाचा कृतं कर्म कायनैव च कायिकम् ॥१॥ शरीरजैः कर्मदोषैयीति खावरतां नरः । वाचिकैः पिचमृगतां मानसैरन्त्यणातिताम् ॥२॥ यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तहुण्यायं तं करोति शरीरिणम् ॥३॥

सर्वं ज्ञानं तसोज्ञानं रागदेवी रणः स्मृतम्। एतद् व्याप्तिमदेतेषां सर्वभृतािश्वतं वषु: ॥ ४ ॥ तव यरपीतिसंयुक्तं विंचिदातानि जचयत्। प्रशान्तमिव शुडामं सत्त्वं तदुपधारयेत्॥ ५॥ यत्तु दुःखसमाय्त्रमभौतिकरमात्मनः। तद्र नोऽप्रतिषं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६॥ यत्तु स्थानो इसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्। श्वप्रतक्वमि विज्ञेयं तमस्तद्पधारयेत् ॥ ७ ॥ त्रयागामपि चैतेषां गुगानां यः फलोदयः। अग्रो मध्यो जवन्यञ्च तं प्रवच्यास्यशेषतः॥ ८॥ वंदास्थासक्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। धर्मक्रियात्मचिंता च सान्तिकं गुणलचणम् ॥ १ ॥ श्रारम्भरविताऽधैर्धमस्कार्यपरिग्रहः। विषयोपसेवा चानसं रानसं गुगालचगाम् ॥ १०॥ लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं नास्तिकां भिन्नवृत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणालचणम् ॥ ११ ॥ यत्कर्म कृत्वा क्वैश्च करिष्यंश्चैव लर्जात। तज्ज्ञेयं विद्वा सर्व तामसं गुणलच्चणम् ॥ १२ ॥ यनारिमन्कर्मणा लोके स्थातिमिक्द्रति पुष्कलान्। न च शोचत्यसंपत्तौ तिहक्क्षीयं तुराणसम् ॥ १३ ॥ यत्सर्वेगेच्छिति ज्ञातुं यन्त्र लज्जिति चाचरन्। यन तुष्यति चात्मास्य तत्मत्त्वगुणलचणम् ॥ १४ ॥ तमसो लचगं कामो रकसस्वर्ध उच्यते। सत्वस्य लच्चगं धर्मः स्वैद्यमेषां यद्योत्तरम् ॥ १५ ॥ मनु॰ष० १२॥

मर्थात् मनुष्य इस प्रकार चपने खेठ, मध्य चौर निक्कष्ट स्वभाव को जान कर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य भीर निक्रष्ट का त्याग करे भीर यह भी निषय जाने कि यह जीव समसे जिस ग्रम वा अग्रम कम को कर्ता है एस को सम,वाणी से किये की दाणी, भीर भरीर से किये की भरीर से भर्गत् मुख दुःखकी भीगता है ॥१॥ जो नर घरीर से चोरी, परस्तीगमन, श्रेष्टी की मारने चादि दृष्ट कर्म करता है उस को हचादि स्थावर का जन्म,वाणीसे किये पाप कमी से पची मौर मृगादि तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल प्रादि का ग्ररीर मिलता है। २ । जोगुण प्रन जीवीं के देख में अधिकाता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सद्ध कर देता है ॥ ३॥ जब भावा में जान हो तब सत्व, जब भजान रहे तब तम भीर जब रागद्वेष में भाक्षा जाने तब रजी गुण जानना चाहिये, ये तीन प्रक्रति की गुण सब संसारस्य पदार्थी में व्याम हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार करना चाडिये कि जब भाव्या में प्रसद्यारा मन प्रमुख प्रधान्त के सद्ध घडभान युक्त वर्त्ते तव समभाना कि सत्त्व गुण प्रधान भीर रजीगुण तथा तमीगुण भागभान है। ५ ॥ जब आतमा भीर मन दु:खसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर एधर गमन आगमन में लगे तब समभाना कि रजीग्य सत्त्वगुण चौर तमोगुण चप्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोह चर्चात् सांसारिक पदार्थी में फसा हुपा बात्मा बीर सन हो, जब बात्मा घीर सन में लुक विवेक नरहे विषयीं में ग्रामक तक वितक रहित जान ने के योग्य न हो तवनियय ममभना चाडिये कि इस समय मुक्त में तमीग्ण प्रधान और सत्त्वग्ण तथा रजीगुण चप्रधान है ॥ २॥ अब जो इन तीनी गुणी का उत्तम मध्यम घीर निक्षष्ट फसोदय कोता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥८॥ जो वेदी का श्रभ्यास,धर्मान्डठान, जान की हड, पविचता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और श्राका का चिन्तन ष्टीता है यही सत्त्वगुण का सचयहै तट।। जब रकोगुण का उद्देश सत्त्व श्रीर तसीगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरंभ में कचिता धैर्य त्याग असत् कभी का ग्रहण निरम्तर विषयों की सेषा में प्रीति होती है तभी समभना कि रक्षीगुण प्रधानता से मुक्त में वर्त्त रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उद्य श्री रहोनी का श्रक्तभीव होता है तब पत्यन्त सीभ वर्षात् सब पापीं का मूस बढ़ता, बत्यन्त बालस्य धीर निद्रा, धेर्यं का नाम, क्रता का डोना, नास्तिका मर्यात् वेद भीर रंध्वर में यहा कान रक्षमा, भिक्ष २ कम्तः करण की हिस्ति कीर एकाग्रता का क्रभाव कीर किन्हीं व्यसमी में फसना होवे तव तमोगुण का लक्क विहान् की जानमें योग्य है तथा जब समना भारमा जिस कमें की करके कक्ती हुना भीर करने की

इक्छा से लळा ग्रंका श्रीर भय की प्राप्त होने तब जानो कि सुभ में प्रष्ट तमोगुक है। १२॥ जिस कमी से इस लोक में जीवाक्या पुष्कल प्रसिद्ध चाइता, द्रिद्रता होने में भी चारण,भाट श्राद्ध को हान हैना नहीं छोड़ता तब समभाना कि सुभ में रजोगुण प्रवल है। १३॥ श्रीर जब मनुष्य का श्राक्षा सब से जानने को चाहै गुण यहण करता जाय श्रक्ति कमी में लज्जा न करे श्रीर जिस कमी से श्राक्षा प्रसिद्ध होवे श्र्यात् धर्माचरण हो में कचि रहे तब समभाना कि सुभ में सच्चगुण प्रवल है। १४॥ तमोगुण का सच्चण काम, रजोगुण का श्रम्थ संप्रह की इच्छा भीर सच्चगुण का लच्चण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण में रजोगुण श्रीर रजोगुण से सच्चगुण श्री ह है। १५॥ श्रम जिस २ गुण से जिस २ गित को जीव प्राप्त होता है उस२ को श्राम लिखते हैं:—

देवत्वं सान्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च रानसाः। तिर्येत्वं तासमा नित्यसित्येषा विविधा गति: ॥ १ ॥ स्थावरा: क्रसिकीटाञ्च सत्स्था: सर्पाञ्च कच्छपा:। पशवस मृगाश्चेत्र जवन्या तामगी गतिः ॥ २॥ इस्तिनय त्रङ्गाय स्ट्रा म्लेच्छाय गर्हिता:। हिंसा व्याचा वरा हाय्व मध्यमा तामधी गतिः॥ ३॥ चारगाश्च सुपग्गीश्च पुरुषाञ्चैव दांभिकाः। रचांसि च पियाचाश्व तामसीसूत्तमा गति: ॥ ४॥ भञ्जामञ्जानटाश्चीव पुरुषाः शस्त्रहरतयः। द्यूतपानमश्काश्च जवन्या राजशी गति:॥ ५॥ राजानः चित्रयाष्ट्रीय राज्ञां चैत्र परोहिताः। वाद्युडप्रधानाश्च मध्यमा राजधी गति:॥ ६॥ गन्धर्वा गुच्चका यचा विव्धानुचराश्च ये। तथैवाष्परमः सर्वा राजसीसूत्तमा गतिः॥ ७॥ तापसा यतयो विपा ये च वैमानिका गणाः। नचवािंगा च देखाश्च प्रथमा सान्विकी गतिः॥ ८ 1 यजमान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः । पितरश्चेत्र साध्याश्च दितीया सान्तिको गतिः ॥ ६ ॥ बद्धा विश्वमृजो धर्मी महानव्यक्तमेत्र च । उत्तमां सान्तिकोमेतां गतिमाहुमेनीषिषः ॥ १०॥ दृन्द्रियाणां प्रसङ्गेत धर्मस्यासेवनेन च । पापानसंयान्ति संसारा न विद्वांसो नराधमाः ॥ ११॥

जी मनुष्य सान्तिक हैं वे देव पर्धात् विहान, जो रजोग्यी धीते हैं वे सध्यम सनुष्य, श्रीर जी तमीगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति की प्राप्त होते हैं ॥१॥ जो ब्रत्यन्त तमागुणी है वेस्थावर हचादि, कमि, कीट, मत्स्य, सर्प्य, कच्छप, पशु भीर मग की जया की प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमीगुणी हैं वे हाथी, घीड़ा, श्रद्भा स्विच्छ् निदित कमी करने छारे सिंह, व्याघ्र, बराड अर्थात् स्कर के जमा की प्राप्त होते हैं ॥३॥ जी उत्तम तमी गुणी हैं वे चारण (जीका कवित्त, दो हा, श्रादि बना कर मनुखीं की प्रशंसा करते हैं ) मृन्दर पन्नी, टांभिक पुरुष श्रर्थात् चपने सख के लिये अपनी प्रशंसा करने शारे, राज्यस जो हिंसक, पिशाच, धना चारी अर्थात मदादि के बाहार कत्ती श्रीर मलिन रहते हैं वह उसमतमाग्य के कर्म का फल है।। ४॥ जो उत्तम रजी गुणी हैं वे भरला प्रयीत् तलवार प्रादि से मारने वा जुदार प्रादि से खोदने हारे मस्ला प्रयात मौका पादि के चलाने वाले नट जो वांस आदि पर कला कुट्ना, खट्ना, जतरनादि करते हैं शस्त्रधारी भत्य और मद्य पीने में शासत हीं ऐसे जन्म नीच रजोग्ण का फल है। ५॥ जी मध्यम रजीगुणी होते हैं वे राजा, चित्रियवर्षस्य राजाश्री के पुरीहित, वाद विवाद करने वाले,द्त,प्राड्वियाक (बकील वारिष्टर) युद्ध विभाग के ऋध्यच केजन्मपाते हैं जी उत्तम रजागुणी हैं वे गंधव (गान वासे) गुद्धक (वादिष वजाने हारे) यद्य (धनाट्य) विदानों ने सेवक, भीर अपरा अर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जया पाति हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्ती, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले च्योतिषी, भीर देख अर्थात् देशपीषक मनुष्य श्रोते हैं उन की प्रथम सलगण के कर्म का फल जानी ॥ ८ ॥ जी मध्यम सत्वग्ययुक्त हो कर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञ कत्ती, वेदार्थ वित् विदान्, वेद, विद्युत पादि, श्रीर काल विद्या के जाता, रचक, चानी, भीर (साध्य) कार्य्य सिंडि के लिये सेवन करने योग्य भध्यापक का जन्म पाते हैं। ८ ॥ जो उत्तम सत्वगुषायुत्र हो की उत्तम कर्म करते है वे बुद्धा सब वेदी का वेशा बिम्बस्ज सब स्टिलम विद्या को जान कर विविध विमानादि यानीं को बनाने हारे धार्मिक सर्वोत्तम बुहियुक्त चीर च्रव्यक्त के जन्म चीर प्रक्राति विध्यति विध्यति सिक्षि की। प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ को इन्द्रिय कं व्या हो कर विध्यति धर्म को छोड़ कर घधन्य करने हारे अविहान् हैं वे मनुष्यों में नोच कन्य बुरे २ दु:ख-रूप जन्म की। पाते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार सत्व,रज चीर तमोगुणयुक्त वेगसे जिस २ प्रकार का। कर्म कव कर्त्ता है छस २ को छसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है को मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सवगुणीं के स्वभावीं में न फस कर महायोगी हो के मुक्ति का। साधन करें क्योंकि:—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः॥१॥ तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्॥२॥

ये योगया पत्र पातंजन ने सूत हैं मनुष्य रजोगुष तमीगुण युक्त कर्मों से मन को रोक गुढ सत्त्व गुष्य क्रकमों से भी मन को रोक गुढ सत्त्व गुष्य क्र हो पश्चात् हस का निरोध कर एकाय प्रधीत एक परमातमा और धर्मयुक्त कर्म इन के अय भाग में चिक्त का ठहरा रखना निरुष प्रधीत् सब और मे मन को हित्त को रोकना ॥ १ ॥ जब निक्त एकाय और निरुष्ठ होता है तब सब के द्रष्टा ई खर के स्वरूप में जीवातमा की स्थिति होती है इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और :—

अय निविधदुः खात्यन्तनितृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।

यह सांख्य का सूत्र है— को आध्यात्मिक अर्थात् धरीर सस्बन्धी पीडा, धाधिभीतिक को दूसरे प्राणियों से दुःखित होना धाधिदैविक को धतिहृष्टि धतिनाप धतिधीत सन इन्द्रियों की चंचलता से होता है इस चिविध दुःख की कुड़ा कर मुक्ति पाना घत्यन्त पुरुषार्ध है। इस वी आगे धाचार अनाचार और भच्याभव्य का विषय लिखेंगे॥

र्ति श्रीमद्द्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्वार्धप्रकाशे सुभाषाविरचिते विद्याऽविद्यावन्धमोत्त्रखाविषये नवमः समुद्धासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

## अथ दशमसमुद्धासारम्भः

#### 

### चवाऽऽचाराऽनाचारभच्याऽभच्यविषयान् व्याख्यासाः।

यब को धर्म युक्त कामी का आचरण, स्थीलता, सत्प्रकी का संग भीर सहिद्या के यहण मं रुचि आदि भाषार और इन से विपरीत अनाचार काषाता है उस को लिखते हैं: --

> विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यभद्देष रागिभः। हृद्येनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मसन्तिबोधत ॥ १ ॥ कासातसता न प्रशस्ता न चैवे हास्यकासता। काम्यो हि वैदाधिंगमः कर्मयोगम्च वैदिकः॥ २॥ संकल्पमूल: कामो वै यन्नाः संकल्पसंभवाः। वता नियमधर्माश्च सर्वे संकल्पनाः स्मृताः ॥ ३ ॥ श्रकामस्य क्रिया काचिट् दृष्यते नेइ कहिंचित्। यदाहि नुकते निंचत् तत् तत्नामस्य चे प्रितम् ॥ ४॥ वेदाऽ खिलो धर्ममूलं स्मृतिशौले च तिह्रदाम्। श्वाचारश्चेव साधूनामारमनस्तुव्टिरेव च ॥ ५ ॥ सर्वन्तु समवेच्ये दं निखिलं ज्ञानचच्चा। स्तिप्रामाख्यतोविद्वान्स्वधमें निविधत वै॥ ६॥ खुतिस्मृत्युद्तं धर्मामनुतिष्ठन् ज्ञि मानवः। र्इ कौर्त्तिमवाप्नोति प्रेख चानुरतमं सुखम् ॥ ७ ॥ योवसन्येत ते मूले हेत्यास्त्राययाद् दिनः। स साधुभिविष्टिष्यायी नास्तिको वेदनिन्दकः॥ ८॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च पियमात्मनः।
एतचत्रिधं प्राष्ठः साधाद्वमस्य लचणम्॥ ८॥
प्रयंकामेष्वप्रकानां पर्मज्ञानं विधीयते।
धर्माजज्ञासमानानां प्रमाणं परमं युतिः॥ १०॥
वैदिकः कर्मभिः पृण्यैनिषेकादिद्विन्यनाम्।
कार्यः प्रशेरसंस्कारः पावनः प्रेष्य चेष्ठ च॥ ११॥
किणान्तः पोडग्रे वर्षे बाह्यस्य द्विभियते।
राजन्यवंधोद्वीविंग्रे वैष्ट्यस्य द्विभित्ततः॥ २॥
सनु० प्र० २॥

मनुर्थी की मदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवनराग देव रहित विद्वान् सोग नित्य करें जिस की इदय अर्थात् भाका से सत्यकर्त्तव्य जाने वहीं धर्म मानगीय भीर कारणीय है। १। क्यां कि इस संसार में भत्यन्त कामाकता श्रीर निकासता श्रेष्ठ नहीं है। बेदार्यज्ञान धीर वेदांत कर्म ये सब कामना हो से सिद्ध हाते हैं ॥ २ ॥ जा बांद्रे कहे कि मैं निरिष्क चीर निष्काम ह' वा ही जाज तो यह कभी नहीं ही सकता वर्धांकि सब काम अर्थात् यन्न, सत्य भाषणादि व्रत, यम, नियमकृषो धर्म पादि संकल्प की से वनते हैं॥ २॥ क्यों कि जांर इन्त,पाद, नेन, मन चादि चलाये जाते हैं वे सब नामना हो से चलते हैं जो द्रकान हो तोषांख का खोलना भीर सींचना भी नहीं हो सकता ॥४॥ इस लिये सम्पूर्णवेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्प्राची का भाचार भीर जिसर कर्म में अपना भारमा प्रसन्न रहे भर्यात् भय ग्रंका लज्जा जिस में नही उन कर्मी का सेवन करना उचित है देखों! जब कोई मिथ्याभाषण चौरी चादि की इच्छा कर ता है तभी उस के पात्मा में भय, शंका, कान्जा, पवश्य उत्पन्न होती है इस लिये वह कमें करने योग्य महीं ॥ ५ ॥ मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पृष्ठीं का श्राचार भपने भारमा की भविषद भक्के प्रकार विचार कर ज्ञान नेच कर के सुतिप्रमाण से स्वातमानुकूल धर्म में प्रवेश कारे॥ ६॥ क्यों कि जी मनुष्य वेदीत धर्म और जो वेद से अविषड समृत्युक्त धर्म का धनुःठान कर्ता है वह इस लोक में कौर्त्त भीर मर के सर्वोत्तम सुख की प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ खुति वेद और स्मृति धर्म शास्त्र की कहते हैं इन से सब कत्तिशाकर्त्तिश्च का निषय करना चाडिये जी कीई सनुष्य वेद भीर वेदानुकूल भाप्त ग्रंथी का अपमान करे उस को श्रीष्ठ सोग

जाति वाश्य करदें क्यों कि जो बेह की निंदा करता है वही नास्तिक कहाता है ॥ ८ ॥ इस लिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषी का आचार और अपने चात्मा के ज्ञान से अविषद प्रियाचरण ये चार धर्म के लचल अर्थात इन्हीं से धर्म लचित हीता है ॥ ८ ॥ परन्तु जो द्रव्यी के स्रोभ भीर काम अर्थात् विषय सेवा में फसा हुआ नहीं होता उसी की धर्म का ज्ञान होता है को धर्म को जानने की प्रका कर उनके लिये बेद ही परमप्रमाण है ॥ १०॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदी त प्राह्म कमी से बाह्मण, चित्रय, वैश्व धपने सन्तानी का निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वापर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११ ॥ बाह्मण के गोलहवें, चित्र के वाईसवें और वैश्व के चौवीसवें वर्ष में केशान्त कर्म चीर मुंडन डो जाना चाहिये प्रधीत इस विधि कं पश्चात केवल शिखा की रख कं प्रन्य डाढी सूंक धौर शिर के बाल सदा सुडवार्त रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना बीर जो घीत प्रधान देश हो तो जाम चार है चाहै जितन क्षेत्र रक्वे घीर जी अति उपा देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये की कि बिर में बाल रहने से उष्णता अधिक हाती है और उस से वृद्धि कम ही जाती है डाही मूं इ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता चौर उच्छिष्ट भी वासी संबद्ध जाता है।। १२।।

द्रित्याणां विचरतां विषयेष्वपद्वारिषु ।
संयमे यत्नमातिष्ठिद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ १ ॥
द्रित्र्याणां प्रसंगेन देषमृच्छत्यसंश्यम् ।
सन्तयम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छिति ॥ २ ॥
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
द्रित्या छष्यवत्मेव मृय एवाभिवर्द्वते ॥ ३ ॥
विदास्त्यागम्च यद्वाच्च नियमाम्च तपांसि च ।
न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धं गच्छिन्ति किहिचित् ॥ ४ ॥
विश्रविद्यग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।
स्वीन्संग्रययेद्योनच्चिष्यन् योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥
स्रुत्वा स्पृष्ट्वा च सुद्धा च सुद्धा च स्वा व्रात्वा च यो नरः ।
न हृष्यति स्वायति वा स विद्वायो जितेन्द्रयः ॥ ६ ॥

नापृष्टः कस्य चिद् बृयान्त चान्यायेन पुक्छतः । जानमापि कि मेथावी जड़वस्तीक चाचरेत ॥ ७॥ वित्तं बंध्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यदादुत्तरम् ॥ ८॥ चाची भवति वै बाल: पिता भवति मंत्रदः। श्रक्तं चि बाल मिलाइ: पिते त्येव त् मंत्रद्रम् ॥ १ ॥ न इायनैर्न पिसतैर्न बिरतेन नच बंध्याः। चरपयस्तिरे धर्म योनचानः स नो सहान्॥ १०॥ विमाणां ज्ञानतो चयैष्ठं चिवयाणान्त् वीर्यतः। वैज्यानां धान्यधनतः शुद्रागामेव जन्मतः॥ ११॥ न तेन बुड़ो भवति येनासा पलितं शिरः। या वै युवाप्यधीयानसं देवाः स्वविरं विदुः॥ १२ ॥ यथा काष्ट्रमयो इस्ती यथा चर्ममयो मगः। यस विघोऽनधीयानस्वयस्ते नास विभ्वति॥ १३॥ ऋ हिं सरीव सतानां कार्य थेयो नुशासनम्। वाक् चैव सधुरा रलच्या प्रयोज्या धर्मामच्छता॥१४॥ सनु० अ॰ २

मन्य का यही मुख्य याचार है कि जो इन्द्रियां चित्त की हरण करने वाले विषयों में प्रवल्त कराती हैं उन की रोकने में प्रयल कर जैसे घोड़े को सारिय रोक कर शह मार्ग में चलाता है इस प्रकार इन की अपने क्य में करके अधमें सार्ग से हठा के धर्म मार्ग में सहा चलाया करे ॥१॥ क्यों कि इन्द्रियों की विषया-सित और अधमें चलाने से मनुष्य निश्चित दोय की प्राप्त होता है और जब इन को जीत कर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि का प्राप्त होता है ॥२॥ यह नियय है कि जैसे अग्न में इत्यन और घी, डालन से बढ़ता जाता है वैसे हो कामी के उपभोग से काम प्रान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इस किये मनुष्य की विषयासक्ष अभी न होना चाहिये॥ २॥ जो सजितेन्दिय पुरुष है उस की विषयासक्ष जभी न होना चाहिये॥ २॥ जो सजितेन्दिय पुरुष है उस की विषयासक्ष जभी न होना चाहिये॥ २॥ जो सजितेन्दिय पुरुष है उस की विषयासक्ष जभी न होना चाहिये॥ २॥ जो सजितेन्दिय पुरुष

नियम, भीर न धर्मा चरण सिचि की प्राप्त छोते हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्भिक जन की सिंह होते हैं ॥ ४ ॥ इस लिये पांच कर्म, पांच जाने स्टिय धीर ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताकार विकार योग से गरीर की रचा करता हुआ सब अर्थों को सिष्ठ करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कन्नते हैं कि को मृति सुन के इर्ध और निन्दा सन के ग्रोक अच्छा सर्ग्य करके सख और दुष्ट मार्थ से दः व सन्दर कृष देख की प्रसद और दृष्ट कृष देख अप्रसद उत्तम भोजन करने आनंदित और निकाष्ट भोजन करके दुः खित सुगत्ध में कवि चीर दुर्गत्ध में घकवि नहीं करता ॥ ६॥ मभी विना पुक्ते वा अन्याय से पुक्रने वासे को कि जी कपट से पुक्रता हो उस की उत्तर न देवे उन के सामने युडिमान जड के समान वहें हां जी निष्कपट श्रीर जिजास ही उन की विनाप्रिभी छपटेश करे ॥०॥ एक धन, द्भरे बंध कुट्स्ब कुल, तीमरी अवस्था, चौथा उत्तम कमें और छांचवीं ये छिविद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बंध, बंध में अधिक प्रवस्था, प्रवस्था से श्रेष्ठ कर्म श्रीर कर्म से पवित्र विद्यादाने, उत्तरोत्तर प्रधिक माननीय हैं।। पा क्योंकि चारै सी वर्ष काभी ही परन्त को विद्या विज्ञानरित है वह बासक भीर जो विद्या दिज्ञान का राता है चस वालक की भी हह गानना चाहिये क्यों कि सम ग्रास्त चाम विदान भजानी को बालक की र जाती को पिता अहते हैं। ८ ॥ अधिक वर्षों के बीतने प्रवेत बाल की होते, पिंधक धन से चौर बड़े कुटम्ब की होते से इब नहीं होता किला ऋषि महाका भी का यही निषय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में श्रविक है वही हुइ पुरुष कहाता है ॥१०॥ बाह्मण ज्ञान में, चित्रय बन में, येण्य धन धान्य में, बीर गृद्र जन्म बर्धात् अधिक आयु से इड होता है। १११॥ प्रदीर के वाल खेत होने से ब्रुटा नहीं होता किन्तु को यवा दिया पराहुआ है उभी की दिहान लोग कहा जानते हैं ॥१२॥ भीर जो विद्यान हीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का हां हो चमड़े का सग छोता है वैसा पविदान् मनुष्य जगत् में नाम मात्र मनुष्य कहाता है ॥१३॥ इस सिये विद्या पट विद्वान् धर्मात्मा इंकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपनेश कर बौर उपदेश में वाणी मध्र भीर की मल बोले जी मर्खापदेश से धर्म की हिंद चीर भ्राक्षमं का नाभ्राकरते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥१४॥ नित्यस्नान बस्त, श्रम, पान, स्थान, सम् शुद्ध रक्षेत्रिकारम के शुद्ध होने में चिकाकी शुद्धि और धारीस्यता प्राप्त हो कर पुरवार्ध बढ़ता है भीच उतना करना यीग्यहै कि जितने से सल दुर्गन्ध दूर हो जाय !

श्वाचार: प्रथमो धर्म: श्रुत्युत्रा: म्ह्यार्ट्ट एवच ॥ सनु०--की मत्य भाषणादि नार्मी का भाषरण करना है वही वेद भीर स्मृति से कहा हुमा आचार है। मावधी: पितरं मोत मातरम् । श्राचार्य उपनयभानो ब्रह्मचारिणमिक्कते ॥ मात्रदेवो भव पितृदेवी भव श्राचार्यदेवो भव श्रातिधिदेवो भव ॥ तैतितरी० ॥

माता, जिता, याचार्य गीर पतिथि की सेवा करना टेव पूजा कहाती है भीर जिस र कमें से जगत का उपकार हो वह र कमें करना भीर हानिकारक छोड़ देना हो मनुष्य का सुख्य कर्सच्य कमें है कभी नास्तिक, लंपट, विखासधाती, मियावादी, घार्यी, कपटी, छलो, यादि दृष्ट मनुष्यों का संग न करे त्राप्त जो सखादी धर्माका परीपकारिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम खेरठाचार है। प्रान ) यार्यावर्त्त देश वासियी का यार्यावर्त्त देश से भिन्न र टेशी में जाने से याचार नष्ट हो जाता है वा नहीं १ ( उत्तर ) यह बात मिया है, क्यों कि जो बाहर भीतर की पिवनता करनी सर भाषणादि याचरण करना है यह जहां कहीं करेगा याचार यार यार्थ धर्म भाष्ट कभी न होगा थीर जो यार्थावर्त्त में रह कर भो दुष्टाचार करेगा वहीं धर्म भीर याचार भाष्ट कहां विगा जो ऐसाही हीताती :--

मेरोई रेडें वर्षे वर्षे हैमवतं तत:। क्रमेगीव समागम्य भारतं वर्षमा चदत्॥१॥

स दृष्ट्वा विविधान् देशान् चौनहण्यनिष्वितान्॥२॥

ये श्लोक भारत थान्ति पर्व मोच धर्म में व्यास शक संवाद में हैं— मर्थात् एक समय व्यास जो अपने प्रत शक भार शिष्य सहित पाताल धर्यात् जिस को इस समय अमेरिका "कहते हैं उस में निवास करते थे शकाचार्व्य ने पिता से एक प्रश्न पृक्षा कि भाव्य कि पाता हो है वा स्थित ? व्यास जो ने जान कर उस बात का प्रयुक्तर न दिया क्यों कि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की साची के लिये अपने पृत्र शक से कहा कि है पृत्र तू मिएला पुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस का यथा योग्य उक्तर देगा। पिता का वचन सुन कर शकाचार्य पाताल से मिथिला पुरी की भोर चले प्रथम मेरू वर्षात् हिमालय से ईशान उत्तर भीर वायव्य देश में को देश वसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था पर्थात् हिर कहते हैं बंदर की उस देशों का नाम इस समय "यूरोप" है उन्हों की संस्कृत में "हरिवर्ष" कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन की "ह्मा" यहूरों भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये चीन से हिमालय

चौर हिमालय में मिथिलापुरी को भाये। भीर श्रीक्षणा तथा अर्जन पाताल में अध्वतरी अधीत जिस की धरिन यान नौका काइत हैं बैठ की पातास में जा की महा राजायुधिष्ठिर नेयन्न में उदालक ऋषि को ले पाये थे। धृतराष्ट्रका विवाहगांधार जिसका "कांधार" काइते हैं वहां की राजपुत्री से इसा मदी पागड़ की स्त्री "ईराम्" के राजाकी कन्या थी और यर्जन का विवाह पाताल में जिस का "अमेरिका" कहते हैं वहां ते राजाको लडकी उसापी के साथ हुआ था जो देश देशान्तर ही प ही पान्तर में न जाते होते तो ये सब बाते की कर हा सकती ? मनुस्मृति में जो समुद्र में जान वाली नीका पर कर लेगा लिखा है वह भी आर्यावर्क से ही धान्तर में जार्ग के कारण है। श्रीर जब महाराजा यधिष्ठिर ने राजस्ययन्न किया था उस में सब भृगोल के राजाची को बुलाने को निसंचण देने के लिये भीम, पर्जुन, नकुत धीर सइदेव चारों दिशाश्री में गये थे जो दोष मानत होते ती कशी न जाते सी प्रथम त्रार्व्यावत्तेदेशीय लीग व्यापार, राज कार्य श्रीर भ्रमण के लिये सव भगील में घूम-ते धे भीर जो भाज कल कुन कात भीर धमनष्ट होने को ग्रका है वह कंबल मुखीं में बहकाने थीर अज्ञानवदने से है जो मनुष्य देश देशास्तर थीर होप दीपालार में जाने श्राने में शंका नहीं करते वे देश देशास्तर के श्रनेक विध मन्थीं की समागम, रीति, भांति, देखने अपना राज्य और व्यवहार बढाने में निभेय प्रर-बीर डॉनि सगत और इ.च्छे व्यवसार का ग्रहणाबुरी बार्ताके के। इ.ने में ततार हों के बड़े ऐम्बर्भ की प्राप्त होते हैं भना जो महास्त्रष्ट कनिष्ठ बुनीला स ध्रमा चादि के समागम से चाचार भाष्ट धर्महीन नहीं है। ने किन्तु देश देशा ८ र के उत्तम पुरुषी के साथ समागम में कूत भीर दाप मानते हैं !!! यह केवल मूर्वता को बात नहीं तो क्या है ? हां, इतना कारण तो है कि जो सोग सामभन्नण बीर मधपान करते हैं उन के घरीर बीर वीर्व्यादि धातु भी द्र्येत्यादि से दूपित होते हैं इस लिये उन के संग करने से घायाँ की भी यह कुलचण नलग जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुणुग्रहण करने से कीई सी दीष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मदापानादि दोषों की छोड़ गुणी की ग्रहण करें ती कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्ध और देखने से भी मुर्ख जन पाप गिन ते हैं इसी से उन से युष कभो नहीं। कर सकतं की कि युष में उन की देखना चीर सार्य होना चवाच है सजान कोगी को राग हेय चन्याय मिथाभाषणाहि दोषों को कीड निर्वेर, प्रीति परीपकार सज्जनतादिका धारण करना उत्तमश्राचार है और यह भी समभा लें कि धर्म हमारे प्रात्मा और कर्णव्य के साथ है जब इस अच्छे काम करते हैं तो इस को देश देशान्तर और होप हो पान्तर जाने में कुछ भी

दोध नहीं सग सकता दीष ती पाप में काम करने में लगत है। हां, इतना अवध्य चाहियं कि वेदोता धर्म का नियय और पाखंड मत का खंडन करना प्रवश्य सीख लें जिस से कोई इस की भूठा निषय न करा सके। क्या विनादेश देशान्सर भीर दीप दीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये खदेश की उसति कभी हा सकती है ? जब खदेश हो में खदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशों खदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो विना दारिदा और दुःख की दूमरा कुछ भी नहीं हो सकता! पाखंडी सीग यह समभति है कि जो हम इन की विद्या पढ़ावेंग और देश देशा-न्तर में जाने की बाजा देवें में तो ये बुखिमान् हो कर हमारे पाखंड जाल में न फसन से हमारी प्रतिष्ठा चौर जीविका नष्ट हा जाविंगी इसी लिये मोजन छाइन में बखड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हां, इतना श्रवण्य चाहिये कि सदा सांस का ग्रहण कादापि भूल कर भी न करें क्या सब बुडिमानीं ने यह नियय नहीं किया है कि जो राजपुर्वी में युद्ध समय में भी चीजा लगा कर रभोदे बनाक खाना प्रबच्च पराजव का ईसुई १ किन्तु चित्रिय सोगी का तुइ में एक ज्ञाम से रीटी खाते जल पीत जाना श्रीर दूसरे छात्र से शनु श्री की घाड़, दार्था, रथ पर चढ़ वा पैट्ल होतं मार्त जाना अपना विजय करना ही बाचार और पराजित होना भागाचार है। इसी मूट्ता से इन सीगी ने चीका लगात २ विकीध कार्त कारात सब स्वातन्त्रा, श्रानन्द, धन, राज्य, विद्या श्रीर पुरुषार्थ पर चीका लगा कर साथ पर साथ घरे बैठे है, श्रीर दक्का करते हैं कि कुछ पदाधे मिले तो पका भर खावें परन्त वैसान होने पर लानो सब आर्यावरी देश भर में चीका लगा के सबँधा नष्ट कर दिशा है। हां जहां भीजन करें उस स्थान का धोने, सिपन करने, भाड़ू लगाने. कूरा कर्कट दूर करने में. प्रयत प्रवश्य कर्ना चाहिये निक सस्त्रमान वा ईसाइयों के समान अष्ट पाक-याला करना। प्रकास खरी निखरी क्या है १ उत्तर ) सखरी जी जल आदि में अन पकाये जात और जा घी दूध में पकात हैं वह निखरी अर्थात् चांखी। यह भो इन धूर्ती का चलाया हुपा पाखंड है क्यों कि जिस में घी दूध श्रिक लग उस को खाने में खाद भीर उदर में चिकना पदार्थ अधिक जार्व इसी लिये यह प्रयंचरचा है नहीं तो जो अभिन का काल से पका हुआ। पदार्थ पका और न पका हुआ। बाजा है जी पका खाना और कचान खाना है यह भी सर्वन ठीका नहीं क्यों कि चणे आदि कचे भी खाये जाते हैं। प्रदन् हिंज अपने हाथ से रसोई बना के खावं वा मूद्र के हाथ की बनाई खावें ? (उत्तर ) मूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्यों कि ब्राह्मण, चित्रिय और वेश्य वर्णस्य स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने,

राज्यवालने बोर पश्चवालन खेती शीर व्यापः र की काम में तत्पर रहें शीर शूट्र की पाण तथा उस की घर का पका इथा बन्न बापत काल की विना न खाँवें सुनीप्रमाण :— स्त्रायी धिष्ठिता वा शूद्राः संस्क्तत्तीरः स्यः॥

यह जापस्तंभ का सूत्र है पार्यों के घर में श्रृज्यधीत् मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा कर परन्तु वे ग्ररीर वस्त्र भादि से पवित्र रहें त्रार्थों के घर मंजव रसीई बनावें तब मुख बांध के बनावें क्यों कि उन की मुख से उच्छिट और निकला हुआ। खासा भी अन में न पड़े। आठवें दिन चीर नख ईंदन करावें स्नान कर की पाका बनाया करें आयों की खिला की आप खावें। (प्रश्न) गूद्र की छए इए पर्क भव की खार्ग में जब दांघ लगात हैं तो उस के हाथ का बनाया कमें खा सकते है ? (उत्तर) यह बात कापोल कल्पित भांठी है क्यां कि जिन्हीं में गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिथान, शाबा, फल, मृल,खाया उन्हीं में जानी सब जगत् भर के हाथ का बनाया और उध्छिष्ट खालिया क्यों कि जब शूद्र, चमार, भंगो, मुसलमान, इसारे, ब्रादि लोग खिता में से ईख की काटत, कालत, पोल कर रस निकालर्त हैं तब मल मूर्वात्मर्ग भर की उन्हों विना धीये हाथों से छूर्त, उठार्त, धरते श्राधा सांठा चूंस रस पो के श्राधा उसी में डाल देते और रस पकार्त समय उस रस में रीटी भी एका कर खाते हैं जब घोनो बनात हैं तब पुराग जून कि जिस के तन भे विष्ठा, मूब, गांबर, धूनी सभी रहती है उन्हीं जूर्ती से उस का रगड़त हैं दर्भ में अपने घर के उच्छिष्ट पानी का जल डालते उसी में घृतादि रखते और शांटो पीसन समय भी वैस हो उच्छिष्ट शार्था स उठात श्रीर पसाना भी शाट। में टपकता जाता है इत्यादि भीर फल मूलकंद में भी ऐसी ही लोला होती है जब इम पदार्थी को खाया तो जानी सब के चांध का खा लिया। (प्रश्न ) फल, मूल, कद और रस इत्यादि भटष्ट में दीप नहीं। (उत्तर) पश्काती संशीवा मुसलमान् अपने हाथों से दूसरे स्थान में बना कर तुम को धांक देव तो खा लोगे वा नहीं ? जो कही कि नहीं तो शहर में भी दीप है ही मुसलमान इंसाई श्रादि मदा मांसाद्वारियों के हाथ के खाने में यायों को भी मदामांसाइदि खाना पीना अपराध पी छे लग पड़ता है परन्तु आपस में आर्यों का एक भोजन डीने में की दू भी दोष नहीं दीखता जब तक एक मत,एक हानि लाभ,एक सुख, दु:ख परस्पर न माने तवतक उन्नित होना बहुत कठिन है। परन्तु कंवल खाना पीनाही एक दीने से सुधार नहीं ही समता किन्तु जबतक ब्री बातें नहीं छ। इन और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले द्वानि दोती हैं। विटेशियों के भार्यावक्ते में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न

### सत्यार्घप्रकाशः॥

करना, विद्यान पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यवस्था में अखयंवर विवास, विषयाशक्ति, मिष्याभाषणादि कुलचण, वेदविद्या का श्रप्रचार श्रादि कुकर्म हैं जब श्रापस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी श्रा कर पंच वन वैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जी पांच सहस्त्र वर्ष की पहिली हुई थीं उन की भी भूल गए? देखो!महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सबारियों पर खाते पीते थे थापस की फट से कीरव पडिव भीर यादवीं का सत्यानाग्र ही गया सो ती हो गया परन्तु अवसक भी वहीं रींग पीछे लगा है न जाने यह भवंकर राज्य कभी छटे गा वा श्रार्थी की सब सुखीं से कुड़ा कर दु:खसागर में हुवा मारेगा ? उसी दुए दुर्घीधन मोन इत्यारे, खदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में पार्य लोग यव तक भी चल कर द:ख बढ़ा रहे हैं परमेखर कापा करे कि यह राजरांग हम पायों में से नष्ट हो जाय। भज्यत्र भच्च दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रीत द्मरा वैद्यक शास्त्रीत जैसे धर्मगास्त्र में :-

### अभन्याणि दिनातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु०—

हित पर्यात् बाह्मण चित्रय वैग्य फीर ग्रद्री की मलीन विष्ठा मृतादि की संसर्ग में उत्पन्न दुए शाक फल मूलादि न खाना।

### वर्जयन्मधु सांमं च। सनु॰—

जैसे अनेक प्रकार के मदा, गांजा; भांग, अफीम आदि जी २ :-

### वृद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तद्चाते।

वृधि का नाम करने वाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभो न करें ग्रीर जितन पत्र सड़े, विगड़े, दुर्गन्यादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने इए और मदामांसा **डारा को कि जिन का यरीर मद्य मांस की परमाणुबी ही से पूरित है** उन की इाथ का न खावें जिस में उपकारक प्राणियों की इसा प्रयीत् जैसे एक गाय के श्ररीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीटी में चार लाख पद्यक्तर सइस्त कः सी मनुष्यों की सुख पह चता है वैसे पशुभी को न मारे, न मारने दें। जेंसे किसी गाय से वीस सेर श्रीर किसी से दी सेर दूध प्रति दिन श्रीवे उसका मध्य भाग न्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह श्रीरकोई क: महीने तक द्घ देती है उस का भी मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जना भर के दूध से २४८६० (चौबीस सहस्त्र मी सी साठ) मनुष्य एकवार

में लग ही सकते हैं उस के क्: बिक्यां क्: बकड़े होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रह उन में से पांच बिक्ट डियों ने जमा भर ने द्ध की मिलाकर १२8-८०० (एक लाख, चौबीस सइस्र आह सी) मनुष्य तम हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्म भर में ५००० (पांच सहस्त) मन भन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अब में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो शढ़ाई लाख मनुष्यों की लिप्त होती है द्व यार प्रव मिला २०४८०० (तीन लाख, चीहत्तर सहस्र, याठ सी) मनुष्य हम होते हैं दोनों संख्यामिला के एक गाय की एक पीट़ी में ४०५६०० (चारलाख, पक्षकार सम्रस्न, कः सी) मनुष्यएक बार पालित होते हैं श्रीर पीढ़ी पर पीढ़ी बटा कर निखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पासन होता है इस से भिन्न गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कमों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा वैसे दूध में अधिका उपकारका होती है घरन्तु जैसे कैल उपकारक होते हैं वैसे मेंस भो हैं परन्तु गाय की दूध घो से जितने बुडिवृडि से लाभ होते हैं जतने मैंस के दूध से नहीं इस से सुख्यीपकारक आयों ने गाय को गिनाई । और जो कोई अन्य विद्वान् होगा वह भी इसी प्रकार समस्तेगा। बकरी के दध से २५८२० (पन्नीस सहस्थ नी मी बीस) बाद्सियी का पालन होता है बैसे हाथी, घोड़, कंट, भेड़, गदह, बादि से भो बड़े उपकार होते हैं। इन पशुधी को मारने वाली को सब मनुधी की हला कार्न वाली जानियेगा। देखी ! जब आयीं का राज्य था तब ये सहीपकारक गाय चादि पण नहीं मार जाते हैं तभी द्यार्यावर्स वा द्यस्य भूगोल देशों में बड़े भानन्द में मनुष्यदि प्राणि वक्ति है की कि दुध, घी, बैन पादि पश्चीं की बहताई होने से अब रस प्रकल प्राप्त होते थे जब में विदेशी मांमाहारो इस देश में आकी गो अदि पछश्री के मारने वाले मदापानी राज्याऽधिकारी हुए है तब से क्रमशः त्रार्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्येंकि :-

## नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम्।

जब वृच का मृल हो काट दिया जाय तो फल फूल कहां से ही ? (प्रश्न) को सभी अहिंसक हो जायें तो व्यावादि पश्च इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पगुश्री को सार खाँच तुद्धारा पुरुषार्थ हो व्यर्ध हो जाय ? (उत्तर) यह राज पुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पगुदा मनुष्य हों उन को दगड़ देवें और प्राण भी वियुक्त करदें। (प्रश्न) फिर क्या उन का मांस फेंकदें ? (उत्तर) चाहें फेंकदें चाहें कुले आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारियों खां खांचे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होतो किन्तु उस मनुष्य का खभाव

मांसाहारों हो कर हिंसक होसकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छल कपट श्रादि से पदार्थों को प्राप्त हो कर भोजनादि करना भच्छ है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाध वृिंबन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाध वृिंबन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाध वृिंबन पदार्थों को सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भच्छ कहाता है। जितने पदार्थ अपनो प्रक्षति से दिश्व विकार करने वाले हैं उन २ का सब्धा त्याग करना भीर जा २ जिस२ के लिये विहित हैं उन २ का सब्धा त्याग करना भीर जा २ जिस२ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का यहण करना यह भो भच्छ है। प्राप्त एक साथ खाने में कुक देख है वा नहीं ? (उत्तर) दोप है, क्योंकि एक के साथ दमरे का स्वभाव खीर प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुछी आदि के साथ खाने से अच्छि मन्छ का भी कांधर विगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ विगाड़ हो होता है सुधार नहीं इसी लिये:—

### नोच्छिष्टं कस्यचिद्द्यानादाचैव तथान्तरा। नचंत्रात्यगनं क्योन्नचोच्छिष्टः कचिद् वजेत्॥सनुः-

न किसी की अपना जंठा पदाये दे और न किसी के ओजन के बीच आप चावेन अधिकभोजन करें और न भोजन किये पद्मात् हाथ मुख घोषे विना कडी इधर उपर जाय। (प्रश्न) "गुरीकिच्छिष्टभी जनम्" इस बाका का का अधे इता ? ( उसर ) इस का यह अधे है कि गुन के भोजन किये पदात जी पृथक् अन्न शृहस्थित है उसका भी जन करना अर्थात्गुक्की प्रथम भी जन करा के पवात् शिष्य की भोजन करना चाहिये। (प्रश्न) जी उच्छिष्टमान का निवेध है तो मक्तियों का उच्छिष्ट महत, बक्ड़ें का उच्छिष्ट दुध और एक यास जाते के पद्यात् अपना भी उक्तिष्ट होता है पन: उन की भी न खाना चारिये। ंडत्तर सदत कथनमात्र ही उत्किष्ट होता है परन्तु यह बहुत मो छ यधिः यों का सार याचा, बक्छा पपनी मा के बाहिर का टच पीता है भीतर वी दूध की नहीं पीसकता इस लिये छन्छिष्टनहीं परन्तु बक्र है के पिये प्यात् जल से उस की मा की स्तन थी कर शहपात में दोहना चाहिये। और अपना उच्छिट भपनी की विकारकारक नहीं होता। देखी! स्वभाव से यह बात सिंड है कि किसी को उच्छिप्ट कोई भी न खावे जैसी अपनी मुख, नाक, कान, शांख, उपस्य श्रीर गुद्यों कि मल सृचादि के स्पर्भ में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल म्ब की स्पर्ध में होती है। इससे यह सिंड होता है कि यह व्यवसार स्टिलम से

विपरी नहीं है इस लिये मन्ष्य मात्र की उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जंठा न खाय। (प्रश्न ) भना स्त्री पुरुष भी परस्पर उन्छिष्ट न खावें ? (उत्तर) नहीं, चोंकि उनके भी यरीरी का स्वभाव भित्र र है। (प्रश्न) कही जी मनुष्य मात्र के हाथ की की हुई रसोई छस अब के खाने में क्या दीष है?क्यों कि बुाह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के ग्ररीर चाड़, मांस, चमड़े के हैं भीर जैसा रुधिर बाह्मण के ग्ररीर में है वैसाही चांडाल ग्रादि केपन: सनुष्यमात्र की हाय की पकी हुई रसीई के खाने में का दीय है? (उत्तर) दीय है, की कि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से बाह्मण भौर बाह्यणों के भरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रजवीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल भीर चौडाली के भरीरमें नहीं । की कि चौडाल का भरीर दुर्गन्ध के परमाण्यीं से भरा हुआ होता है वैसा बृह्मणादि वर्णी का नहीं इस लिये बृह्मणादि उत्तम वर्णों के हाय का खाना और चौडालादि नोच भंगो चमार यादि का न खाना। भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का गरीर सास,विहन,कन्या,पृत्रवधू, का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के माथ भी ख्यकी के समाम वर्ती गे ? तब तुमको संज्ञचित हो कर चुप हो रहना पहेगा जेसे उत्तम अन्न हाथ भीर मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्य भी खाया जासकता है ती क्या मलादि भी खार्पार्ग ? क्या ऐसा भी कोई ही सकता है ? (प्रश्न को गाय के गोबर से चौका लगात की तो अपने गोवर से क्यों नहीं लगात ? श्रीर गीबर की चीर्क में जाने से चौका आगुष की नर्डा होता? (असर) गाय के गीवर से वैसा द्रीस्थ नहीं होता जैसा कि मन्य के मल से चिकना होने से शीव नहीं उखता न कपड़ा बिगड़ता न मलीन होता है जमा मिटों में मैल चढ़ता है वैसा स्खेगांबर से नहीं होता मही और गांबर मे जिस खानका लेपन करते हैं वह टेखने में अति सुन्दर होता है और जहां रसोई बनता है वहां भोज-नादि नरने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मकवी कोडी आदि वहत से जीव मलिन खान के रहने से भाते हैं जो उस में काड़ लेपनादि से गुहि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान ही जाता है इस सिये प्रतिदिन गोबर मिटी भाड़ू से सर्वया गुढ रखना और जो पका मकान ही ती जल से धो कर गृह रखना चाहिये इस से पूर्वीक्त दोवीं की निवृत्ति हो जाती है। जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कड़ीं को इसा कड़ीं राख,कड़ीं सकड़ों, कड़ीं म्टी हांडी, यहीं जूंठी रनेवी, कहीं हाड़, गोड़, पड़े रहते हैं श्रीर सकिवधी का तो क्या कहना! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई येष्ठ मन्यजा कर बेठे ती छसे वंति होने का भी संभव है और उस दर्गन्ध स्थान के समान हो वही स्थान दौखता

है। भना जो कोई इन से प्रें कि वादि गीवर से चौका लगने में तो तुम दोघ गिनतं हो परन्तु चूल्हे में कंडे जलाने उस को आग से तमाखू पीने घर की भीति पर सेपन करने ग्रादि से मियां जी का भी चौका अष्ट ही जाता होगा इस में क्या सन्देह । (प्रत्न) चौकी में बैठ के भोजन करना चरका वा बाहर बैठ के ? ( उत्तर ) जहां पर पन्छा रमणीय मुन्दर खान दीखे वहां भोजन करना चाहिये परन्त् आवश्यक युदादिकी में तो घोड़े श्रादि यानी पर बैठ के वा खड़ र भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न) क्या अपने ही हांश का खाना और दसरे के शाय का नहीं ? ( उत्तर ) जो यायों में गुड रोति से बनावे तो बराबर सब आर्थों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो बाह्य-णादि वर्णस्य काप्रव रमाई वनाने चौका देने वर्शन भाड़े मांजन ग्रादि बखेडीं में पड़े रहें तो विद्यादि ग्रुभ गुणों की वृिंड कभी नहीं हो सर्व देखी महाराज युधिरितर के राजम्य यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महिष अयि श्रे एक हो पाक-शाला में भीजन किया करने शेजब में ईसाई म्सलमान पादि के मत सतातर चले, आपम में वैर विरोध हुआ उन्हों ने मदापान गोमांसादि का खाना पीना म्बोकार किया उभी समय में भीजनादि में बखेड़ा शोगया। देखी !काबुल कंधार इंरान, अमेरिका, यूरांप आदि देशों के राजाभी की कत्या गांधारी, मद्री, उलीपी यादि के साथ यार्थावक्षदेशीय राजा लोग विवाह पादि व्यवहार करते थे शक्ति चादि कीरव पांडवीं के साथ खात पीत थे कुछ विरोध नहीं करते थे कींकि उस मसय मर्वभगील में वेटीता एक मत या उसी में सब की निष्ठा थी श्रीर एक द्मरे का सख दःख हानि लाभ घापसमें घपने समान समभते थे तभी भूगील में सुख या अब तो बहत में मतवाले होने में बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना ब्हिमानों का काम है। पर्मातमा सब के मन में सत्य मत का ऐमा यंक्र डाले कि जिस से मिथ्यामत घोघ ही प्रतय को प्राप्त ही दस में सब विद्वान् लीग विचार कर विरोध भाव छोड़ की आनन्द की बढ़ावें॥

यह योड़ा सा श्राचार श्रनाचार भन्याभन्य विषय में लिखा इस ग्रंथ का प्रवीद इसी द्र्यमें समुझास के साथ पूरा हो गया। इन समुझासों में विशेष खंडन मंडन इस लिये नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामध्ये न बढ़ाते तब तक स्थूल श्रीर सृज्य खण्डनों के श्रीभप्राय की नहीं समभ सकते इस लिये प्रथम सब की सत्यिश्चिचा का उपदेश करती श्रव उत्तराई शर्थात् जिस में चार समुझास हैं उसमें विशेष खंडन मंडन लिखें गे इन चारी में में प्रथम समुझास हैं उसमें विशेष खंडन मंडन लिखें गे इन चारी में

श्रीर चीय में मुसलमानों के मत मतान्तरों के खंडन मंडन के विषय में लिखें में श्रीर पश्चात् ची इहवें ममुद्धास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा जो कीई विशेष खंडन मंडन देखना चाहें वे इन चारीं समुद्धासों में देखें परना सामान्य करके कहीं २ द्या समुद्धासों में भी कुछ थोड़ा सा खंडन मंडन किया है इन ची दहसमुद्धासों की। पच्चपात छीड़ न्यायदृष्टि चे देखे गा उस के भातमा में सत्य भये का प्रकाग हो कर भानन्द हो गा और जी हठ दुरायह और ईप्यों में देखे सुनेगा उस की इस यन्थका भिष्ठाय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इस लिये जो कोई इस को यथावत् न विचार गा वह इस का अभिप्राय न पा कर गीता खाया और करेगा विहानों का यहो काम है कि सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य यहण असच का त्याग करके परम भानन्दित होते हैं वे ही गुणयाहक पुरुष विदान हो कर धर्म अर्थ काम भीर मोच रूप फर्लोको प्राप्त हो कर प्रस्त रहते हैं।

इति खौमदृत्यानन्दसरम्बतीम्बामिकृते सत्यार्धप्रकाशे सुभाषाविभृषित खाचारानाचारभन्त्याभन्य विषय दशमः समुद्धासः मंपूर्णः ॥ समाप्तीयं पूर्वार्डः॥

# अनुभूमिका॥

#### 一 ÷:\$: --

यह सिड बात है कि पांच सहस्त्र वर्षों की पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कीई भी मत न या क्यों कि वेदोन्न सब वातें विद्या में श्रविकड हैं, वेदों की श्रप्रवृक्ति होने का कारण महाभारत युच हुआ। इन की अप्रहत्ति से अविद्याऽन्यकार के भगोल म विम्तृत होने से मनुष्यों की बृडि भ्रमयुक्त हो कर जिस के मन में जैसा प्राया वैसा सत चलाया उन सब मतां में ४ चार सत अर्थात् जो वेद्विरुद्द पुराणी, जैनी, किरानी, चौर कुरानीं, सब मती वी मूल हैं विक्रम से एक के पीके दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारीं की शाखा एक सहस्त्र में कमन हीं हैं इन सब मत वादिशीं इन के चिली और अन्य सब की परस्पर सलाउसला के विचार करने में अधिक परिचम न हो इस लिये यह ग्रंथ बनाया है जो २ इस में सत्य सत का मगड़न कीर अमला का खगड़न लिखा है वह सवको जनाना ही प्रयोजन समभा गया है इस में जैसी मेरी वृद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारीं मती के मूल ग्रन्थ देखने में बीध हुया है उसकी सब के धार्ग निवेदित कर देना मैंने उसम समभा है क्यंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पचपात कोड़ कर इस की देखने में सत्याऽसत्य मत मन की विद्ति ही जायगा प्रयात् मन की अपनीर समभा के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत की छोड़ना सहज हीगा इन में में जी पुराणादि यन्थीं से शाखा शाखान्तरकृप मत आर्थावर्त्तदेग में चले हैं उनका संजीप से गुणदोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता है इस मेर कमें से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें क्यों कि मेरा तात्पर्छ किसी को छानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायटिष्टिसे वर्त्तना अति उचित है मनुष्य जन्म का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये इसी मत मतांतर के विवाद से जगत् में जो र अनिष्ट फल हुए होते हैं और हींगे छन को पचपात रहित विदः जन जान सकते हैं जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विश्ववाद न कुटिगा तब तक अन्योऽन्य को आनंदन होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्ञन ईर्था हैव

होड़ सत्याऽसत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण और ग्रसत्य का त्याग करना कराना चाहैं तो हमारे लिये यह बात पसाध्य नहीं है। यह निश्य है कि इन विदानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फसा रक्ता है यदि ये लोग ग्रपने प्रयोजन में न फस कर सब के प्रयोजन को सिंह करना चाहैं तो श्रभो पेक्यमत हो जायें इस के होने को युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वेशिक्तमान् परमाक्षा एकमत में प्रष्टत हीने का उत्साह सब मनुष्यों के श्राक्षार्थी में प्रकाशित करे।

श्रतमितिवस्तरेण विषयिद्वरियरोमणिषु ॥

# उत्तराई:॥

# अधैकादग्रसमुद्धासारम्भः॥

—子:\$:モ—

### श्रषाऽऽर्थ्यावनीयमतखंडनमंडने विधास्यामः॥

श्रव श्राधिसोगों के कि जो श्रायिक्ष देश में वसने दाने हैं उन के मत का खंडन तथा मंडन का विधान करें गे। यह श्रायिक्ष देश ऐमा है जिस के सहश भगोल में इसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भृमि का नाम सुवर्ण भूमि है क्योंकि यही स्वर्णादि रतों को उत्पन्न करती है इसी लिये मृष्टि की श्रादि में श्राधि लोग इसी देश में श्रा कर वसे इस लिये हम सृष्टिविषय में कह श्राये हैं कि शार्थ नाम उत्तम प्रवीं का है श्रीर श्रायों से भिन्न मनृष्टी का नाम दम्यू है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रयंसा करते श्रीर श्राया रखते हैं कि पारममिण पत्थर सना जाता है वह बात तो भूते हैं परन्तु श्रायां कर हो मन्ना पारममिण है कि जिस को सोई इप दिन्द्र विदेशी कृते के साथ हो सवर्ण श्रयांत् धनाव्य हो जाते हैं ॥

### एतद् शप्रमृतस्य मकाशादग्रमन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिचोरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ मन्॰—

सृष्टि से से के पांच महस्व वधों से पूर्व समय पर्यन्त चार्यों का मार्थभीम चक्र-वर्ती अर्थात् भूगोन में सर्वीपरि एक मात्र राज्य हा चान्य देशमें मांडलिक पर्थात् छोटे र राजा रहते थे क्यों कि कीरव पांडव पर्यन्त यहां के राज्य चीर राजधासन में सब भूगोन के सब राजा और प्रजा चने थे क्यों कि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की चादि में हुई है उस का प्रणाम है। इसी चार्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुए बृाह्मण अर्थात् विद्यानी सेभूगोन के मनुष्य बृाह्मण, चित्रय, वेश्व, धूदू, दस्यु, स्ते च चादि सब अपने र योग्य विद्याचरित्रों की शिचा और विद्याभ्यास करें चीर महाराजा युधिष्ठिर जी के राजस्य यज्ञ और महाभारत युव पर्यन्त यहां के राज्याचीन सब राज्य थे। सुनी!चीन का भगदत्त, अमेरिका का बनुवाहन, धूरोपटेग का विद्यालाच अर्थात् मार्जार के सट्य आंखवाने यवन जिस को यूनान कह बाये और ईरान्

का ग्रन्थ आदि सब राजा राजस्य यज्ञ और महाभारत युक्तमं सब आजाऽ-न्सार दाविये। जब रहराण राजा ये तब रावण भी यहां ने द्राधीन या जब रामचन्द्र के समय में विक्रंड होगया तो उस को रामचन्द्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट कार उस के आई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायंभव राजा से ने कर पागड़व पर्यन्त पार्यों का चन्नवर्ती राज्य रहा तत्पशात् आपस के विरोध से लंड कर नष्ट हो गये क्योंकि इस परमात्मा की मृष्टि में श्रीममानी, श्रन्यायकारी, श्रविदान् सीशी का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वभाविक प्रष्टांश है जिल्लबहुत सा धन अमंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलम्य, प्रवार्थ-रिहित्ता, देशी, ही प्रविषयासिक और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में विद्या स्मिला नष्ट होकर दुर्गण धीर दुष्ट व्यसन बढ़ जात हैं जैसे कि मद्य मांस सेवन, जान्या बस्या में विवाह और कीच्याचारादि होष बढ़ जाते हैं कीर जब युद्धविभाग में यह विद्याकी शल भीर सेना इतना बत् कि जिस का सामना करने वाला अपोल में हमरा न हो तब उन लोगों के पचवात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब में दीव हो जाते हैं तब आएम में विरोध ही कर अयवा उन से अधिक ट्रमने छोटे कुनों में ने कोई ऐसा समये पुरुष खड़ा होता है कि उन का पराजय करने में मनर्थ होते जैसे स्सलमानी को बादशाहीके सामने शिवाशी गोवित्र सिंह जी ने खड़े ही कर समलमानी केराज्य की छित्र भित्र कर दिया।

श्रथ किमतेर्वा परेऽन्य सहाधनुर्धरायुत्रवर्त्तनः के चित् मुद्यम्गन्न रिद्यम्गेन्द्रद्यम्नकुत्रलयास्ययोवनास्यवद्ध्रयसास्ययः तिराशिविन्द्रहरियन्द्राऽम्बरीयोगनत्तुसर्यातिययात्यनराखाद्यः मिनादयः। श्रथ समत्तभरतप्रभृतयो राजानः। मैत्यपनि०—

द्रवादि प्रमाणी में सिन्न है कि सृष्टि से ले कर महाभारत पर्यन्त चक्रदर्शी सार्वभीम राजा बार्य्यकुल में हो हुए थे अब इन के मन्तानों का अभाग्योद्य होने से राज अष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहां सद्युक्त, भूरियुक्त, इन्द्रयुक्त, क्षवलयाख, यौवनाष्व, अध्वपति, गग्रविन्दु, हरियन्द्र, अख्वरीय, ननक्त, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अवसेन, मरत्त, और भरत सार्वभीम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्त्ती राजाबी के नाम लिखे हैं वेसे खायंभवादि चक्रवर्त्ती राजाबी के नाम खाट मनुस्मृति महाभारतादि ग्रग्धों में लिखे हैं। इस को मिथ्या करना अज्ञानी खीर पद्मपतियों का काम है। (प्रश्न) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखों है

वेसल हैं वा नहीं ? श्रीर तीप तथा बन्दूक ती उस समय में धीं वा नहीं? (उक्तर)यह बात सची है ये प्रस्त्रभी ये क्यों कि पदार्थ विद्या मे इन सब बाती का संभव है। (प्रान) क्या ये देवता की कि मंत्री में सिद्ध होते ये ? (उतर ) नहीं, य सब बातें जिन मे श्रस्त ग्रस्तीं की सिंड करते थे वे "मंत्र"श्रथीत विचार में सिंड करते श्रीर चलाते थे श्रीर जो मंत्र श्रर्शत ग्रन्यमय होता है उस में कोई द्रश्य उत्पन्न नहीं होता आर जो कोई कही कि मंत्र में श्रामि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र की जप कारने वाले के हृद्य और जिल्ला की भक्त कर देवे मारने जाय ग्रत् को श्रीर मर रहे आप इस लिये में नाम है विचार का जैसा "राजमंत्री" धर्यात् राजकमा का विचार करने वाला कहाता है वैसा मंत्र अर्थात बिचार से मब मष्टि के पदार्थी का प्रयम ज्ञान और पश्चात किया करने से अनेक प्रकार के पट्टाये और किया की गल उत्पन्न होते है जैसे कोई एक लोई का वाण वा गोला बना कर उस में एंसे पदार्थ रकते कि जी अन्ति के लगाने से बायू में धुधा फेलने बोर सुधे की किरण वा वाय के स्पर्ण होने से अग्नि जल उठे इसी का नाम आग्ने यास्त है। जब दभग इस का निवारण करना चाही तो उसी पर वारणास्त्र छोड है अर्थात जैसे गर्ने गत्को सेनापर धारने बास्त्र छोड़ कार नष्ट करना चाहा येमे हो अपनी सेना की रचार्ध सेनापति वाकणास्त्र से आग्ने धास्त्र का नियारण कर वह रीभे दर्जी के धोग से होता है जिस का धुआ वागु के सप्री होते ही बहल होते भार वर्षनी लग जावे अगिन को बुभा देवे। ऐसे हो नागफास अपीत् जो शब्पर की इन से उस के अंगी को जकड़ के बांध सेता है वसे हो एक माइ-नाम्त अर्थात् जिस में नगे की चीज डालर्न से जिस के घुंछ के नगर्न से सब गच् को सेना निदास्थ अर्थात् मुर्कित हो जाय इसी प्रकार सब शस्त्रास्व होते ये छी। एक तार से वा ग्रोसे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत जलाइ करके भव श्रीका नाग करते थे उस की भी श्राग्नेयास्त्र तथा पामपतास्त कहते हैं। "तीप"श्रीर"वन्द्रक्"ये नाम श्रन्यदेश भाषा के हैं संस्क्षत श्रीर श्राय्योवर्कीय आषा के नहीं जिन्तु जिस को विरोधी जन तोप कहते हैं संस्कृत ग्रीर भाषा में उस का नाम 'ग्रतन्नी' श्रीर जिस को बन्दक कहते हैं उस की संस्क्षा श्रीर श्रीर्थ-भाषा में "भुग्डी" कहते हैं जो संस्क्षतिबद्या को नहीं पद विस्तर में एड कर कुक का कुक लिखते और कुक का कुक बकते हैं। उस का वृहियान्नीग प्रमाख नहीं कर सकत । श्रीर जितनी विद्या भगील में फैली है वह सब श्रास्थीवर्स देश से मियवाली, उन से धूनानी, उन से कम और उन से धूरीपदेश में, इन से भमेरिका श्रादि देशों में फैली है श्रव तक जितना प्रचार संस्कृत विद्याका

पार्यावर्त देश में है उतना किसी प्रमादेश में नहीं जी लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोधम खरसाइब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पट्या यह बात कहने मात्र है क्योंकि "यिधान्देशे द्रमोनास्ति तत्रेरण्डोहुमायते" अर्थात् जिस देश में कोई हव नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा इच मान लेते हैं वेसे ही यूरोप देश में संस्क्षतिवया का प्रचार न होने से जर्मन् लोगी भीर मोचम्लरसाहब न घोड़ा सा पढ़ावही उस देश के लिये प्रधिक है परन्तु आर्थ्यावर्त्तदेश की श्रोर देखें तो उनकी बहुत न्यन गणना है क्यों कि मैंने जर्मनी देश निवासी के एक "प्रिन्सिपल्" के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिही का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। और मोचमूलर साहव के संस्क्रत साहित्य श्रीर थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुभ्त को विदित होता है कि णोत्तम् तर साहब ने इधर उधर पार्यावक्तीय लोगों की की इंडीका देख कर कुछर यथा तथा लिखाई जैसा कि "युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्यषः । रोचन्ते रोचना दिवि" इस मंघ का अर्थ घोड़ा किया है इस से तो जो सायणाचार्थ्य न सय्ये अर्थ किया है सो अच्छा है परन्त इस का ठीक अर्थ परमाला है सो मेरी बनाई "ऋग्वेदादिभाष्यभिका" में देख लीजिये उस में इस मंत्र का त्रधैयषार्थ किया है इतन से जान लीजिये कि जममी देश और मोचम्लर साहव में संस्कत विद्या का कितना पांडित्य है। यह निश्य है कि जितनी विदा और मत भूगील म फैले हैं वे सब भार्यावर्त्त देश ही से प्रचरित हए "गोल्डस्टकर साइव पारस अर्थात् फांस देशनिवासी अपनी 'वागविल इन इण्डिया" में लिखते हैं कि सब विद्या श्रीर भलाइयों का भंडार श्रार्थावर्त्त देश है श्रीर सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं श्रीर परमातमा की प्रार्थना करते हैं कि ई परमध्वर ! जैसी उन्नति पार्यावर्श देश की पूर्व काल में थी वैसी ही इमारे देश की की जिये। लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो तथा "दाराशिको ह" वादशाह ने भी यही नियय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदी के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने धर्बी भादि बहुत सी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का संदृह कूट कर आनंद न हुआ जब संस्क्षत देखा और सनातव नि:संदेह हो कर म्भ की बड़ा ग्रानन्द हुया है देखी काशी के "मानमन्दिर में" शिशुमारचक्र को कि जिस की पूरी रचा भी नहीं रही है तो भी वितना उत्तम है कि जिस में अब तक भी खगोल का बहुत सा वतान्त विदित होता है जो 'सवाई जयपुराधीय" उस की संभात और फूटे टूटे की वनवाया करेंगे ती बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे ग्रिरामिण देश कीमहाभारत के

युद्ध में ऐसा धक्षा दिया कि श्रव तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया कीं कि जब भाई की भाई सारने लगे तो नाम होने में क्या संदेह ?॥

### विनाशकाले विपरीतबुद्धिः॥

यह किमी कवि का वचन है कि जब नाग्र होने का समय निकट प्राता है तब उन्टी बृद्धि हो कर उन्टे काम करते हैं कोई उन को सभा समभावि तो उन्टा माने भीर उसटी समभा वे उस को सधी माने जब बडे र विदान राजा महा राजा ऋषि महिष लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मर गर्व तब विद्या और वेदी का धमें का प्रचार नष्ट हो चला ईर्था है य अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान इचा वह देश की दाव कर राजा बन बैठा वैसे ही मर्वेच आर्यावर्त्त देश में खंड बंड राज्य हो गया पन: होप हीपान्तर की राज्य की व्यवस्था कीन करे? जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब चित्र वैभ्य क्योर गृदी के प्रकिदान है। ने में ता कथा हो क्या कहनी ?। जी परस्परा से बदादि याम्बें का प्रथमिति पर्ने का प्रचार था वह भी छट गया कंवल जीविकार्थ पाठ-मात्र बाह्मणलोग पद्रे रहे सीपाठ मात्र भी जती अपेटिको न पढ़ाया क्यों कि जब अविहान हुए गुरु बन गये तब छल कपट अधमी भी उन में बहुता चला बाह्मणीने विचारा कि अपनो जीविका का प्रबंध बांधना चाहिये समाति करके यही निस्रय कर चिविय शादि को उपदेश करने लगे कि इसहीं तुद्धारे पूज्य देव हैं विना हमारी सेवा किये तम को खर्मवा मुक्ति न मिलेगो किन्तु जो तम इमारी मैवा न करीं न तो घोर नरक में पड़ों गं! जो २ पूर्ण विद्या वाले धार्मिकी का नाम बुद्धिण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उन को भपने मुर्खे, विषयी, कपटी, लम्पट, अधिमेशी पर घटा बैठे भला वे आप्त विदानी के लच्चण इन मुखीं में कब घट सकते हैं १ परन्तु जब चिवियादि यजमान संस्क्षतिविद्या से ऋचन्त रिहत हुए तब उन के सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाम मान बृाह्मणीं की बन पड़ी सब की अपने अवनजाल में बांध कर वशीमृत कर लिये और कइने लगे कि:-

### ब्रह्मवाक्यं जनाईनः॥

शर्यात् जी कुछ बाह्मणीं के सुख में से बचन निकलता है वह जानी साधात् भगवान् के मुख से निकला जब धित्यादि वर्ण श्रांख के श्रंवे श्रीर गांठ के पूरे भर्यात् भोतर विद्या की श्रांख फूटी हुई श्रीर जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले फिर इन व्यर्थ बाह्मण नाम वालों की विषयानन्द का उपवन

मिलगया यह भी छन लांगां ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथिवी में उत्तम पदार्थ है वे सब बाह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुण कर्म स्वभाव से बाह्मणादि वर्णव्यवस्थाधी उसे को नष्ट कर जन्म पर रक्षी चीर मृतक पर्यन्त का भी दान यजमानी से सेने लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा कर्रे चले यहां तक किया कि "इस भूटेव हैं" इसारी सेवा की विना देवलाक किसी की नहीं मिल सकता। इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लीक में पधारींग ? तुझारे काम ती घोर नरक भीगन के हैं कृमि कोट पतंगादि बनीगे तब तो बड़े क्रीधित हो कर कहते हैं- हम "ग्राप" देंगे ती तुद्धारा नाग हो जायगा की कि लिखा है "बुद्धादीही विनम्यति" कि जो बाह्मणी से दीह करता है उस का नाम ही जाता है। हो, यह बात तो सची है कि जी पूर्णवेद और परमात्मा की जानने वाले, धर्मीका, सब जगत् के उपकारक. पुरुषों से जो कोई है। करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु की बाह्मण नहीं ही उन कान बाह्मण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है। (प्रश्न) तो हम कीन हैं 🕻 । उत्तर ) तुम पीप ही । (प्रश्न मोप किस की कहते हैं ? (उपार) उस की सूचना कमन् भागा से तो बड़ा छीर पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपटम दसरे को ठमका अपना प्रयोजन साधनी वाने को पोप कहते हैं। प्रथन ) इस तो बाह्मण और माध्र है क्यें कि हमारा पिता बाह्मण और माता बाह्मणी तथा हम अमुक नाध् के चैन है। ( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनी भाई ! मा, बाप, बाहाणी बाह्मण डीन में और किभी साधु के शिष्य होने पर बाह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्त बाह्मण यार साध अपने उत्तम गुण कमें खभाव से होते हैं। जो कि परीएकारी हो सुना है कि जैसे रूम के "पोप" अपने चेलीं को कहते ये कि तुम अपने पाप हमारे सामने कड़ों में ती इस चमा कर देंगे विना इमारी सेवा और पाना के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम खर्ग में जाना घाड़ों तो इमारे पास जितन कपये जमा कारोगे उतन हो को सामग्री स्वर्गमं तुम की मिले गी ऐसा सुन कर अब कोई श्रांख की श्रंधि श्रीर गांठ के पृरे स्वर्गम जाने की उच्छा कर के 'पीप' जी की यथेष्ट रूपयादेता था तब वह पोपजी ईसा और मरियम को मिल के सामने खड़ा ही कर इस प्रकार की हुंडी लिख कर देता था "ई खुदावन्ट ईमामसी! अमृक मनुष्य ने तरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये इसारे पास जमा कर दियं हैं जब वह खरों में आवं तब तु अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पचीस सहस्र रपयों में वाग बगोचा त्रोर मकानात,पचीस सहस्र मंसवारी शिकारी श्रीर नीकर चाकर, पचीस सहस्र कपर्यों में खाना पोना कपड़ा लक्ता और पचीस सहस्र कपरे

इस के इष्ट मित्र भादे बन्धु आदि के जियाफ़्त के वास्ते दिला देना" फिर उस हुं डी की नीचे पोप जी अपनी सही करके हुगड़ी उस की हाय में दे कर कहरेते थे कि "जब तुमरे तब इस हुगड़ी को क्बर में अपने सिराने धर लेने के लिये भपने कुट्स्ब को काहरखना फिर तुओं लेजाने के लिये फ्रिश्ते आवेंगे तब तुओं और तेरी ष्ठणड़ी को स्वर्ग में से जाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुम्न को दिला देंगे"। अब र्देखिये जानो स्वर्गका ठीका पीप जी ने ले लिया ही ! जब तक यूरीप देश में मखीता थी तभी तक वहां पीप जी की लीला चलतो थी परन्त अब विद्या के होने से पोप जी को भाठो लोला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई। वैसे हो अध्यविभी देश में भी जाना पोष जी ने लाख अवतार ने कर सीसा फेसा है ही अर्थात् राजा और पना की विद्यान पढ़ने टेना अच्छे प्रापी का मंग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दमरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्त्यह बात ध्यान में रखना कि जी २ कल कपटाटि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पीप कहात हैं जी कोई उन में भी धासिक विदान परोपकारी है वे सची बाह्यण और माध् हैं पव उन्हीं कली कपटी स्वार्धी लोगी (मन्धी की ठग कर अपना प्रयोजन सिंद करने वाली । हो का ग्रहण "परिप" शब्द से करना श्रीर बाह्मण तथा साधनाम में उक्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। देखां ! जो कोई भी उत्तम बाद्यण वा माध न होता ती बेटाटि मत्य शास्त्री की पुस्तक स्वरसहित का यठन पाठन जैन, मुमलमान, इंसाई यादि के जाल में बच कर यायीं की वैद्यादि-मत्यणास्त्री में प्रीतियन्ना वर्णायमीं में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय बाह्मण साध्यों के " "विधादप्यमृतं याह्मम्" मन् विध से भी बमृत के यहण करने के समान पीपलीला से बहकाने में से भी श्रायों का जैन श्रादि मतीसे वच रहना जानी विष में अमृत के समान गुण समभाना चाहिये जब यजमान विद्या होन हुए और भाष कुछ पाठ पूजा पढ़ कर अभिमान में भाके सब लोगों ने पर-म्पर मम्मति करके राजा चादि से कहा कि बाह्य और साधु चदरखा है देखी! "बुद्धाणो न इन्तव्यः" "साधुन इन्तव्यः" ऐसे २ वचन जो कि सची बाह्मण और साध्यी के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी भंठे २ वचन युक्त ग्रंथ रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महिषयों के नाम से श्रपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पन: यथेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपीं की पाजा के जिना सीना, उठना, बैठना, जाना, पाना, खाना, पीना, पादि भी नहीं कर सकति थे। गजाश्री को ऐसा निखय कराया कि पोप संज्ञक कहने साम

के बृाह्मण माधु चाहें सो करें उन को कभी दंड न देना पर्धात् उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपी की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे प्रधात् इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्ध मे पूर्व एक सहस्र वर्ष मेप्रवृत्त हुए थे क्योंकि उससमय में ऋषि मुनिभी थे तथापि कुछ २ प्रालस्य, प्रमाद, ईप्यां, हेष के अंकुर उगे थे वे बढ़ते २ व्रह्म हो गये जब सचा उपदेश न रहा तब श्रार्थावर्त्त में श्रविद्या फैल कर पापसमें लड़ने भगड़ने लगे क्योंकि:-

## उपदेश्यो उपदेष्ट्रत्वात्तति द्विः इतरषान्धपरम्परा । सांख्यसू०

प्रधात जब उत्तम २ उपरेशक हीते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, प्रधे, काम भीर मोत्र सिंह हीते हैं। भीर जब उत्तम उपरेशक भीर योता नहीं रहते तब अंध परम्परा चलती है। फिर भी जब मत्पृष्ध उत्पन्न ही कर सत्योपरेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट ही कर प्रकाश की परम्परा चलती है। पृन: वे पीप लाग अपनी भीर अपने चरणों को पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लांग इन के वश में हा गये तब प्रमाद और विषयामित में निम्मन ही कर गड़ रिये के ममान भूंठे गुरु और चेले फर्म विद्या, बल, बुहि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण सब नष्ट हीते चले पश्चात् जब विषयामक हुए तो मांस मदा का सेवन गुप्त ने करने लगे पश्चात् उत्हीं में से एक वाम मार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्व त्युवाच" "भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उन का तंच नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला की वातें लिखीं कि:—

मदां मासं च मीनं च मुद्रा मेष्ठनमेव च।
एते पञ्च मकारास्युमी चटा हि युगे युगे॥१॥
प्रवेत्तेभैरवी चक्रे पर्वे वर्णा हिमातय:।
निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक्॥२॥
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतित भूतले।
पुनस्त्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म निवदाते॥३॥
माह्योनिं परिखञ्च विहरेत्सर्वयोनिषु॥४॥
वेद्यास्त्रपुरागानि सामान्यगणिका द्व।
एक्वेव शांभयी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव॥५॥

प्रधात् देखी दन गवर्गण्ड पोपीं की लीला जीकि वेदविरुद महा अधमें के काम है उन्हों को खेष्ट वाममार्गियों ने माना मदा, मांस, मान अर्थात् मच्छी, मुद्रा पूरी कचीरी खीरवर्ड रोटी प्राद्धि चवण योनि पाचादार मुद्रा और पांचवां सेयुन प्रधात् पुरुष सब शिव और स्ती सब पार्वती के ममान मान कर :-

## ग्रहं भैरवस्त्वंभैरवी ह्यावयोरम्तुसङ्गमः।

चाहैं कोई पुरुष वा को हो इस फट पर्टांग वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाममार्गी टांप नहीं मानते अर्थात् जिन नोच क्लियों की कूना नहीं उनको अतिपवित्र उन्हों में माना है जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि क्लियों के स्पर्ध का निर्धि है उन को वाम मागिथींन अति पवित्र माना है मुनी इन का इनोक खंड बंड :-

रवस्त्रता पुष्करं तीर्धं चांडाली तुम्त्रयं काणी, चर्मकारी प्रयागः स्थाद्रवकी सम्रुरा सता। चयाच्या पुक्कभी प्रोक्ता॥

इयादि रज्ञाना के माध समायम करने में आनी प्रतर्का स्नान चाडाली से ममागम में काशी की यात्रा, चमारों में समागम करने से मानी प्रयाग स्तान धोबों की स्वी के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंत्ररी बी माय नाना करने में मानी अधीध्या तीये कर आर्य। मद्य का नाम धरा "तीयँ" मांम का नाम "ग्राह्व" श्रीर पष्य मच्छा का नाम हताया अन त्रिवका, स्ट्रा का नाम चतुर्धी और मैथून का नाम "पंचमी" इस लिये ऐने २ नाम धरे हैं कि जिस से दसरान समभा सर्क। अपने कौल, भाद्रिवीर ज्ञांसव चौर गण श्रादि नाम रकंत हैं और जा वाममार्गमत में नहीं हैं उन का 'कंटक' विसुख "ग्रहत पशुं आदि नाम धरे हें और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हा तब उस में बाह्मण से ले कर जांड। लापर्यन्त का नाम दिज हो जाता है श्रीर जब भैरवी चक्र से श्रलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ हो जायें। सैरबोचक में वासमार्गी लीग सूमि वा पटे पर एक विंदु जिकांगा चतुरकोगा वस्तिकातार बना कर उस पर सदा का वड़ा रख के उसको पूचा करते हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं "बुहा आयंतिभाचय" हमदा! तूब्द्धा आदि के शाप में रहित हो एक गुप्तस्थान से कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं भाने देते वहां स्त्री और एकप इकड़े होते हैं वहां एक म्हीं को नंगी कर पूजते हैं। र स्त्री लोग किसी प्रका की नंगा कर पुजती हैं। पुनः कोई किसो को स्त्री कोई अपनी वा दूसरे को बच्चा कोई किसी की वा अपनी

माता भगिनी पुत्रवधू थादि शाती हैं पश्चात् एक पात्र में मदा भर के मांस शीर बड़े शादि एक स्थालों में धर रखते हैं उस भदा के प्याले को जो कि छन का श्राचार्य होता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि "भैरवांऽहम्" "श्रिबोऽहम्" में भैरव वा शिव हूं कह कर पो जाता है फिर उसी जूंठे पात्र से सब पीते हैं श्रीर जब किसो की स्त्री वावेच्या नंगी कर प्रथवा किसी पुरुष की नंगा कर हाथ में तलवार दे के छम का नाम देवी थीर पुरुष का नाम महादेव धरते हैं छन के छप ख इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा श्रिव को मदा का प्याला पिला कर उसी जूंठे पात्र से सब लोग एक र प्याला पित फिर उसी प्रकार कम से पी पी के उन्सल होकर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता की नहीं जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के माथ कुकमें करते हैं कभी र बहुत नग्रा चढ़ने से जून लात, मुक्कामुक्की, कंशाकिशी, श्रापम में लड़ने हैं किभी र की वहीं वमन होता है उन में जो पहुंचा हुशा श्रवोरी श्रयोत् सब में मिड गिना जाता है वह वमन हुई चोज को भी खा लेता है श्रयोत् इन के सब से बड़े सिड की ये बातें हैं कि:—

हालां पिवति दौचितस्य मन्दिरे मुप्तो निशायां गणिका गृहिषु। विराजते कौलवचक्रवत्ती॥

जी दी जित अधीत कतार के घर में जाके बोतन पर बीतन बटावे रिण्डिंशी के घर में जाके उन से कुकर्म करके सीवे जो इत्यादि कमें निनेज्ज नि: शंक हो कर करे वही बाममार्गियों में सर्वोपिर मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो श्रक्ती काम करे और बुरे कामी में डरे वहां की टा क्योंकि:-

पाशबद्धो अवञ्जीवः पाशमुत्राः सटाशिवः

ऐसा तन्त्र मं कर्न्न हैं कि जी लीक लजा, ग्रास्त्रलजा, कुसल्डजा, टेग-लडजा आदि पार्थों में बंधा है वह जीव श्रीर जो निलंडज हो कार बुरे काम करे वहीं सटाग्रिव है।

उड़ीम तन्त्र श्रादि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारी श्रोर श्रालय ही उन में मदा की बीतल भर की धर देवे इस श्रालय में एक बीतका पीकी दूसरें श्रालय पर जावे उस में से पी तीसरे श्रीर तीसरे में से पी के चीथे श्रालय में जावे खड़ा र तब तक मदा पीवे कि जब तक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े कि जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पी कर गिर पड़े पुन: तीसरी वार इसी

प्रकार पी के गिर के उठे तो उस का प्रनर्जय न हो पर्धात् सच तो यह है कि ऐसे र मन्धी का पुन: मन्ध जन्म होना हो कठिन है कि लु नीचयोनि में पड़ कर बहुकाल पर्यन्त पड़ा रहेगा। वासियों के तंत्रपंथी में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये प्रधीत् चाही कन्या हो वा भागनी ब्रादि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये इन वाममानियों में द्या महाविद्या प्रसिद्ध है उन में से एक मातंगी विद्या वाता कहाता है कि मात रमिप न त्यजित् प्रथीत् माता को भी समागम किये विना न छोड़ना चाहिये चौर स्त्री पुरुष के समागम ममय में मंत्र जपते हैं कि हम को मिहि प्राप्त हो जायं ऐसे पागल महामूर्ष मन्ध भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मन्ध भूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा प्रवश्य हो करता है देखो वाममागी क्या कहते हैं—विद् गाम्ब धीर पुराष ये सब मामान्य विग्याची के समान हैं चौर जो यह गांभवो वाममागे को मुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है ॥ ५ ॥ इसी लिये इन लोगीने केवल वेद विरुद्ध मत खड़ा किया है प्रयात इन लोगी का मत बहुत चला तब धूसीता करके वेदी के नाम से भी बाममागी को खोड़ो २ लीला चलाई अथात :—

सीवासण्यां मुत्तं पिवेत्। प्रोचितं अक्षयेनसां ने दिकी हिंसा हिंसा न अवति॥

न मांसभन्नणे दोषो न मदो न च मैथुन । प्रवित्ति भूतानां निवृत्तिस्त महाफला ॥ मनुः

मीत्रामिण यज्ञ में मर्य पीव इस का अर्थ तो यह है कि सीत। मणि यज्ञ में मोसरम अर्थात् सोम बज्ञों का रम पिये प्रोचित अर्थात् यज्ञ में मांस काने में टांघ नहीं ऐसी पामर पन की बात वाम माशियों ने चलाई हैं उन से प्रवा चाहिये कि जो वैदिको हिंसा हिंसा न हो तो तुभ और तरे क्युम्ब को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ १ ॥ मांस भच्चण करने, मय पाने, परस्की गमन करने आदि में दोघ नहीं है यह कहना छोक इपन है क्यों कि बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांसप्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पीड़ा देनाधमें का काम नहीं मद्य पान का तो सर्वथा निषेध ही है क्यों कि अब तक वाममाशियों के यिना किसी ग्रंथ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है शीर विना विवाह के मेथुन में भी दोघ है इस को निर्देश कहने वाला सर्वेष है ऐसे २ वचन भी ऋषियों के गन्थ में डाल के कितने ही ऋषि सुनियों के नाम से ग्रंथ बना कर रोजिंद अप्रक्रियों के गन्थ में डाल के कितने ही ऋषि सुनियों के नाम से ग्रंथ बना कर रोजिंद अप्रक्रियों के गन्थ में डाल के कितने ही ऋषि सुनियों के नाम से ग्रंथ बना कर रोजिंद अप्रक्रियों के गन्थ में डाल के कितने ही ऋषि सुनियों के नाम से ग्रंथ बना कर रोजिंद अप्रक्रिय

नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे प्रश्नात् इन प्रश्नां को मार के होम करने में यज्ञमान श्रीर पश्च को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्ध का नियय तो यह है कि जो ब्राह्मण यंथों में श्राप्तनिध, गीमेध, नरमेध श्राद्दि शब्द हैं जन का ठीक र श्राप्त जाना है क्यों कि जो जानते ती ऐसा अनधे क्यों करते ? प्रश्न) अश्वमेध, गीमेध, नरमेध श्राद्दि शब्दीं का श्राप्त क्या है ? (उत्तर इन का श्राप्त यह है कि:-

राष्ट्रं वा श्रम्बर्भेषः । श्रम्बर्थे हि गौः । श्राग्निर्वा श्रम्थः । श्राह्यं सेषः ॥ शतपवत्राह्मर्ग्यः

घोड़े गाय प्रादि पश तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा केवल वाममार्गियों के यं शों में ऐसा अन्धे लिखा है किन्त यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई घोर जहां २ लेक है वहां २ भी वाममार्शियों ने प्रचिप किया है टेकी राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन कर विद्यादि का देने हारा यजमान भीर अग्नि में घो आदि का होम करना अग्रहेमेध, अन्न इन्द्रियां किरण पृथिवो आदि को पवित्र राखना गोमेव जब मनुष्य मर जाय तब उस के शर र का विधिपृत्रेका दाह करना नरमेध कहाताहै। (एक्न) यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यज्ञमान और पण स्वर्गशामी तथा होम कर्क फिर पश की जोता करते थे यह बात सबीहै वा नहीं ? उत्तर नहीं, जो स्वर्ग की जान ही तो एसी बान कहने वाले की सार के होस कर स्वर्धे पहुंचाना चाहिये वा उस के प्रिय माता पिता स्त्री और पृत्र िको सार छोस कर की नहीं पहुचाते? वा वेटी से से पुन: की नहीं जिला लेते हैं ? प्रान) जब यज्ञ अरते हैं तब बेटों के मंब परते हैं जो बेटी में न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उसर ) मंत्र कि भी की कहीं पढ़ने से नहीं रोजता क्योंकि वन एक ग्रन्ड है परन्तु उन का अर्थ ऐसा नहीं है कि पश्का मार के हीम करना जैसे 'अग्नें महा" दुखादि मंत्री का अर्थ अग्नि में स्वि प्रतादि कारक घुतादि उत्तम पदार्थों के हीम करने से बाय् वृष्टि, जल, शुद्ध है। कर जगत की सुख्कारक हीते हैं परन्तु इन यत्य अर्थाकी वे मह नहीं समभते वे क्यों कि जो म्बार्थवृद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा क्छ भी नहीं जानते मानती जब इन पीपीं का ऐसा अनाचार देखा और दमरा मरकातपीण याडादि करने की देख कर एक महाभवंकर वेदादि गास्तों का निन्दक बीड वा जैन सत प्रचलित सुका है। सुनर्त हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस से पोधीं ने यज्ञ कराया उस की प्रियराणी का समागम घोड़ के साथ कराने से उस के सर जाने पर पद्मात् वैराग्यवान् ही कर अपने पुत्र की राज्य दे साध् ही पीपी

को पांस निकासने सगा। इसी की प्राप्ता रूप चारवाक और आभाषक मत भी मुखा या उन्हों ने इस प्रकार के प्रसोक बनाय हैं :--

> पगृश्वेन्तिहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमं गमिष्यति। स्विपता यजमानेन तत्र कयं न हिंस्यते ॥१॥ मृतानासिह जन्तृनां याहं चेतृप्तिकारणम्। गच्छतासिह जन्तृनां व्यर्थं पायेयकत्पनम्॥२॥

जो पशु मार कर अन्ति में होम करने से पशु खर्ग को जाता है तो यज मान श्रपन पिता पादि को मार्क खर्ग में क्यों नहीं मेजते १॥१॥ जो मरे हुए मनुष्यां को लिये याह कोर तप्पेष होता है ते। विदेश में जाने वाल मनुष्य की मार्ग का खर्च खान पान के लिये बांधना व्यर्थ है क्यों कि जब सतक को आह तथा य श्रम जल पहु चता है तो जीते हुए परदेश में रहने वाले वा मार्ग में चलने हारां को घर भेरसी। बना हुई का पश्चल परीस लाटा भर के उसके नाम पर रखनं से क्यों नहीं पहुचता ? जो जोतं हुए दूरदंश अथवा दश हाथ पर दूर बैंडे हुए को दिया हुआ। नहां पहुंचताता मरे हुए के पास किसा प्रकार नहीं पहुंच सकता ! उन क ऐसे युक्ति सिंह उपदेशों की मानने लगे श्रीर उन का मत बढ़न सगा जबबहुत से राजा भूमियं उन के मत में हुए तब पीप जी भी उन की आर भ्र क्यां कि इन की जिथर गएफा अच्छा मिल वहां चले जाये भाट जैन बनन चलं जैन में भा और प्रकार का पाप सीला बहुत है सो १२ वें समुझास में लिखें । वहतीं ने इन का मत स्वोकार किया परन्तु कितने कहीं जी पर्वत् कायी. वानी ज पिंदम द्वि । देश बाले थे उन्हों ने जैनी का मत स्वाकार नहीं किया या व जना वेद का अधिन जान कर बाहर की पीपलीला की स्वान्ति से वेद पर-मान कर वेटा को भी निन्दा करने संग। उस के पठन पाठन यज्ञ पवीतादि श्रार बुद्धाचर्थादि नियमी को भी नाथ किया जहां जितन पुस्तक वदादि क पार्य नष्ट किय यार्थी पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई दु:ख दिया जब उन की भय शंका न रही तब अपने मत वाले ग्रहस्थ और साधुआं को प्रतिष्ठा और यद सार्ग यों का अपमान और पचपात से दग्ड भा देने लगे और श्राय सुख श्रागम श्रीर घमंड में आ फूल कर फिरने लग ऋषभदेव में सिक्के महावीर पर्धन्त अपने तीर्थं-करों को बड़ी २ मृत्तियां बना कर पूजा करने स्री अर्थात् पाषाणादि मूर्ति पूजा की जड़ जैनियों सेप्रचलित हुई। परमेश्वर का मानना न्यून हुपा पाषाणादि मूर्त्ति

पूजा में लग ऐसा तीनसीवर्ष पर्यत्त आर्थावर्त्त में जैनी का राज रहा प्रायः वेदार्थ आन संश्र्त्य ही गर्य ये इस बात की अनुमान से अठाई सहस्त वर्ष व्यतीत हुए हींगी

वाईससी वर्ष हुए कि एक गंकराचार्य द्रविड्रेगोत्पत्र बाह्मण बृह्मचय्येसे व्याकरणादि सब ग्रास्तीं की पढ़ कर ग्रीचने लगे कि ग्रहह! सत्य ग्रास्तिक वेदमत का क्टना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इनकी किसी प्रकार इठाना चाहिये शंकराचार्य शास्त्र तो पड़े ही थे परन्तु जैन मत क भो पुस्तक पड़े थे श्रीर उन की युक्ति भी बहुत प्रवल थी उन्हों ने विचारा कि इन को किस प्रकार इठावें निखय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हुठे गे एसा विचार कर उर्जन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों की यन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ाया वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा में मिल कर कहा कि आप संस्कृत भीर जेनियी के भी यन्थी की पढ़े हो श्रीर जन मत को मानत हो इस लिये श्राप की मैं कहता हं कि जैनियों के पंडितीं के साथ मेरा शास्त्राधे कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हार सी जीतन वाले का मत स्वीकार करले शीर श्राप भी जीतन वाले का सत स्वीकार की जिये गा। यदापि सुधन्वा जैन मत में घे तथाऽपि संस्कृत यंष पटन से उन की वृद्धि संकुछ विद्याका प्रकाश था इस से एन के मन स अत्यन्त पश्ता नहीं काई थी कींकि जी विदान् हीता है वह सत्याऽसत्य की परीवा कार के मन्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जब तक सुधन्या राजा का बड़ा विहान उपरंशक नहीं मिला था तब तक सन्देह में थे कि इन म सा सत्य और कोन सा असत्य है जब ग्रंकराचार्य की यह बात सुना भीर बड़ो प्रसन्ता के साथ ब ले कि इस प्रास्तार्थ करा के सत्याऽसत्य का निर्णय प्रवश्य कारावें ग। जैनियों के पंडितीं को दूर २ सं बुला कर सभा कराई उस में प्रांकरा-चार्य का वेद मत और जैनियों का वेदविश्व मत या भर्यात् ग्रंकराचार्य का पच वेट्सत का खापन और जैनियों का खंडन भीर जैनियों का पच अपने सत का स्थापन भीर वेद का खंडन था। शास्त्रार्थ कई दिनी तक इसा जैनियीं का सत यह या कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईखर कीई नहीं यह जगत्त्रीर जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाम कभा नहीं होता इस से विवड शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिडपरमात्मा ही जगत्का कर्ता है यह जगत् भीर जीव भंठा है क्यों कि वहीं उस परमेखर ने अपनी माया से जगत् बनाया यही धारण भीर प्रलय कर्सा है भीर यह जीव भीर प्रपञ्च स्वप्नवत् है प्रसम्बर भाप ही सब रूप हो कर लोला कर रहा है बहुत दिन तक बास्त्रार्थ होता रहा परन्तु प्रन्त

में युक्ति श्रीर प्रमाण से जैनियों का सत खंडित श्रीर शंकरावार्य का सत अखिग्डत रहा तब उन जैनियों के पंडित श्रीर सुधन्या राजा निवेद सत का स्वी-कार कर लिया जैन मन को छोड़ दिया पुनः बड़ा इसा गुसा इत्रा भीर सधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाशों को लिख कर ग्रॅंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गये पशात् गंकराचार्य के सर्वेत त्रार्यावर्त्त तेय में घम ने का प्रवन्ध सुधन्वादि राजाश्री ने कर दिया श्रीर उस की रचा के लिये मार्थ में नौकर चाकर भी रख दिये उसी ममय से सब के यज्ञीपवीत होने लग और वेटों का पठन पाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र भार्यावर्ल देश में घम कर जैनियों का खगडन और वेटों का मंडन किया पर्न्त शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस पर्यात् जितनी मुत्तियां जेनियीं की निकलती हैं वे गंकरा चार्य के समय में ठठो थीं और जो विना टूटो निकलतो है वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ो न जायें वे भव तक कहीं भूमि में में निकलती हैं शंकरा-चार्यके पर्वे ग्रैत्रमत भी श्रोडा साप्रचरितशा उस का भी खग्डन किया वासमाग का खगड़न किया उस समय इस टेश में धन बहुत या और खटेशभित भी थी जैनिशी के संदिर शंकराचार्य भीर सधन्दा राजाने नहीं तृड़ वार्ये थे क्यों कि उन में बेटादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेद मत का स्थापन हो चुका श्रीर विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे उतने में दो जैन जपर से क्यनमात्र वेट मत श्रीर भीतर में कहर जैन श्रयोत कपट सुनि हो शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे उन दोनी ने प्रवसर पा बार प्रांकराचार्य्य की ऐसी विषय्त्र वस्त खिलाई कि उन को स्धा मन्द्र हो गई पद्यात् प्रदीर में फोड़े फुन्मी हो कर छ: महीने के भीतर शरीर छट गया तब सब निक्लाही हो गये श्रीर जो विद्या का प्रचार हीने वाला या यह भी न हीने पाया जी २ उन्हीं ने प्रारीस्क भाषादि बनारी ये उन का प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने नरी प्रश्ति को जें नियों के खंडन के लिये वृद्धा सत्य जगत् मिथ्या और जीव बृद्धा की एकताकयन की थी उस का उपदेश करने लग द लिया में श्रांगेरी पूर्व में भूगावर्धन उत्तर में जोसी श्रीर दारिका में सारदा मठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महाना बन श्रीर श्रीमान् ही कर भानन्द करने लगी क्यों कि ग्रंकराचार्य के प्रधात् उन के ग्रियों की बड़ी प्रतिष्ठा होने सभी।

अव इस में विचारना चाहिये कि जो जीव बृह्म को एकता जगत् मिथा गंकराचार्य का निज सत थातो वह अच्छा सत नहीं और जो जैनियों के खंडन के लिये उस सत का स्त्रीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदान्तियों का सत ऐसा है (प्रक्रन) जगत् स्त्रवत्, रज्जू में सप्,

सीय में चांदी, मुगत्धियाका में जल, गंधर्य नगर, इन्द्रजालदत् यह संसार भांठा है एक बुद्धा ही सचा है। (सिडान्ती) भांठा तुम किस को कहत हा ? ( नवीन ) जो बम्तुन हा और प्रतीत छीवे। (सिडान्सी ) जी बम् छी नहीं उस की प्रतीति कैसे ही सकती है (नवी॰) अध्यारीप से। (सिंहान्ती) श्रध्यारीप किस की कहते ही? ( नवीन ) "वस्तुन्यवस्त्वारीपणमध्यास:" अध्यारी-पापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते" पदार्थ कुछ भीर हो उस में अन्य वस्त का आरीपण करना अध्यास अध्यारीय श्रीर उम का निराकरण करना श्रपदाटक-होता है इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत् विम्तार करते हैं। (सिडान्ती) तुम रञ्जू को वसु श्रीर सर्प को श्रवम् मान कर इस भ्रम जान में पड़ी हो क्या सपी बस्तु नहीं है ? जी कही कि रज्जू भे नहीं ती देशानार में भीर उस का संस्कारमात्र हृद्य मं है फिर वह सर्प भी श्रवस्तु नहीं रहा वेसे ही स्थाण में पुरुष, सीप में चान्दी आदि की व्यवस्था समभ नेना और खप्न में भी जिन का भान होता है वे देशानार में हैं और छन के संस्कार आतमा में भी हैं इस निर्ध वह खप्न भी अवस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं।( नवीन ) जी कभी न टेखान सना जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल की धारा क्षपर चली जाती है जो कभी न इत्राधा देखा जाता है वह मत्य क्यों कर ही सके ? सिडाम्ती) यह भी दृष्टान्त तुद्धारे पच की सिहन हो करता क्यों कि विना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के बिना स्मृति और समृति के बिना सालात अनुसव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का गिर कटा और उस का भाई वा बाप अ। दिका संडाई में प्रत्यच रीत देखा और फीहारे का जल जपर चढत देखा वा सुना उस का संस्कार उसी के शातमा में हाता है जब यह जारदत के पदार्थ में अनग हो के देखता है तब अपने आतमा में उन्ही पदार्थी को जिन को देखा वा मुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तब जानी अपना भिर्कटा आप रोता और जपर जाती जल की धारा की देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु के भारोपण के सहश नहां किन्तु जैसे नकमा निकाल ने वाले पूर्व दृष्ट खुत वा किये इश्री की आतमा में से निकान कर कागज पर लिख देते हैं अधवाप्रतिविस्व का उतारने वाला विस्व को देख आत्मा में भाक्षति को धर बरा बर लिख देता है हां इतना है कि अभी २ म्बप्न में स्मरणयक्त प्रतीति जैसा कि अपने श्रधापक की देखता है श्रीर कभी बहत काल देखते श्रार सुनने में अतीतज्ञान को साजान को साचात्कार करता है तब मार्ग नहीं रहता कि जो में ने उस ममय देखा सुनावा किया था उसी की देखता सनता वा करता हूं जैसा जाग्रत में म्मरण करता है वेसा स्वप्न में नहीं होता। इस लिये तुद्धारा अध्याम श्रीर श्रारीय

का सवय भूठा है और जो विदान्ति सीग विवर्तवाद अर्थात् रज्जू में सप्पीदि के भान होने का दृष्टान्त बुद्धा में अगत् के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं। (नवीन) अधिष्ठान के विना अध्यख्यप्रतीत नहीं होता जैसे रज्जून हो ती सप्पी का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जू में सप्पी तीनकाल में नहीं है परन्तु अंधकार और कुछ प्रकाग के मेल में भवस्मात् रज्जू को देखने से सप्पी का स्थम हो कर भय से कंपता है जब उस को दीप आदि से देख लेता है उसी समय स्थम और भय निष्ठत्त हो जाता है वसे बद्धा में जो अगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह बुद्धा के साचातकार होने में जगत्को मिथ्या प्रतीति हुई है उस की निष्ठत्ति और बुद्धा को प्रतीति जैसी कि सप्य को निष्ठत्ति और रज्जू को प्रतित है।

(सिडान्ती) बुद्धार्म जगत् का भान किस की हुआ ? (नवीन) जीव की। (सिंडान्ती) जीव कहां से हुया ? (नवीन) धन्नान से। (सिंडान्ती) धन्नान कर्षा में हुआ और कर्षा रहता है ? (नदीन अज्ञान अनादि और बहा में रहता है। सिडल्लो बुद्ध में बुद्ध का अज्ञान हुआ वा किसी भन्य का भीर वह अज्ञान किस के। इपा ? (नवान) चिटाभास को। (सिद्धाली) चिट्राभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन: मुझा. ब्ह्य की बुझा का अज्ञान अर्थात अपने खरूपकी आपही भून जाता है। (मिडान्ती) उमे के भूतने में निमित्त क्या है ? नवीन । अविद्या । सिडान्ती ) श्रविद्या सर्वेत्यापी सर्वेज का गण है वा श्रत्यज्ञ का ? (नवी॰ श्रत्यज्ञ का। सिंबाकी ) तो तुझार मत में विना एक अनन्त सर्वेज चैतन के दूमरा कोई चेतन है वा नहीं भीर अन्यज्ञ कहां से श्राया? हां,जी अल्पज्ञ चेतन बुह्म से भिक मानी ती ठीज है जब एक ठिकाने बुद्ध की अपने खरूप का अज्ञान ही तो सबैच अज्ञान फैल जाय जैमे शरीर में फीड़े को पीड़ा सब ग्रगैर के अवयक्षीं को निजम्मा कर देती है इसी प्रकार बुद्धा भी एक देश में अज्ञानी और क्षेत्रयुक्त ही ती सब ब्रह्म भी श्रज्ञानी श्रीर पोड़ा के श्रनभवयुक्त हो जाय। (नवीन । यह सब खवाधि का धर्म है बुद्धा का नहीं। (सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा चेतन और सत्य है वा श्रमत्य ? नवीन। श्रनिवैचनीय है शर्थात् जिस की जड़ वा चैतन मत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिदान्ती) यह तुद्धारा कहना "बद्दी व्यापातः" के तुल्य है क्यों कि कहते हो अविद्या है जिस को जड़ चेतन, सत् अमत् नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे साने में पीतल मिला हो उस को सराफ, के पास परी दा करावे कि यह सीना है वा पीतल?तब यहां कहा में कि इस की इस न सोना न पोतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं। (नवीन, देखी जैसे घटाकाग, मठाकाग, मंघाकाभ और महदाकाशोपाधि भर्यात् घड़ा घर श्रीर मेघ

को होने से भिन्नरप्रतीत होते हैं वास्तवमें महदाकाश ही है ऐसे ही माधा, घविद्या, समष्टि, व्यष्टि श्रीर श्रन्त: करणीं की उपाधियों से बृह्य श्रज्ञानियों को पृथक् र प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखों श्रयिम प्रमाण में क्या कहा है:—

श्रीनर्धवैको भवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एक-स्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिस्य॥ मुगड़ •-

ीसे प्रान्त लोबे चीडि गोल छाटे बड़े सब आक्रांति वाले पदार्थों में व्यापक हो कार तदाकार दीखता और उनसे पृथक् है वेसे सर्वव्यापक परमाक्षा श्रान्तः करणी में व्यापक क्षोजे अन्तः करणाऽऽकार को रहा है परन्तु उन से असग है। (सिडाम्तो) यह भी तुद्धारा कहना व्यर्थ है की कि जैमें घट, मठ, मेघी भीर श्राकाश को भिन्न मानते ही वेसे कारणकार्धक्य जगत् श्रीर जीव को बुद्ध से और बुद्धा को इन से भिन्न मान लो। (नवीन) जेमा अग्नि मब में प्रदिष्ट हो कर देखने में तदाकार दौखता है इसीप्रकार परमात्मा जड़ आर जीव में व्यापक हों कर श्राकार वाला भन्नानियों को श्राकारयक्त दी खता है धास्तव में बन्धान जड़ श्रीर न जीव है जैसे सहस्व जल के काँड़े धरे ही उन में सूर्थ के सहस्व प्रनिविम्ब-दीखरी हैं बस्त्त: सूर्य एक है कांड़ों के नष्ट होने से जल के चलने वा फौल ने से सुर्यन नष्ट होताने चलता और न फंलता इसी प्रकार अन्तः करणी मंबद्ध का श्राभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है जब तक श्रन्त:करण है तभी तक जीव है जब अम्त:करण्जान से नष्ट होता है तब जीव ब्हाम्बरूप है। इस चिटाभास को अपने बुद्धावरूप का अज्ञानकरता, भोता,सखी दःखी,पापी,पुग्याका, जन्म, मर्णा अपन सं आरोपित कारता है तब तक संमार के बंधनों से नहीं कटता। (सिडाली) यह दृष्टाग्त तुद्धारा व्यर्ध है क्यों कि मूर्य अकार वाला जल कुल्डे भी साकार वाले हैं सूर्य्य जल कुंडे से भिन्न भीर मूर्य से जल कुगड़े भिन्न हैं तभी प्रतिविग्द पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिविग्व कभी न होता श्रीर जैसे परमेखर निराकार सर्वत्र श्राकाणवत् व्यापक होते से बुद्धा से कोई पदार्थ वा पदार्थों से बुद्धा पृथक् नहीं हो सकता और व्याध्ययापक संबंध से एक भी नहीं हो सकता भर्यात् भग्वयव्यतिरेकभाव से देखन से व्याप्य व्यापक मिसे इए और मदा प्रथम् रहते हैं जी एक ही तो अपने में व्याध्य आपक्ष अवसंबन्ध मभी नहीं घट सकता सी बृहदार एयक के अन्तर्धामी बृह्मण में स्पष्ट कि खा है और मुद्धा का बाभास भी नहीं पड़ सकता क्यों कि विना बाकार के बाभास का हाना असमाव है जो अन्त:करणीपाधि से बुद्ध को जीव मानते हो सी तुद्धारी बात वालक के समान है भारत:करण चलायमान खगड़ २ चीर अचल और अखगड़ है यदि तम बुद्धा और जीव को पृथक् र न मानो गे तो इस का उत्तर दी जिये कि जहां र श्रन्त: करण चला जायगा वहां र के बुझ को श्रहानी श्रीर जिस २ देश को कोड़े गा वहां २ के बुद्धा के। चानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे काता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता है वहां २ प्रकाश की आवरण युक्त भीर जहां से हठता है वहां र ते प्रकाश की आवरण रहित कर देता है वेसे ही अन्त: अरण बहा की चण २ में जानी अज्ञानी वह योर मुत्रा करता आयगा अखंड बुद्ध के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब बुद्ध अज्ञानी हो आयगा क्यों कि वह चतन है और मधुरा में जिम अन्तः करणस्य बुद्धा ने औ वम् देखी उस का समरण उसी श्रन्त:करणस्य में काशी में नहीं हो सकता क्यों कि "धन्यहष्टमन्यां न समस्तीति न्धायात्" त्रोर के देखे का स्मरण श्रीर को महीं हीता जिस चिदाभास ने मध्रा मं देखावह चिटानाम काशी में नहीं रहता किन्तु जो मधुरास्य अन्तः कर्ण का प्रका-शक्ष है वह काशीमः बुद्ध नहीं होता जो बुद्ध ही जीव है किन्तु पृथक नहीं तो जीवकी सर्वेत्र इंनिचा हिंगे अदि बुद्धा का प्रतिबिम्ब एथक् हैं तो प्रत्यभिक्ता अर्थात् पूर्व हर्म्यत का जान किसी की नहीं हो सर्व गा। जी कही कि ब्रह्म एक है इस सिंग सारगा होता है तो एक ठिकान अज्ञान वा दु:ख होने से सब बुद्धा की अज्ञान वा द: ख हा जाना चाहिये घार ऐमें २ हष्टान्तों में नित्य, शुष्ठ, बुह, सुत स्वभाव बुद्ध को तुमन अगुड, यहानी घोर वह आदि दोष युत्त कर दिया है और अखंड की खंड २ कार दिया।

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि द्र्येण वा जलादि में आकाश का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गंभीर गहरा दीखता है वैसा बृह्म का भी सब अलाकरणों में आभास पड़ता है। (सिडाली) जब आकाश में रूप हो नहीं है तो उसकी घांख से कोई भी नहीं देख सकता जी पढ़ार्थ दीखता हो नहीं वह द्र्येण और जलादि में कैसे दीखे गा गहरा वा किद्रा साकार वस्तु दीखता है निराकार नहीं। (नवीन। तो फिर जो यह जपर नीला सा दोखता है वही घाद्र्य वाले में भान होता है वह क्या पदार्थ हैं ? (सिडाली) वह पृथिवों में उड़ कर जल पृथिवों भीर अग्नि के चसरेण हैं जहां से वर्षा होती है वहां जल न हों तो वर्षा कहां से होंबे ? इस लिये जो दूर २ तम्बू के समान दोखता है वह जल का चक है जैसे कुहिर दूर से घनाकार दोखता है और निकाट से किदिरा और डेरे के समान भी दोखता है बैसा आकाश में जल दी-खता है। ( नवीन ) क्या हमार रज्जू सर्प भीर स्वप्नादि के दृशन्त सिथ्या हैं ? (सिडाली) नहीं, तुझारों समम्म सिथ्या है सो हमने पूर्व लिख दिया भला यह

तो कही कि प्रथम भज्ञान किस को होता है ? (नवीन े बुद्धा को । (सिडान्सी) बुह्म भल्पज्ञ है वा सर्वेज्ञ ? (नवीन ) न सर्वेज्ञ और न अल्पज्ञ क्यों कि सर्वेज्ञा शौर भल्पजता उपाधि सहित में होती है। (सिडान्ती) उपाधि से महित कौन है ?्नवीन वृद्धाः सिंहान्तीः तो बृद्धाः ही सर्वे च और अन्य त हुचातो तुमने सर्वत्र और यत्पन्न कानिषेध की किया था? जो कही कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक दर्शात कस्पना करने वाला कीन है ? नवीन ) जीव बह्म है वा चना ? (मिडान्ती) कना है,की कि जो बुह्म स्वरूप है तो जिस ने सिया कनपना की वह बुद्धा ही नहीं हो सकता जिस की करपना मिण्या है वह सञ्चा कब हो सकता है ? (नवीन) इस सत्य और अमत्य को भांठ सानते हैं और वाणी में बोलना भी मिळा है। सिहास्ती जब तुम भूठ कहने और मानने वाले हो तो भूं 3 की नहीं ? (नवीन) रहां भूंठ, और सच हमार ही में कल्पित है और इस दोनों ने साची मिबर्टान है। (सद्दान्ती) जब तुम सय भौर भांठ के भाषार इए तो साहूकार और चौर के सहग्रत्छी हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्यों कि प्रामाणिक वह हीता है जो सबेदा सत्य माने, मत्य बोर्ल, मच कर, भाँठ न साने, भांठ न बोले और भांठ कदाचित् न करं जब तुम अपना बात को आप ही भूंठ करते हो तो तुम अपने चाप मिथ्या बादी हो । ﴿ नवीन । अनादि माया जी कि वृद्धके श्रायय श्रीरबुद्ध हो का श्रावरण करती है उस की मानत हो बा नहीं। ( भिडान्ती ) नहीं धानते, वधीं कि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जी वस्त न हो और भारे है तो इसवात को वह माने गा जिसके हृद्य को घांख कट गई हो क्यों कि जीवस्त नहीं उस का भासमान होना सर्वेशा असंभव है जैसा बन्धा के पुत्र का प्रतिबिख कभी नहीं हो सकता और यह "सक्ता: सीर्गमा: प्रजा:" इत्यादि छ।न्दोग्य उपनिषदीं के वचनां में विशव कहते हो १। नवीन ) क्या तुम विसष्ठ शंकराचार्य श्रादि और नियलदास पर्यात जो तम में श्रधिक पंडित हए हैं नग्हों ने लिखा है उस को खगड़नकरते हो १ हम को तो विभिन्न ग्रेकराचार्य श्रीर नियलदास अदि अधिक दोखा है सिहा । तुम विदान हो वा अविदान ? नवोन हम भी कुछ विदान हैं। (सिडा॰) अच्छा ना विभिष्ठ ग्रंकराचार्य भीर नियलदास के पत्त का हमारे सामने स्थापन करो इस खंडन करते हैं जिस का पक्त सिंह हो वही बड़ा है। जो उन की भीर तुद्धारी बात अर्वंडनीय होती तो तुम उन की यक्तियां ले कर इमारी बात की खण्डम क्यों न कर सकते ! तब तुद्धारी और उन की बात माननीय होवे चनुमान है कि शंकराचार्य पादि ने ती जैनियी के मत के खुगड़न करने ही की लिये यह मत स्वीकार किया हो क्यों कि देग काल के

अन्कल अपने पत्त को सिंड करने के लिये बहुत में स्वार्थी विदान अपने आतमा के ज्ञान में विषय भी कर लेते हैं भीर जी इन बातों को अर्थात जीव ईखर की एकता जगत मिण्या श्रादि व्यवसार सन्ना नहीं मानते थे तो उन की बात मन्ती नहीं हो मकती भीर नियम दाम का पांडिख देखों ऐसा है "जे वा ब्रह्माऽभिन्नश्चे-तमलात्" उन्हों ने हिन्तिप्रभा कर, में कीव बुद्धा की एकता के लिये प्रनमान लिखा है कि चेतन होने में जीव ब्हा में श्रभित्र है यह वहत कम समभ पुरुष की वात के सट्गबात है क्यों कि साधम्येमात्र से एक दूसर के साथ एकता नहीं होती वैधर्य भेट का होता है जैसे कोई कहे कि "पृथियो जलाऽभिन्ना जहस्वात्" जख के हीने से प्यिथी जल मे अभित्र है जैमा यह बाक्य संगत कभी नहीं हो मकता वैसे नियल दाम की का भी लक्षण व्यर्थ है क्यों कि जो जल्प जलाता और भान्तिमत्वादि धर्म जोव में बुद्ध से और सर्वेगत सर्वेजता और निर्श्वान्ति त्वादि वैधर्मी बुद्ध में जीव में विरुष हैं इस में बहा भीर जीव भिन्न र हैं जैसे गंधवतत कितिनत आदि भूमि के भूम रमवत्व द्वत्वादि जन के धर्म से विकार होने से पृथिवी और जला एक नहीं। वैसे जीव शीर बदा के वैधार्य होने से जीव श्रीर बहा एक न कभी धेन हैं और न कभी होंगे इतने ही में निश्चलदामादि की समभ लीजिये कि एन में कितना पांडिय या और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कीर्द आधृनिक वेदान्तीयान वानमोक. वसिष्ठ, और रामचन्द्र का बनायावाक हा सुना है क्यों कि वे सब वेटान्यायों थे वेट से विष्ट न बना सकते भीर न कह सुन सकते थे। (१११न ) क्या व्यास की ने को भारीरकसूत्र बनाये हैं उन में भी जीव बुद्ध को एकता टीखतो १है टेखो :-

सम्पद्याऽऽविभीतः खेन श्रन्त् ॥ १॥ वितितन्त्रात्रेण तदात्मकत्वादिखोडुलोभिः ॥ ३॥ प्रवस्य पन्यासात्पृर्वभागाद् वरोधं वाद्रायणः ॥ ४॥ प्रत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५॥

चर्यात् जीव अपने स्वस्वरूप की प्राप्त हो कर प्रकट होता है जो कि पूर्व बृद्धास्त्ररूप या क्यों कि स्व शब्द से अपने बृद्धा स्वरूप का ग्रहण होती है ॥१ ॥ "अग्रमात्मा अपहतपाष्मा"। इत्यादि उपन्यास ऐखर्यप्राप्तिपर्यन्त हेतुओं से बृद्धास्तरूप से जीव स्थित हीता है ऐसा जैमिन ग्राचार्य का मत है।। २॥

श्रीर भी बुलोमि श्राचार्य तदारमक खरूप निरूपणादि बुष्टरार्खक के हेतु कृप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वकृप से जीव सुति में स्थित रहता है।। र ॥ व्यास जी दन्हीं पूर्वीता उपन्यासादि एे खर्यप्राप्तिक पहेत् भी में जीव का ब्रह्मसक प होने में पविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ए ऋधिस इत अपने ब्रह्मानकप की प्राप्त ही कर अन्य पिधपति से रहित प्रशीत खयं पाप प्रयना श्रीर सब का अधिपति कप वृद्धास्तकप से सुति में स्थित रहता है। (उत्तर) इन स्वीं का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का ग्रथार्थ यह है सुनिये! जब तक जीव अपने स्वकीय शुह स्वरूप को प्राप्त सब मली से रहित हो कर पवित्र नहीं होता तब तक योग से ऐंग्डर्ब को प्राप्त को कार अपने चल्तर्यासी बुद्धा को प्राप्त ही के आनन्ट में स्थित नहीं ही सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐ खेर्यम येंगी होता है तभी बुद्ध के साथ मुक्ति के कानन्ट की भीग सकता है एसा जैमिनि अपचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषीं से क्ट शह चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव खिर हीता है तभी "तटात्मकत्व" प्रशीत बुद्धान्वकृष की साथ सम्बन्ध की प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के माथ ए खर्य और ग्रंड विज्ञान की जीते ही जीवन मुक्त होता है तब अपने निर्मल जब कि पूर्व स्वरप की पाप हो कर पानिस्त हिता है ऐसा व्यास सुनि जी का मत हैं ॥४॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं पर्मेश्वर की प्राप्त हो कर मृति सुख को पाता है वहां स्वाधीन स्व-तंत्र रहता है जैसा संमार में एक प्रधान इमरा अपधान होता है वैसा मुति में नहीं किन्तु सब मृता जीव एक से रहते हैं ॥५॥ जी ऐसान हो तो :-

नेतरोनुपपत्तः॥१॥
भेदव्यपदेशाच्य॥२॥
विशेषगभेदव्यपदेशाभ्यां नेतरौ॥३॥
श्राच्याव्यपदेशाभ्यां नेतरौ॥३॥
श्राच्याव्यपदेशात्॥४॥
श्राद्यपदेशाचात्यः॥६॥
गृहां प्रविष्टावात्मानौ हितद्र्यनात्॥७॥
श्राद्यपत्तेस्तु न शारौरः॥८॥
श्राद्यपत्तेस्तु न शारौरः॥८॥

# शारीरश्रोभवेऽविहि भेदेनैनमधीयते ॥ १० व्यासमुनिकृ-तवेदान्तस्वाणि॥

बुद्ध से इतर लीव सृष्टिकर्का नहीं है क्यों कि इस प्रन्य प्रत्यक्त सम्य वाले कीव में सृष्टि कर्क्तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव बुद्ध नहीं ॥१॥ "इसं छी वायं सब्धानन्दी भवति" यह उपनिषद का वचन है। जीव भीर बुद्ध भिन्न है क्यों कि इन दोनी का भेद प्रतिपादन किया है जी ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप बुद्ध की प्राप्त ही कर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति विषय बुद्ध और प्राप्त होने दाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इस लिये जीव भीर बुद्ध एक नहीं।

्रिव्यो स्वामूर्तः पुरुषः स वाद्यास्थन्तरो स्वानः। अप्राणो स्वामना शुभ्नोऽचरात्परतः परः॥ मुंडकोपनिषदि ।

दिया, गृह, मृत्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहरभीतर निरन्तर व्यापक, प्रज, जना सर्ण गरोर धारणादिरहित, खास प्रश्वास प्रशिर और मन के संबन्ध से रहित प्रकाग स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और प्रचर नागरहि प्रक्रति से पर अर्थात मृद्धन जीव उस से भो परमेखर पर अर्थात् बृह्य सूत्म है प्रक्रति भीर जोवीं से बुद्धा का भीद प्रतिपादन रूप हेतु श्री से प्रक्रित श्रीर जोवींसे बुद्धा भिन्न 🗣 ॥ २ ॥ इ.मी सर्वे व्यापक बुद्धा में जीव का योग वा जीव में बुद्धा का योग प्रतियादन करने में जीव और बुद्धा भिन्न हैं क्यों कि योग भिन्न यदायों का हुआ। करता है ॥ ४ ॥ इस बुद्ध की अन्तर्धामि आदि धर्भ कथन किये हैं और जीव की भौतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक बुद्धा से भिन्न है क्यों कि व्याप्य व्यापक ंबम भो भेद में संविटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमातमा जीव से भिन्नखरूप 🕏 वैसे इन्द्रिय, पन्तःकरण, पृथिवी, चादि भूत दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणी के भीग से देवतावाच्य विदानीं से भी परमातमा भिन्न है ।।६।। ग्रहां प्रतिष्टी सक सस्य सीके, इयादि उप निवदी के बचनों से जीव और परमातमा भिन्न हैं। वैसा ही उपनिषदीं में बहुन ठिकाने दिख साधा है। ।। "ग्रारी भवः गारीरः" शरीरधारी जीव बुद्धा नहीं है क्यों कि बुद्धा के गुण कमी स्वभाव जीव में नहीं भटते ॥ 🗸 ॥ (ग्रिभिदैव) सब दिव्य मन श्रादि इन्द्रियादि पदार्थी (श्रिभिनूत) पृथि व्यादि भत (अध्यातमा) सब जीवीं में परमातमा अन्तर्याभी रूप से स्थित है क्यीं कि उसी परमातमा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वेत उपनिषदी में व्याख्यात हैं ॥ ८ ॥

शरीरधारी जीव बृह्म नहीं है क्यों कि बृह्म से कीव का भेद खरूप से सिख है। एवादि शारीरक सूत्रों से भी खरूप से बृह्म श्रीर जीव का भेद सिख है। वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम श्रीर उपसंहार भी नहीं घट सकता क्यों कि "उपक्रम" शर्शात शारंभ बृह्म से श्रीर "उपसंहार" शर्शात प्रलय भी बृह्म हो में करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति श्रीर प्रलय भी बृह्म के धर्म हो जा ते हैं श्रीर उत्पत्ति विनाश रहित बृह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा क्यों कि निर्विकार, श्रपरिणामि, श्रुह, सनातन, निर्भान्तित्वादि विशेषणयुक्त बृह्म में विकार, उत्पत्ति श्रीर श्राम श्रीर का संभव कि सी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार (प्रनय) के होने पर भी बृह्म कारणात्मक जड़ श्रीर जोव बराबर बगरहते हैं इस लिये उप कम श्रीर उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना भाठी है ऐसी श्रन्य बहुत सी श्राह बाते हैं कि जो शास्त्र श्रीर प्रयद्यादि प्रमाणों से विक्र हैं।

इस के पद्यात कुछ जैनियों श्रीर गंकराचार्य के अनुगाधी लोगी के उपदेश के संस्कार प्रायिक्त में फैल्ये और भाषम में खंडन मंडन भी चलताया गंकराचार्य के तीनसौ वर्ष के प्रयात उन्नेन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी ह्या जिस न मध राजाओं के मध्य प्रवृत्त इंद्रेल ड्रांद्र को मिटा कर शान्ति स्थापन की तत् पशान् भर्त्तहर राजा काव्यादि गाम्त श्रीर अन्य में भी कुकर विहान् इश्रावङ वेराग्यवान् हो बार राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांच भी वर्ष के पद्यात् राजा भी ज इत्रा उसने घोडा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि जिस के राज्य में कालिटास बकरी चराने वाला भी रव्वंग्र काव्य का कर्ता इथा राजा भीज की पास की कोई अच्छा स्त्रीक बनाकर ले जाता था उस की बहत सा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पद्यात राजाओं और योमानी ने पढ़ना हो को ह दिया । यदापि यंकराचार्य के पूर्व वाममागियों के पश्चात ग्रैव आदि सम्प्रदायस्य मतवादी भी हुएथे परन्तु उन का वहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य में लेके भैवीं का बल बढ़ता आया भवीं में पाग्रपतादि बहुत सी शाखा इद्दें थीं जैसी वाम मार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा है लोगों ने शंकराचार्य को थिव का अवतार ठहराया। उन के धनयायी संन्यासी भी ग्रैवसन में प्रवृत्त हो गये और वामसार्गियों की भी मिलते रहे वाममार्गी देवी जी शिव जी की पत्नी है उस के उपासक और ग्रेंब महादेव के उपासक हुये ये दोनों कट्राच श्रीर भस्म श्रद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेटविरोधी हैं वैसे ग्रैव नहीं हैं।

धिग् धिन् कपालं असामद्राचिव हीनम्॥१॥
मद्राचान्कगढदेशं दशनपरिमितानाम्नके विंशती दे
पट् पट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्वादशेत्र ।
बाह्वीरिन्दो: कलाभि: एथगिति गदितमेकमेवं शिखायां
वचस्थव्हाऽधिकंय: कलयति शतकं स स्वयं नीलकंठ:॥२॥

इत्यादि बहत प्रकार के स्रोक इन लोगीने बनाये श्रीर अहर्ग लगे कि जिस के कपालमें भस्म श्रीर कराउ में बढ़ाच नहीं है उस की धिकार है "तं त्यजिदनत्य जंयया" उस का चांडान के तुन्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कराउ में ३२. शिर में ४० क: क: कार्नी में, बारह २ करी में, यीलह २ भूजाओं में, १ प्रिखा में श्रीर हृदय में १०८ कट्टाच धारण करता है यह साचात सहादेव की सहश है ॥ २ ॥ ऐसा हो शाक्ष भी मानत है। पद्मात इन वाममार्गी भीर शैवीं ने सकति करके भग लिंग का स्थापन किया जिस को जलाधारी और लिंग कहते हैं और उस की पुत्रा करन नरी उन निनं जी की तनिक भा नज्जा न पार्र ! कि यह पासर्पन का काम हम की करते हैं शिक्सी का विने कहा है कि 'स्वार्थी दीवं न प्रस्नति" म्यार्थी की गञ्चल स्वाधी सिंडि करने में दृष्ट कामी की भी खेरठ में कि टीय की नहीं देखते हैं उसो पापाणादि मृति और भग सिंगकी पूजा में सारे धर्म, प्रर्थ, काम, मीज, बांद सिंदियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात् जैनी कोग अपने मंदिरों में मिकि म्यापन करने भी बदरीन पर्शन को भाने जाने लगे तब तो दन पीषां के चिने भी जैन संदिर में जानी आनी लगी भीर नधर पश्चिम में कुछ दूसरी के सत और यक्त लोग भो आर्याक्ष में आती जाने लों तह पोपी ती यह स्रोत बनाया :-

### न बदेदावनीम् आषां प्रागीः करत्वगतैरिप। इस्तिना ताद्रामानोऽपि न गच्छे कीनमंदिरम्॥१॥

चांते कितना ही दः ख प्राप्त हो और प्राण करत गत अर्थात् सत्यु का समय भी क्यों न श्राया हो तो भी यावनी अर्थात् को क्छ भाषा मुख से न बोलनो श्रोर उरमल हस्ती मारने की क्यों न टीड़ा आता हो श्रोर जैन के मंदिर में जाने से प्राण वचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेशन करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जा कर मर जाना अच्छा है ऐसे २ भपने चेलों को उपदेश करने लगे जब उन में कोई प्रमाण पृक्ता था कि तुष्ठारे मत में कि सी माननी य

घन्य का भी प्रमाण है? तो काइते ये कि इसंहै, जब वे प्छर्त ये कि दिखलाओं ? तव मार्क छेयपुराणादि की वचन पढ़ते श्रीर सुनाते थे जैसा कि दर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्क गड़िय श्रीर शिवपुराण किसी ने बना कर खड़ा किया या उस का समाचार राजा भोज की डोने से उन पंडिती को इस्त केंद्रनादि दंड दिया भीर उन से कहा कि जा कोई काव्यादि यन्य बनावे तो अवने नाम से बनावे ऋषि मनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जी ग्यालियर की राज्य "भिगड़" नामक नगर की तिवाडी बाह्यणी के घर में हैं जिस की लख्ना की राषसाहित और उन की गुमारते रामद्याल चौवे जी ने भवनी श्रांख से देखा है उस में साव्ट लिखा है कि व्यामजी न चार सहस्र चार सा। श्रीर उन के जिल्ली ने पांचसहस्त क: सी श्लोकयुक्त अर्थात् सव दश सहस्त्र स्त्रीकी के प्रमाण भारत बनाया था तह महाराजा विक्रमादित्य के स्यय मंत्रीम सहस्र महा राजा भीज, कहते हैं कि मेरे पिता जी के समयों में पर्झीस और अब मेरी आधी उमर मंी ने सद्या स्थान युक्त महाभारत का पुम्तक मिनता है जो ऐसे ही बद्या । चला तो महाभारत का पुमान एक जंट का बीभा ही जायगा धीर ऋषि मुनि-शीं के नाम से प्राणादि याथ बनावें में तो आय्यावर्तीय लोग स्ममजाल में एडक वैदिक धर्म विहीन हो के भ्रष्ट हो जायं गे। इस से विदित होता है कि राजा शेज को क्षक र वेडों का संस्कारणा इन के भी जप्रबंध में लिखा है कि :--

वर्षे मया क्रांशदशैकमयः मुक्तिमो गच्छति चार्गया। बायुं दराति व्यननं मुपुष्कलं विना मनुष्येण चल्रयमसम् ॥१॥

माना भोज के राज्य मंत्रीर समीप ऐसे रिशिन्प लोग ये कि जिली ने घोड़ के आनार एक यान यंत्रकसायुक बनाया था कि जो एक कही घड़ों में ग्यारह कोग और एक घंटे में साड़े समादेश कोश जाता था वह भूम और पम्तरिज में भी चलता था और दूसरा पंचा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कना- यंत्र की बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो यं दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पंच जी अपने चिनी की जैनियों से रोकन लगे तो भी मन्दिरी में जाने सेन बल सके और जैनियों की वीना जाने लगे जैनियों की पीप इन प्राणियों के पोपीं के चेनी की बहजाने लगे तब प्राणियों ने यिचारा कि इस का कोई उपाय कर ना चाहिये नहीं तो अपने चेले जैनी हो जायंगे पथात पोपीं ने यही संमित की

कि जैनियों के सहय अपने भी अवतार संदिर सूर्त्ति और कर के प्रतक्त बनावें इन लोगों ने जैनियों के चौकोस तोर्थ करों के सहय चौकोस अवतार संदिर कीर मूर्त्तियों बनाई और जैसे अनियों के अदि भीर छत्तर पुराण दि है वैसे अठार पुराण बनाने लगा। राजा भोज के छेढ़ सौ वर्षके पद्मात् वेषणा तत कर आरंभ इत्या एक यठकोपनामक कंजर वर्ष में छत्यत्र हुया या छस से छोड़ाना घटा छस के पद्मात् सुनिवाह न भंगी कुलोत्पत्र और तीसरा यावनाचार्य यवन कुलीत्पत्र भाषायों हुया तत्पत्रात् वृद्धाणकुलज चौधा रामानुज हुया छस ने अपना रात फेलाया। ग्रेवंनि शिवपुराणादि माली ने देवी भागवतादि, वैष्णवीं ने विष्णुराज्या पादि बनाये छन में अपना नाम इस लिये महीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा इस लिये व्यासादि ऋषि सुनियों के नाम धर के पुराण बनाये। नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परम्तु जैसे कोई दिन्द अपने बेटे का नाम सकाराजाधिराज और आधुनिक पटार्थ का नाम सनात्वन रखदेती क्या आयर्थ है से बब इन के आपस के जैसे भगड़े हैं येसे ही प्राणीं में भी धर हैं।

है लो। देवीभागवत से "बी" नाम एक देवी स्त्री जो बोपुर की खामिनी लिखी है जभी ने सब जगत का बनाया भीर युद्धा विष्णु महार्टय की भी उसी ने रचा:-जब तम देशों को इक्टा इद्देतच अमने प्रपना हाथ घिसा उस में हाथ में एक काला इत्या उस में से बद्धा को उत्पत्ति हुई उस में टेवो ने कहा कि तू मुस्त से विवाह कार बुद्धाने कहा कि तूमेरी माता है मैं तुभारी विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुन कर माता की कांध चढ़ा और लड़ के की सहस कर दिया और किर हाथ विम के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नास िल् क्तवाउम में भी खसी प्रकार काहा उस नी न माना ती उस की भी भत्म कर हिया पुन: उसा प्रकार तोसरे लड़ के की छत्पन किया छस का नाम महारी है उति। श्रीर उस में कहा कि तू मुभा से विवाह कर महादेव बीला कि सेंहा भासे विवाह न हीं कर सकता तू दूसरा स्ती का प्रदीर धारण कर वैसा ही देवी ने जिया तव महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है? देवी ने कहा कि में होनी तिरे साई है इन्हीं ने मेरी आजा न सानों इस लिये महम अर दिये सहा-हैव ने कहा कि मैं अजेला क्या करूंगा? इन की जिला है और ही स्वीशीर छाप म कर तीना का विवाह तीनों से होगा ऐसाही देवी ने किया किर तीनों का तीनी के साथ विवाह हुआ। बाहरे! साता से विवाह न किया श्रीर बहित से कर निया! क्या इस की उचित समसना चाडिये?पद्यात् इन्द्रादि की उत्पन्न किया

हुन्ना, विया, यद भीर इस्ट इन की पालकी व उठाने वाले कहार बनाया द्रशिंद गपोड़े संबे चौड़े मन माने सिखे हैं। कोई उन में पूंछे विग उस देवी का शरीर और उस स्रीपुर का बनाने वाला भीर देशे की पिता साता कीन छे ? जी कही कि देवी अनादि है, तो जो संयोग जन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता, जी माता पुत्र की विवाह करने में डरे तो भादे विहिन की विवाह में कौन सी भक्की बात निकलती है ! जैसी इस देवीभागवत में महा-टेव विष्णु धीर बुद्धादि की चुट्रता धार देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी भादि की बहुत शुद्रता लिखी है भर्यात् ये मन महादेव के दास कीर महादेव सब जा ईश्वर है जीवदान भवति एक हम के फल की गाँठ-सी भीर राख धारण कर ने से मृति मानते हैं तो राख में सीटने कारे गदका भादि प्रयुक्तीर घंत्रं ची भादि की धारण करने वाले भील कांजर भादि मुक्ति को जावें और सुत्रर, कुत्ते,गधा भादि पशु राख में लोटन याली की मृति पर्यो नहीं हीती ? (ग्रन्त ने कालाग्निकद्रोपनिषद् में सम्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या भ्राहे ? भीर "आयुपं जमद्गे॰" यजुर्द वचन । इटादि वेद मंबी से भी भक्त धारण का विधान की रपुराणों में बदु की भांव के अस्तुपात से जो हक हुआ उसी का नाम नदाह है इसी लियं उस के धारण में प्राय लिखा है एक भी कट्टाच धारण करेतो सब पापीं से छ्ट स्वर्गको जाग्यसराज और नदक का डर्न रहे १ ( पक्तर ) कालाग्निरद्वापनिषद् किमी 'र्ग्लोडिय" मनुष्य अर्थात् बाख धारण करने वाले ने बनाई है ज्यों कि "याम्य प्रथमा रेखा मा भूलीक:" इत्यादि वचन उमर्भे अनधेक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह सूलीक वा इस का वाचक को से हो सकता है? धीर जो "व्याय्वं जसदर्गः" इत्यादि संब हैं वे अस्य या विषुगड् धारण के बाघी नहीं किन्तु- "घन्वैं जमदिनः"। गतप० हे परमेखर! मेरे नेत्र की ज्योति (श्यायुषम् तिगुणी अर्थात् तोनमी वर्षपर्यन्तरहै और मैं भी ऐमं धर्म के काम करूं कि जिस से दृष्टि नाग न ही। भला यह कितनी बड़ी मुखैता की बात है। कि शांख के अम्बुपात से भी हल उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के मृष्टिक्रम की कोई अन्यया कर मकता है ? जैसा जिस इन का बीज परमाता न रवा है उसी में वह हक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्ययान ही इस से जितना कट्राच, असा, तुलकी, कमलाध, घत्म, चन्दन धादि को कपठ में धारण करना है वह सब जंगली पश्चत् मनुष्य का काम है ऐसे वासमार्गी भीर ग्रेन बहुत मिथ्याचारी विरोधी भीर कर्तव्य कर्म के त्यागी हीते हैं उन में जो का। अप्रियम के वह इन बाती का विकास न कर के अच्छे कर्म कर्ता है जी

कदाच भसा धारण से यमराज के दूत डरते हैं ती पुलिस के सिवाही भी डर्त ही ग जब नदाच भक्त धारण करने वालीं से कुता, सिंह, सर्थ, बिच्छ, मक्दी श्रीर मच्छर शादि भी नहीं डर्त ती न्यायाधीय के गण क्यीं डरेंगे ? प्रवन ) बाममार्गी और शैव ती शक्ते नहीं परन्तु वैणाव ती अक्ते हैं ? (उत्तर) यह भी वेदविरोधी होने मे उन में भी अधिवा ब्रेहें। (प्रान्त) "नमस्ते कदमन्यन"। "वैषावसिमा"। "वागनायच"। "गणानान्त्वा गण्पतिष्टं हवामई"। "भगवती भ्याः"। "सूर्ये द्या-सा जगतस्तम्श्रपत्रच" इत्यादि वेद् प्रमाणीं से ग्रैवादि मतसित होते हैं प्रनः क्यी खुगड़म करते ही ? ( उत्तर ) इन अचनीं से ग्रैगिट संप्रदाय सिंद नहीं हीते क्यीं कि "कद" घरमेण्यर प्राणादि वाय, जीय, श्रीन श्रादि का नाम है जो कीध कक्ती मद अर्थात दुर्श को मलाने वाले परमात्मा को नमम्कार जरना प्राण और जाठ-गरिन को अस टेना। (नम इति अस्तनाम-निषं २।०) जे, मङ्गलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाला है उस परसाका को नमस्कार करना चाहित "शिषस्य पर्सेम्बरस्यायं सक्षः ग्रंबः"। "विण्हो परसात्मनोऽयं सक्षः वैपावः" "गणपर्तः सकलजगतस्वामिनी । यं मेवकी गाणपतः"। "भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः"। "मर्यस्य चराचरातमनी (यं सेवकः मीकः" य सब कट्र शिव, विणा, गणपति, स्रथ्यादि परमेश्वर के श्रीर भगवती सन्य भाषणपुता वाणी का नास है। इस में विना सम्भे ऐसा भगडा सवाया है जैसे !-

गक किसी बरागी के टी चिन हो व प्रतिदिन गुक के पग दावा करते है एक ने दा किने पग और दूसरे ने बार्ड पग की सेवा करनी बांट ली हो एक दिन ऐसा इसा कि एक चेना कहीं बजार हाट की चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग को सेवा कर रहा हा इत ने संगुक जो ने करबट फरा तो उस की पग पर दूसरे गुक भाई का सेव्य पग पड़ा उस ने लें डंडा पग पर घर मारा ! गुक ने कहा कि अर दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेना बोला कि मेरे सेव्य पग के जपर यह पग कों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चेना जो कि बजार हाट को गया हा आ पहुंचा यह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग सृजा पड़ा है बंडा कि गुक की यह मेरे सेव्य पग में क्या इशाश्युक ने सब हक्तान्त सना दिया यह भा मुर्छ न बोला न चाला चुप चाप डगरा छठा के बड़े बल से गुक के दूसरे पग में मारातो गुक ने उचच्चर से पुकार मचाई तब तो दोनों चेनी डगड़ा ने के पड़े और गुक के पग की पीटने लगे तब तो बड़ा को लाहन मचा और लोग सुन कर आये कहने लगे कि साधू जी क्या हुआ ? उन में से किमी वृदिमान पुरुष ने साधू को इड़ा के पथात् उन मूर्व चेली की उपटेग किया कि टेखो ये दोनों पग साधु को इड़ा के पथात् उन मूर्व चेली की उपटेग किया कि टेखो ये दोनों पग

तृद्धार गुरु के हैं उन दोनीं की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुःख देने से भी उसी एक को दुख होता है॥

जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाश्री ने लीला की इसी प्रकार जी एक अखगड़ सिचिदानन्दानंतस्त्र एप परमाका के विष्णु रुद्रादि श्रनेक नाम है इन नामी का धर्म ली कि प्रथम समुद्रास में प्रकाश कर आये हैं उस सलार्थ को न जान कर श्रीव, श्रात्ता, वैष्णवादि संप्रद्रायी लीग परस्पर एक दूसरे नाम की निन्दा करते हैं मन्द्रमित तनिक भी भपनी बुढि की फैना कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, सद, शिव, भादि नाम एक भड़ितोय, सर्व नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदी खर के भनेक गुण कमें स्वभाव युक्त हीने से उसी विचायक हैं भला क्या ऐसे लीगी पर है खर का कीए न हीता होगा? अब देखिये चक्तां कित वेषार्वी की शह त माया:-

तापः पुरादुं तथा नाम माका मंत्रक्षेव च। चमौ हि पंच संस्काराः परमैकान्तहेतवः॥१॥ चतप्ततनूर्ने तदामो चारनुते। इतियानेः॥

भवीत (तापः) ग्रंब, चक्र, गदा, भीर पद्म के चिन्हीं की श्रश्मि में तपा के भुजा के मृत में दाग दे कर पश्चात् दुग्ध युक्त पान में बुभात हैं और कोई उस दूध की पी भी लेते हैं भव दिखिये प्रत्यच ही मनुष्य के मांस का भी खाद उस में श्राता होगा एसे २ कमों से परमेश्वर की प्राप्त होने की श्राणा करते हैं श्रीर कहते हैं कि बिना ग्रंख, चक्रादि से ग्ररोर तपाय जीय परमेश्वर की प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह (श्रामः) अर्थात् कचा है श्रीर जैसे राज्य के चपरास श्रादि चिन्हीं के होने से राजपुरुष जान उस से सब लोग डरते हैं वैसे ही विषा कं ग्रंख, चक्रादि आयुधी के चिन्ह देख कर यमराज श्रीर उन के गण डरते हैं श्रीर कहते हैं कि:—

दो० बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल। यम डरपै कालू कहे, भय मान भूपाल॥१॥

पर्धात् भगवान् का बाना तिलक, क्षाप भीर माला धारण करना बड़ा है जिस से यमराज भीर राजा भी डरता है (पुण्डूम्) विशूल के सहस ललाट में चित्र निकालना (नाम ) नारायणदास, बिष्णु दास, पर्धात् दास शब्दान्त नाम रखना (माला) कमलगड़े की रखना शीर पांचवां (मंत्र) जैसे :-

स्रों नभी नारायगाय ॥ १ ॥ यह इन्हों ने साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रकता है तया । यौमन्त्रारायगाचरगां प्रपद्ये श्रीमते नारायगाय नमः २ यौमते रामानुनाय नमः ॥ ३ ॥

इत्यादि मंत्रधनात्य घौर माननीयों से लिये बना रकते हैं। देखिये यह भी एक दुकान ठहरी! जैसा मुख वैसा तिलका! इन पांच संस्कारी को चक्रां कित सुन्न के हित सानते हैं। इन मंत्री का श्रध-में नारायण की नमस्कार करता हूं।। १।। श्रीर में सच्मीयृत्त नारायण के चरणारिवन्द के श्ररण की प्राप्त होता हूं भीर श्रीयृत नारायण की नमस्कार करता हूं श्रीत्॥ २ ॥ जो श्रीभायृत्त नारायण है हस को मेरा नमस्कार होते। जैसे वाममार्थी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रां कित पांच मंस्कार मानते हैं श्रीर श्रपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो वेद मंत्र का प्रभाण रक्ता है। इस का इस प्रकार का पाठ श्रीर श्र्य है।-

पित्रं ते विततं बह्मगक्ते प्रभुगीचाणि पर्येषि विश्वतः । श्रतप्रतन्ने तटामो श्रश्चते श्रिता सद्ग हल्लम्तत्समाप्रत॥१॥ तथोसपित्रवं विततं दिवस्पते ॥ २॥ च्ट०। मं०६। स्० ८३। मंत्र १।२॥

#### क्टतं तप: सत्यं तपो दमस्तप: स्वाध्यायस्तपः ॥ तै तिरीय॰

इत्यादि तप सहाता है चर्यात् (ऋतंतपः) यद्यार्थं श्रह्माव, सत्यमानना, मत्य बोलना, स्यक्तना, मनको प्रधमें मंन जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणीं में जाने सेरोकना अर्थात् प्रशेर इन्द्रिय और मन से अभक्तमों का आवरणकरना, बेटादि स्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, बेटान्मार आवरण करना भादि उत्तम धर्मयुक्त क्रमों का नाम तप है धात् को तपा के चमड़ी को जनाना तप नहीं कहाता। देखी! चक्रांकित लोग अपने की बड़े वैच्याव मानते हैं परन्तु अपनी परंपरा और क्रममें की भार ध्यान नहीं देतें कि प्रयम इन का मूल पुरुष "गठकोप" इत्रा कि जो चक्रांकितों ही की ग्रन्थों भीर भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा डूम ने बनाया है उन में लिखा है:—

## विक्रीय मुर्ध्य विचचार योगी॥

इत्यादि वचन चक्रां कितों के ग्रंथी में लिखे हैं गठको परोशीसप की बना बेंच कर विचरता या अर्थात् कं जर जाति में उत्पन्न इया या जव उस ने व्यक्तियों से पढ़ना वा सुनना चां हा हो गा तब बाह्मणी ने तिरम्कार किया हो गा उस ने बाह्मणी के विश्व संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदि यास्त्रविश्व मनमानी वार्ते चलाई होंगी छम का चेला "मुनिवाहन" जो कि चाण्डाल वर्षों में उप्तम दुशा या उस का चेला "यावनाचार्यं" जी कि यवन कुलोत्पन या जिस का नाम बदल के कोई २ "याम-नाचार्ये" भी कहते हैं उन के पयात् "गमान्ज" वाद्मण कुल में उत्पन्न है। कर चकां कित हुआ। उस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामानुज ने कक संस्कृत पट के संस्कृत में झीकबह गंथ और भारीरक सूत्र और उपनिपदी की टीका शंकराचार्यकी टीका से विका बनाई श्रंग शंकराचार्यकी बहुत सी निन्दा की जैसा शंकराचार्य्य का मत है कि भद्दीत अर्घात्जी व बुद्धा एक ही हैं दूसरी कोई वसु वास्तविक नहीं जगत, प्रपंच सब मिथ्या मया रूप अनित्य है। इस में विश्वत रामानुज का जीव बुद्ध श्रीर माया तीनों नित्य हैं। है। यहां शंकराचार्य का मत ब्ह्य से प्रतिवित्त जीव और कारण वस्तु का न मानना प्रच्छा नहीं पीर रामानुज का इस अंग्र में जो कि विशिष्टाद ते जीव और माया सहित पर्मेखर एक है यह तीन का मानना श्रीर श्रद्धेत का कहन। सर्वधा व्यर्थ है। ये सर्वधा ईखर के श्राधीन परतंत्र जीव को मानना, काग्छी,तिलक,माला, मृत्तिपूजनादि, पाखण्डमत चलान पादि बुरी बातें चक्रांकित पादि में ईं जैसे चक्रांकित मादि वेदविरोधी हैं वैसे यंकराचार्य के मत के नहीं।

(प्रश्न) सृत्ति पूजा कहां से चली ? ( उत्तर ) जैनियों से । (प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई ? ( उत्तर ) अपनी मूर्खता से । ( प्रान ) जैनी लोग कहते हैं कि प्रान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी गुभ परिणाम वैसाही होता है। (उत्तर) जीव चेतन भीर मृत्ति जड़ क्या मृत्ति के सहय जीव भी जड़ ही जायगा ? यह मूर्ति एका केवल पाखंड मत है जैनियों ने चलाई है इस लिये इन का खंडन १२ वे समुक्षाम में करें गे । (प्रश्न) शाक्ष श्रादि ने मृत्तियों मं जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्यों कि जैनियों की मृतियों के सहग वैणावाऽऽदि की मृतियां नहीं हैं। (उत्तर हां यह ठीक है जो जेनियों के तुल्प बनात ता जैन मत में मिल जाते इस लिये जैनी की मृतियों से विकड बनाई क्यों कि जैनों से विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उन का काम या जैसे जैनीं ने मृतियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उन से विरुद्ध वैषावादिने यद्येष्ट मुंगारितस्वीनं सहित रंगरागभीगविषया-सित सहिताकार खड़ी श्रीर वैठी हुई बनाई हैं। जेनी लोग बहत से शंख घंटा घरियार आदि वाज नहीं बजाते ये लोग बडा कोलाइल करते हैं तब ती ऐसी लोला के रचन से वैणावादिसंप्रदायी पीपीं की चेले जैनियों के जाल से वच की इन की लोला में या फंसे श्रीर बहुत से व्यासादि महिषयी के नाम से मनमानी श्रमंभव गावायुत्र ग्रंय बनाये उन का नाम "पुराण" रख कर कथा भी सनाने लगे और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मुर्लियां बना कर गृप्त कही पहाड़ वा जंगलादि में धर पाये वा भूमि में गाड़ दी पश्चात् पपने चेली में प्रसिद्ध किया कि सुभा को राचि का खप्न में महादेव, पावेती,राधा,कारण, सीता,राम,वा लच्मी,नारायण औरभैरव, इनुमान, आदि ने कहा है कि हम अमुकर ठिकाने हैं इस को वहां से ला, मंदिर में खापन कर श्रीर तृषी हमारा पुजारी डीविती इस मन वांकित फल देवें जब भांख की अधि और गांठ के पूरे लोगी ने पाप जी को लोला सुनी तब तो सच ही मान लो और उन से पूंछा कि ऐसी वह मूर्लि कहां पर है ?तब तो पोप जी बोसे कि अमुक पहाड़वा जंगल में है चली मेरे साथ दिखला दूंतव तो वे ग्रंधे उस धूर्भ के साथ चल के वहां पहुंच कर देखा आयर्थ को कर उस पोप के पग में गिरे कर कहा कि आप के उपपर इस देवता की बड़ी ही क्षपा है अब आप से चिलये और हम मन्दिर बनवा देवेंगे उस में इस देवता को स्थापना कर आप ही पूजा करना श्रीर हम लोग भी इस प्रतापी दिवता की दर्भन पर्सन जरके मनोवां इक्टत फला पावें गे। इसी प्रकार जब एक ने लोला रची तब तो उस को देख सब पोप लोग भपनी जीविकार्थ छल कपट से

मिलियां स्थापन की। (प्रक्रन) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं चा सकता दूस लिये प्रवश्य मित होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्त्ति सम्मख जा हाथ जो इपरमेश्वर का सारण करते भीर नाम सेते हैं इस में क्या हानि है ? (उत्तर) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकती और जी मूर्त्ति के दर्शन मात्र में परमेखर का सारण होवें तो परमेखर की बनाए पृथिवी जल अग्नि बायु भीर वनस्पति पादि भनेक पदार्थ जिन में इंग्रहर ने शहत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिबी पहाड श्रादि परमेश्वर रचित महामू शियां कि जिन पष्ठाड़ श्रादि से मनुष्यक्त मूर्तियां बनती हैं उन को देख कर परमे खर का स्मरण नहीं हो सकता? जो तुम कहते हो कि मुर्लि के टेखने से परमेखर का सारण होता है यह तुद्धारा कथन सर्वधा मिथ्या है चौर जब वह मित्त सामने न होंगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकास्त पा कर चोरी जारी प्राद्धि कुकर्म करने में प्रष्टल भी हो सकता है की कि वह जानता है कि इस समय यहां मुक्ते कोई नहीं देखता इस सिये वह अन्धे करे विना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिंह होते हैं। अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्त्तियों को न मान कर सर्वदासवैव्यापक सर्वा-क्तर्यामी न्यायकारी परमातमाको सर्वेत्र जानता श्रीर मानता है वह पुरुष सर्वेत्र मर्वदापमे ध्वर को सब के ब्रेभली कमी का द्रष्टा जान कर एक छण। मार्ग परमात्मा से अपने की पृथक् न जान के कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टाभी नहीं कार सकता क्यी कि वह जानता है जो मैं मन वचन चौरकर्म से भी जुक बुरा काम करूंगा तो इस चन्तर्यामी के न्याय से विनादंड पाये कदापि न बचुंगा श्रीर नामस्मरकमात्र से कुछ भी फल नहीं हीता जैसा कि मिगरी र कड़ने से मुंड मीठा और मीम २ कड़ने से कड़्यान हीं छोता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा क दुवा पन जाना जाता है। (प्रस्त) क्या नाम लेना सर्वेषा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामसारण का बड़ा माहातम्य लिखा है ? (उत्तर) नाम लेने की तुद्धारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्परण करते हो वह रीति भुठी है। (प्रश्न) हमारी कैमी रीति है? (एकर) वेटविवव। (प्रश्न) भना शब श्राप इस की वेदीक नामस्मरण की रीति बतलाये? (उन्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चास्रिये जैमे "न्यायकारी" ईप्यर का एक नाम है इस जी इस का अर्थ है कि जैसे पच पात रहित हो कर परमातमा सब का यदावत् न्याय करता है वैसे उस को ग्रहण कर न्याययृत व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी नकरना इस प्रकार एक नाम से भी मन्छ का कल्याण ही सकता है

(प्रश्न) इस भी जानते हैं कि परमेखर निराकार है परम्तु उस ने शिव, विषा, गणेश, सूर्य और देवी बादि के शरीर धारण कर रामक खादि अवतार लिये इस से उस को मूर्ति बनती है क्या यह भी बात भूं हो है ? (उत्तर) हांर भूं ही क्यों कि "मज एकपात्" "मकायम्" इत्यादि विशेषणी से परमेखर को जन्म मरण और शरीर धारणरहित वेदी में कहा है तथा यृक्ति से भी परमेखर का घवतार कभी नहीं हो सकता क्यों कि जो आकायवत् मवेत्र व्यापक अनन्त भीर सुख दुःख दृश्यादि गुणरहित है वह एक क्योंटेसे वीच्ये गभीशय और शरीर में क्यों कर था सकता है? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय ही और जो बचल अदृश्य जिस के विनाएक परमाणु भी खालो नहीं है उस का घवतार कहना जानी दम्धा के पुत्र का विवाह कर उस के पीत्र की दर्शन कर ने की बात कहना है। (प्रश्न) जब परमेखर व्यापक है तो मुत्ति में भो है पुन: चाह कि ही पदार्थ में भावना कर के पूजा करना भक्का क्यों नहीं ? देखो ! :-

### न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणं न मृत्यये। भाव हि विद्यते देवस्तस्माद्वावो हि कारणम्॥१॥

परमेश्वर देव नकारठ नपाषाण न मृश्तिका से बनाये पटार्थी में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहां भाव करें वहां हीं परमेश्वर सिंव होता है?
जिला जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किमी एक वन्ने मंपरमेश्वर को भावना करना
श्रात्य न करना यह ऐसा बात है कि जैमी चक्रवर्ली राजा को मब राज्य की सला
से कुड़ा के एक कोटी मी भीं पड़ी का स्वामी मानना देखों यह कितना बड़ा अपमान
है वसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते ही। जब व्यापक मानते ही तो बाटिकामिं
से पृष्य पत्र तीड़ के क्यों चट़ाते? चन्दन धिस की क्यों लगाते? धूप की जला के
क्यों देते? घंटा घरियाल भांज पखार्जी की लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते
ही शिक्षार हांथीं में है क्यों जीड़ते? शिरमें है क्यों श्रिर नमाते? अब जलादि
में है क्यों नेवेदा धरते? जल में है स्मान क्यों कराते? क्योंकि उम मब पढ़ार्थी में
परमातमा व्यापक है खीर तुम व्यापक की पूजा करते ही बा व्याप्य की ? जी
व्यापक को करते ही तो पायाण सकड़ी श्राहि पर चंदन पुरपादि क्यों घटाते ही?
और जो व्याप्य की करते ही तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा भूठ
क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी है ऐसा मत्य क्यों नहीं बोलते ? ॥

शब किशी "भाव" सचा है या भूंठा ? जी कही सचा है ती तुद्धारे भाव के शाधीन ही कर परमेखर वह ही जासगा श्रीर तुम सृत्तिका में सुवर्ण रजतादि, पावाण में हीरा पत्रा श्रादि, समुद्र फैन में मोती, जल में घृत, दुग्ध, दिध श्रादि

चीर धूलि में मैदा शकर पादि की भावना करके उन को वेसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दःख को भावना सभी नहीं करते वह क्यों होता ? श्रीर सखकी भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? श्रंघा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? सरने की भावना नहीं करते क्यों मर जाते हो ? इस सिये तुष्टारी भावना सची नहीं क्यों कि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे श्रानि में श्रानि जल में जल जानना भीर जल में श्रानि श्रानि में जल समभाना श्रभावना है। की कि जेसे की वैसा जानना जान भीर श्रन्यश जानना यद्वान है इस लिये तुम श्वभावना की भावना भीर भावना को श्वभावना कहते हो। (प्रथन) अजी जब तक वेदमंत्री से भावाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं याता और या वाइन करने से भाट याता और विसर्जन करने से चला जाता है। ( इत्तर ) जो मंत्र को पड़ कर आवाइन करने से देवता चा जाता है तो मुर्लि चेतन क्यों नहीं हो जाती ? श्रीर विसर्जन करने से चली क्यों नहीं जाती ? भीर वह कहां से भाता भीर कहां जाता है ?। सूनी भाई ! पूर्ण परमात्मा न भाता श्रीर न जाता है जो तम मंत्र बल से परमेश्वर को बला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपनी मरे इए पुत्र की प्रारीर में जोव को क्यों नहीं बला लेते ? और मत्र के प्रारीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों महीं मार् सकते ?। सनी भाई भीने भाने लोगो ! ये पाप जो तुम को ठगकर अयमा प्रयोजन मिह करते हैं वेदी में पाषा-णादि मूर्ति पूजा श्रीर परमेखर के भावाहन विसर्जन करने का एक सत्तर भी नहीं है। ( प्रन ) :---

प्राणा रहा गच्छन्त मुखं चिरं तिष्ठन्त म्बाहा। द्वातमहा-गच्छन्त सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। द्रिन्द्रयाणी हागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा॥

इत्यादि वेद संत हैं क्यों कहते हो महीं हैं ? (उत्तर) अरे भारे! बृद्धि को खोड़ों सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पत वाममागियों को वेद विश्व तंत्र गर्थों को पोपरचित पंक्तियां हैं वेदवचन नहीं। (प्रश्न) क्या तंत्र भंठा है ? (उत्तर) हां, सर्वधा भंठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पावाणादि मृत्तिविषयक वेदी में एक मंत्र भी नहीं वेसे "स्नां समण्यामि" इत्यादि दचन भी नहीं प्रश्ना प्रश्ना हिन्द्य संस्था पर्या गर्था द्रतना भी नहीं है कि "पापाणादिमून्तिं रचियत्वा मंदिर्ध संस्था प्रशं दिभिरचेयेत्" अर्थात् पाथाण को मूर्तिवना मंदिर्ध में स्थापन कर चंदन अत्रतादि से पृत्ते ऐसा लेशमात्र भी नहीं। (प्रश्न) को वेदी में विधि नहीं तो

खंडन भी नहीं है चौर जो खगड़न है तो "प्राप्ती सत्यां निर्पेधः" मूर्त्ति के होने हीं से खगड़न हो सकता है। (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेखर के स्थान में जिसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न सामना भीर सर्वथा निर्धेध किया है क्या अपूर्व विधि नहीं होता ? सुना यह है:—

श्रभक्तमः प्रविधक्ति येऽसंभूतिमुणासते ततो भृय इव ते
तमो य उ संभूत्याणं रताः ॥ यजुः ॥ श्रण् ४० । मंतः ६ ॥
नतस्य प्रतिमा श्रम्ति । यजुः ० ॥ श्रण् ३४ । मं० ४३ ॥
यदाचानम्युदितं येन वागम्युदाते ।
तदेव बह्मत्वं विद्धि नंदं यदिदमुणासते ॥ १ ॥
यन्त्रनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं ।
तदेव बह्म त्वं विद्धि नंदं यदिदमुणासते ॥ २ ॥
यञ्चज्या न पश्यति येन चच्चंषि पश्यिन्त ।
तदेव बह्म त्वं विद्धि नंदं यदिदमुणासते ॥ ३ ॥
यद्योगेण न पृणीति येन स्रोत्रसिदं स्रुतम् ।
तदेव बह्म त्वं विद्धि नंदं यदिदमुणासते ॥ ४ ॥
यद्याणोन न प्रास्थिति येन प्रास्थः प्रस्थोयते ।
तदेव बह्म त्वं विद्धि नंदं यदिदमुणासते ॥ ४ ॥
यद्याणोन न प्रास्थिति येन प्रास्थः प्रस्थोयते ।
तदेव बह्म त्वं विद्धि नंदं यदिदमुणासते ॥ ४ ॥ कोनोपनि०

की असंभूति अर्थात् भन्त्यव अनादि प्रकृति कारण को वृद्ध ते स्थान में उपा-मना करते हैं व अंधकार भर्थात् भज्ञान और दः खसागर में ह्वते हैं। और संभू ति को कारण में उत्पन्न हुए कार्थ्यकप पृथिवी भादि भूत पाषाण और वृज्ञादि अवयव और मन्ष्यादि के यरीर को उपासना वृद्ध के स्थान में करते हैं वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार भर्थात् महामूर्व विरकाल घोर दुः वरूप नरक में गिर के महाक्रीण भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण साहस्य वा मूर्त्ति नहीं है ॥ २ ॥ जी वाणो का "इदला" अर्थात यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिस के धारण और सत्ता में थाणों की प्रवृत्ति होती है उसी को बृद्ध जान और उपासना कर और जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ १ ॥ जो मन से "इयत्ता" करके मन

में नहीं आता जो मन को जानता है उसी मुद्रा की तूजान और उसी की छपासना कर जो उस से निम्न जीव और अन्तः करण है उस को उपासना बुद्धा ने स्थान में मत कर ॥२॥ जो श्रांख से नहां दीख पड़ता श्रीर जिस से सब श्रांखें देखती हैं उसी को तुझक्का जान भीर उसी की उपासना कर भीर जो उस से भिक्क सुर्य विद्युत् भीर अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उन की उपासना मत कर ॥ २ ॥ जो योवसे नहीं सुना जाता श्रीर जिससे योषसुनता है उसी को तू बुद्धाजान श्रीर इसी की उपासना कर भीर इस से भिन्न प्रव्दादि की उपासना इस के स्थान में मत कर ॥ ४॥ जो प्राणीं से चलायमान नहीं छोता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी बुद्धा की तू जान श्रीर उसी की उपासनाकर जीयह इस से भिक वायु है उस की उपासना मत कर ॥५॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं। निषेध प्राप्त बीर अग्राप्तका भी होता है "प्राप्त" का जैसे कोई कहीं बैठा हो एस को दहां से चठा देना "श्रप्राप्त" का जैसे हे पुच! तूर्च दो कभी मत करना, कुवे में मत गिरना, दुष्टी का संगमत करना, विद्या होने मत रहना इत्यादि अपाप्त का भी निर्धध होता है सो सनुष्यी की ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर की ज्ञान में प्राप्त का निर्पेध किया है। इस लिये पाषाणादि मूर्ति पूजा अत्यन्त निषिष्ठ है। (प्रश्न) मूर्तिपुका एक में पुष्य नहीं ता पाप भी नहीं है । (उन्नर) कमें दो ही प्रकार के होते हैं :-विहित-जी कर्राव्यता से वेद में सत्य भाषणादि प्रतिपादित है, दूसरे निषिष्ठ-जो प्रकत्तियता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद हैं जैसे विहित का प्रमुखान करना वह धर्म उस कान करना अधर्म है वैसे ही निविद्य कर्म काकरना भधर्म श्रीर न करना धर्म है जब वेदीं से निषिद्य मूर्ति पूजादि कमीं की तम करते ही तो पापी क्यों नहीं ? (प्रश्न) देखी ! वेद अनादि है उस समय मिल का का का म था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यच थे यह रोति तो पोई से तब बीर परार्थों से चली है जब मनुष्यों का जान भीर सामर्थ न्यून छोगया तो परमंग्वर की ध्यान में नहीं ला सर्वे और मूर्ति का ध्यान ती कर सकते हैं इस कारण श्रन्तानियों के लिये मृति पूजा है, क्यों कि सीड़ी २ से घड़े तो भवन पर पह व जाय पहिली सीढ़ी कोड़ कर जपर जाना चाहै तो नहीं जा सकता इस किये मिले प्रथम भीढी है इस को पूजते २ जब जान होगा श्रीर श्रन्तः कर्ण पवित्र होगा तब परमात्सा का ध्यान कर सकेगा जैसे लच्च के मारने वाले प्रथम म्यून लच्च में तीर गीसी वा गोला आदि मारता २ पद्यात् मूचा में भी निसाना मार सकता है वैसे स्थल मृत्ति की पूजा करता र पुनः सूच्म बुद्ध का भी प्राप्त छोता है। जैसे लड़िकयां गुडियों का खेल तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति की प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्त्तिपूजा बारना दुग्ट काम महीं। ( उत्तर ) जब वेदविहित

धर्म भीर वेद विश्व बाजरण में अधर्म है तो पुनः तुद्धार कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा जो २ ग्रंथ वेद से विश्व हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है सुनो !:--

नास्तिको वेदनिन्दकः॥१॥

या वेदबाह्यास्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः। सर्वोक्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥२॥ उत्पद्मन्ते चयन्ते च यान्यतोन्यानि कानि चित्। त्रान्यवीक्षाः लिकतया निष्फलान्यनृतानि च ।३॥ म० ५०१२।

मनु जी कर्रत हैं कि जी वेदीं की निन्दा चर्यात् चपमान खाग विरुषाचरण करता है यह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो यन्थ बेदवाश्च कुतिसत पुक्षीं के वनाये संमार को दुःखमागर में हुवान वाले हैं वे सब निष्फल द्यसत्य द्रस्थकार-कृप इस मोक कीर परलोक में दु:खदायक हैं ॥ १ ॥ जो इन वेदीं से विवद यन्य उत्पन्न होते हैं वे आध्निक होने से यौच नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और भूठा है इसी प्रकार बुद्धा से लेकर जैमिनि महर्षि पर्यन्त कामत है कि वेटविश्व को न मानना किन्तु वेटानुकूल ही का चाचरण करना धर्म है क्यों वेद सत्य पर्ध का प्रतिपादक है इस स विश्व जितने तंत्र कीर पुराण है वेद-विश्वत होंगे से भू है है कि जो बेट् से विश्वद चस्ति हैं उन में कही हुई मुलिपूजा मो अध्यक्ष है। मन्यों का आन जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुक ज्ञान है वह भी नष्ट दोजाता है इस सिये ज्ञानियां को सेवा, संग से ज्ञान बढ़ता है पाषाचादि से नहीं। क्या पाषाचादि सूर्किपूजा से परमेश्वर की ध्यान में कभी ला मकता है ? नहीं २ मूर्शियूजा सीढ़ों नहीं किन्तु एक बड़ी खांदे है जिस में गिर कर चकना चर हो छ।ता है पुन: उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मद जाता है। इतं, इतंटे धामिक विदानी से लेकर पदम विहान् योगियों के संग से सहिया और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की भीढ़ियां हैं जैसी जपर घर में जाने को नि:श्रीणी क्षीती है किना मूर्ति पूजा करते र जानी ती कोई न हुआ प्रत्युत सब मृति प्रक्रक सज्ञानी रह कर मनुष्य जन्म व्यर्थ की के बहुत से मर गये भीर जी भव है वा हींगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म, अर्थ, काम और मीच, की प्राप्तिकृष फली से विमुख हो कर निर्ध नष्ट हो जायंगे। मूलि पूजा नुद्धा की प्राप्ति में स्थूल सच्चवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्

कोर मृष्टिविद्या है इस को बढ़ातार बुद्धा को भी पाता है और मूर्ति गुड़ियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रयम अचराम्याम स्थिचा का होना गु। इयी क खेलवत् बुद्ध को प्राप्ति का साधन है सुनियं! जब पत्की शिवा कीर विद्या की प्राप्त होगा तब सचि स्वामी परमातमा को भी प्राप्त हो जाय गा। (प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता भीर निराकार में स्थिर होना कठिन है इस लिये मर्सिपूजा रहनी चाहिये। (उत्तर) साजार में मन स्थिर कभी नहीं ही सकता, क्यों कि उस की मन कट यहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता श्रीर दूसरे में दोड़ जाता है श्रीर निराकार परमात्मा के यहण में यावसामध्ये मन ग्रखन्त दीडता है तो भी श्रन्त नहीं पाता निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कमें स्वभाव का विचार करता र आनन्द में मन्न ही कर स्थिर ही जाता है और जा साकार में स्थिर होता तो स्वजगत् का मन स्थिर होजाता क्यों किजगत्में भनुष्य,स्वो,पुन,धन,मिन श्रादि साकार में फसारहता है परन्तु किसो का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकारमें न लगावे क्योंकि निर्वयव होने से उसममन स्थिर हो जाता है इस लिये मुसिप्जन कारना अधमें है। दूसरों उस में कोड़ी कपर्य मन्दिरों में व्यय करके दिरिद् होते हैं न्त्रीर उस में प्रमाद होता है। तीसरा स्त्री पुरुषा का मन्दिरों में मेला हीने से व्यभिचार लड़ाई बखड़ा और रागादि उत्पन्न होते हैं। चौथा उसी का धर्म अर्थ काम और मुति का साधन मानक पुरुषाय रहित हो कर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमा ता है। पांचवां नाना प्रकार की विश्वस्वरूपनामकरित्रयुक्त मृत्तीर्यों के प्रका रियों का ऐका मत नष्ट हों के विषद्ध मत में चल कर पापस में फुट बढ़ा के देश का नाम करते हैं। इ:ठा उसी के भरों से में मत् का पराजय श्रीर श्रपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय हो कर राज्य खातं च छोर धन का सुख उन के शबुश्री के स्वाधीन फोता है भीर श्राप पराधान भठियार के टड़ भीर कुंद्वार के गदह के समान गनुर्भों के वग्र में हो कर भनेक विधि दृ ख पाने हैं। सातवां जब कोई किसी की कई कि इस तर बैठने के श्रासन वा नाम पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित हो कर मान्ता वा गालाप्रदान देता है वसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृद्य और नाम पर पाषाचादि मुर्लियां धरते हैं उन दुष्टबृद्धि वालीं का मत्यानाग परमेश्वर क्यों न करे । प्राठवां स्त्रान्त चो कर मंदिर २ देश देशान्तर में घूमर्त २ दु:ख पाते धमे संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते चीर श्रादि से पीड़ित होते ठगी स ठगात रहते हैं। नववां दुष्ट पजारियों को धन देते हैं वे उस धन को विद्या, परस्त्रीगमन, मदामांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता का सुख का मूल नष्ट ही कर दृ:ख

होता है। द्यवां माता विता ऋदि माननीयीं का अपमान कर पात्राणादि सुसियीं का मान कर के खतन्न हो जाते हैं । ग्यारहवां उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चीर लीजाता है तब हार कर के रीते रहते हैं। वारहवां पुजारी, पर स्तियीं के संग श्रीर पूजारिन परपुरुषीं के संग से प्राय: दु: खित छ। कर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खोबैठत हैं। तरहवां स्वामी सेवक की आजा का पालन ययावत न होतमे परमार विरुद्धभाव होकर नष्टभ्यष्ट हो जातहै। चीदहवां जह का ध्यान कारने वाले का अत्मार्भा जड़ बुद्धि हो जाता है क्यों कि ध्येय का जड़त्व धर्भ अन्तः करण द्वारा आत्मा में भवण्य आता है। पन्ट्रहवां परमञ्चर ने मुगस्थियुक्त पण्पादि पदार्थ वायुजनाक दुर्गन्य निवारण और आरोग्यताक नियं अनाय है जन को प्रभारी भी तोड़ ताड़ कर न जा ने उन पुर्धी की कितने दिन तक स्मन्धि श्राकाण में चढ़ कर वध्य जलका ग्रुडि पूर्ण सुगत्ध के समय तक उस का सुगत्ध हाता है उस का नाम मध्य से ही कर देते हैं पुष्पादि कोचके साथ मिल सह कर अलट। दुर्गना उत्पद्म करते हैं। क्या परमातमा ने पत्थर पर चड़ा ने के लिये पुष्पादि रागन्धि यक्त पदार्थ रचे हैं १। सील्डबा पत्यर पर चढ़े दुए पुष्प चन्दन और अचन अदि सब का जल और मृत्तिका नेसंयोग डॉनेस मोरो वाक्षंड में भाकर मड़ के इतना उस से द्रान्ध भाकाय में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का। चौर सहस्त्र जीव छस में पड़ते छसी में मरते सड़ते है। ऐसे २ अनेक सृति पूजा के करने में दोष आतिहैं इस लिये सर्वेद्या पाषाणादि मर्लिय जा मञ्जन लोगी को त्यतस्य है। श्रीद जिल्हीं ने पाषाण मय मूर्लिकी पूजा को है अरते हैं और करेंगे वे प्रतिक दोषीं से न बचे न वचते है और न बचेंगे ।

(प्रश्न) किभी प्रकार की मूर्निय्जा करनी करानी नहीं और जी प्रयमिषार्थी-वर्त्त में पंतरिवय्जा गन्द प्रावीन परम्सा से चला प्राता है उमका यही पंचायतन यूजा जी कि श्रिव, विष्णु, प्रश्चिका, गणेग, घीर मृर्ध्य की मृत्तिय्जान करना वह पंचायतन यूजा है वा नहीं!. उत्तर किभी प्रकार की मृत्तिय्जान करना किन्तु "मृत्तिमान्" जी नीचे कहें गं उन की यूजा प्रवीत सरकार करना चाहिये वह पंचरिव पूजा पंचायतन यूजा ग्रन्ट बहुत अच्छा प्रश्चीना है परन्त विद्याहीन मृत्री ने उस की उत्तम प्रश्ची को होड़ कर निक्षष्ट प्रश्ची प्रकाह लिया जी प्राज कल श्विवाद पांची को मृत्तियां बना कर पूजत है उन का खंडन तो प्रभी कर चुले हैं पर सची पंचायतन वंदीक्त भीर वेदानुक् लोका देवपूजा और मृतियूजा है सनो :-

मावधीः पितरं मोत मातरम् ॥१॥ यजुः । श्राचार्य्य उपनयमानो ब्रह्मचारिगमिच्छते ॥२॥ श्रितिथिय हानुपगच्छेत्॥ ३॥ अथर्ष०॥ अर्चत प्राचित प्रियमेधाको श्रर्चत॥ ४॥ महर्ग्वदे॥

त्वसेव प्रत्यचं ब्रह्मासि त्वासेव प्रत्यचं ब्रह्म बद्ध्यासि॥ ४॥ तेतिरीयोपनि०

क्तम एको देव इति स ब्रह्मत्यदित्याचचते॥ ५॥ शतपः । प्रपाठः ६। ब्राह्मः ७। कंडिका १०॥

साहदेवो अव पिहदेवो अवश्वाचार्यदेवो अवश्वति चिदेवो अव ॥ ह ॥ तै सिरीयोपनि ॥

पित्विभिभीतिभिभवताः पितिभिदेवरैक्तथा।
पृज्या भृषयितव्याश्च बहुकत्वाग्रभीप्मुभिः॥१॥
पृज्यो देववत्पतिः॥ ८॥ मनुस्मृतौ॥

"प्रथम माता मूर्त्तिमती पृजनीय टेवता" अर्थात सन्तानी की तन मन धन स सेवा करके माता को प्रसद्ध रखना हिंसा अर्थात ताडना कभी न करना । इसरा जिता सन्कल्ले व्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी ॥१॥ तासरा श्राचार्यं जो विद्या का देने वाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी ॥ ३ ॥ चीया श्रातिथि जी विदान, धार्मिक, निष्कारी सब को उद्गति चार्चन वाला. जगत में अभग करता इत्रा, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उस बी सीवा करें ॥ २ ॥ पांचवां क्यों ने लिये पति श्रीर पुरुष के लिये स्वपतनो पूजनीय है। ८ । ये पांच मित्रिमान् देव जिन के संग से मन्प्य देश को जल्पानि, पानन सत्य विचा, विद्या श्रीर सर्खापटेश की प्राप्ति होती है यही परमेखरको प्राप्ति होन कीसीढ़ियां हैं इनकी सेवानकरके की पाषाणादिम कि पुत्रते हैं वेचनीव वेदविदी घो हैं। (प्रत्न) माता पिता ऋदिकी सेवा करें और मृत्ति पूजा भी करें तब तो काई दीप नहीं ? ( उत्तर ) पाषाणादिम्तिपुत्रा तो सबीया को इन और मानादि म् सिमानी की सेवा करने ही में कल्याच है बहु चनचे की बात है कि साधात माता भादि प्रत्यच सुखदायक देवें। को छोड़ के भर्दव पाधाणादि में श्रिय मारना सीकार किया। इस कोलोगों ने इसी लिये स्वीकार किया है कि की माता पितादि के सामने नैवेदा या भेटपूजा धरें गे हों वे खर्य खालें गे श्रीर भेटपूजा ने गे तो

इमारे मुख्या इत्य में कुछ न पड़िगा इस से पाषाणादिकी मुर्लिबना उसके आगे नेविया धर घंटानाद टंट पंपृंचीर ग्रंख बजा,कीलाइल कर चंगटा, दिखला अर्घात् "त्वरांगुष्ठं ररहाण सीजनं पदार्थं वा इहं यहीष्यामि" जैसे कोई किसी को छखे वा चिड़ाव कि तू घंटा ने भीर अंगूठा दिख नावे छस के आग से सब पदार्थ ने आप भाग वैसी ही लोला इन पुजारिया अर्थात् पूजा नाम सत्वमें के गव्यों की है। सूढी को चटक मटक चलक भल्क मूर्तिथीं को बना उना प्राप तभी के तुन्य बन उन के विचार निम्धि अनार्था का मान मार के मीज करते हैं जो की दे धार्मिक राजा होता तो इन यायागि। यो को पत्थर ती इने बनाने श्रीर घर रचने श्रादि काशों में लगा के खान धीन की देता निवीष्ठ कराता। (प्रश्न) जैमें स्त्री भादि को पाषाचारि मिन देखने में कामोत्पत्ति होती है वैसे बीतराग ग्रान्त की मिल देखन से वैराग्य भीर प्रान्ति की प्राप्ति क्वीं न होंगी ? उभार) नहीं हा सकती, क्यं कि वह मुर्शि के जड़त्व धर्म आता में आने से विचार ग्रीश घट जाती है विवेक के विनान वैराश्य भार वैराश्य के विना विज्ञान विज्ञान के विशा शास्ति नहीं ं होता भीर भी क्क होता है सा उन के संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने में होता है न्योंकि जिसका गुण वा दीय न जान है इसकी मुश्तिमान है खने में धीति नहीं होती प्रीति होने का कारण गुणचान है। धैसे स्ति प्ता आदि बर कारणी हो से आर्थावकों से निक्सी पूजारी निज्ञ आहासी प्रपार्थ किल काड़ों मन्य इए है भव संसार में स्द्ता उन्हों ने फैलाई है आहे उन्हों ने बहुत सा फैला है। (प्रान ) देखी काशी में 'श्रीरहणीय' बादगाह की "नं। रमें ग्व" आहि ने बतेर **पमत्कार दिखलांग ये जब मुमलमान** सन्नो तोडन गर्ध श्रीर उन्हीं न जब उन्पर तीप गोला शादि सारे एवं बहि र असरे निकल कर भव फीज की व्याकृत कर भगा दिया। (उक्तर) यह पापाए का चगरकार नहीं किना वहां भगरे के छने नग रहे हीरी उन का स्वभावहा क्रूर है जब कोई उन को केंडे तो वे कारने या दीड़ ते हैं। अ!र जो दूधको धारा का चयत्कार होता ए। वहप्रतारी भी को लोला थी। (प्रश्न)देखों महादेव स्वीत्त की दर्शन नह गेंक लिय कपम प्रार् वेगीमाधव एक मृाद्याग के घरमें जा किपेक्या यह भी चमत्वार नहीं है ? ( उन्हर ) भना जिस के कांटपाल कालभैरव लाट भैरव आदि मृत प्रीत चीर गगड़ अहि गणी ने सुमलगानी की लड़ के क्यों न हठाये ? जग सहादेव भौर विशा को प्राणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदिबंदे भयंकर दृष्टीं ही अस्म कर दिया तो मसलमानी को भस्र क्यों न किया ? इस में यह सिंह होता है कि व विचार पाषाण क्या लड़ते लड़ाते जब सुसलमान मंदिर शीर मूर्तियों की तीड़ते

फीड़ ते हुए का है से पास घारे तब पूजारियों ने इस पाषाण के लिंग को कूपमें डाल और विणीमाधव को बाह्मण के घर में किया दिया जब काणी में काल मेर व की हर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काणी का ना प्र हो ने नहीं देते तो स्ते च्हीं के दूत क्यों न डराये? भीर अपने राज के मंदिर का क्यों नाम होने दिया ? यह सब पोपमाया है ॥

(प्रका गया में याद करने से पितरीं का पाप कूट कर वर्षा के याद के पुर्य-प्रभाव से पितर ख़री में जाते श्रीर पितर श्रपना हाथ निकाल कर पिगड़ लेते हैं क्या यह भी बात भांठी है ? (उत्तर) सर्वेषा भांठ, जो वहां पिगड़ देने का वही प्रभाव है तो जिन पिंडी को पितरी की सुख के लिये सार्खी रूपरे देते हैं उन का व्यय गयावाल विद्यागमनादि पाप में कार्त हैं वह पाप क्यों नहीं छटता ? श्रीर हाथ निजलता श्राज कल कहीं नहीं दीखता विना पगड़ी के शर्यों के। यह कभी किसी धूर्त ने पृथियों में गुफा खोट उस में एक मनुष्य बेठाय दिया होगा पद्मात उस की सुख पर कुग विका पिगड़ दिया होगा भीर उस कपटी ने उता लिया होगा किसी अांख के अन्धे गांठ के पूर्व की इस प्रकार ठगा हो तो आयुर्ध नहीं वैसे हो वैजनाय की रावण लाया या यह भी मिथा बात है। प्रान, देखी! कलकत्ते की कालो और कामाजा आदि देवी की लाखीं मन्त्र मानत है क्या यह चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) कुछ भी नहीं ये श्रेवे लीग भेड के तुल्य एक की पीछे दूसरे चलते हैं क्या खाड़े में गिरते हैं हठ नहीं मकते वेसे ही एक सूखी के पोक्के दूसरे चल कर मुर्शिय जारूप गड़े में फस कर दः ख पात है। (प्रश्न भना यह तो जानेदी पर्न्तु जगन्नाश जीमें प्रत्यन चमत्कार है एक कनेवर बट सने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है। चन्हें पर जवर ह सात हु धर्न से जपर २ के पहिली २ पकर्त हैं और जो कोई बहां जगनाथ की परमाटी न खावे तो कुछी हो जाता है श्रीर रथ श्राप से श्राप चलता पापी को दर्भन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है कलेवर बद्दानी की समय एक राजा एक पंड़ा एक बढ़ई मर जाने प्राद्धि चमत्कारी की तुम भार न कर सका में १ । उत्तर ) जिस ने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाय की प्रजा की यो वह विरक्ष हो कर मथुरा में आया था मुभाम मिला था मैन इन वार्ता का उत्तर प्छा या उन्हीं ने ये सब बाते भूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है जब कर्लेकर बदलने का समय धाता है तब नीका में चन्दन की लगड़ी ले मम्द्र में डालगे हैं वह समुद्र की लहरियों से किनार लग जाती है उस को ले सुनार लीग मुर्लियां बनाते हैं जब रसोई बनतो है तब कपाट बन्द करके रसोह्यों के

विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारी श्रीर कु: श्रीर बीच में एक चक्राकार चुले बनते हैं उन इंडों के नीचे घी मही और राख लगा छ: चुरहीं पर चावल पका उने की तले मांजकर उस बीच के इंडे मं उसी समय चावल डाल क्: चर्न्हों के मुख लोहे के तबां से बंध कर दर्शन करने वालों को जीकि धनाव्य धीं बुला की दिखलाते हैं उतपर २ की हंडी से चावल निकाल पकी हुए चायलीं की दिखला मीचे के कचे चावस निकाल दिखा के उन से कहत है कि क्क इंग्डों के लिये रखदो आंख के अंधे गांठ के पूरे रूपरी श्रमकी धरत श्रीर की देर सासिम भा बांध देत हैं। गूद्र नांच लोग मन्दिर में नवंद्य लात हैं जब नैवेद्य हो चुकता है तब व शूद्र नीच लोग जूंठा कर देते हैं पशात् जा कोई दाया दे कर इंड। लेव उस क घर पहुंचात आर दीन ग्रह खाई। साधू मलों की लेक गूट भीर श्रंधन पर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का भीजन करते हैं जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं प्रस्तीं पर दूसरां की वैठात जाते हैं सहाअनाचार है और अइति मनुष्य वहां जाकर उन का भहूठान खार्क अपने इध्य बना खाकर चली आति है कुछ भा कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगनायपुरी स भा बहुत से परमादी नहीं खात उन का भी कुष्ठादि बीग नहीं है। ते और उस जगनाथपुरी में भी बहुत में कुण्ठों हैं नित्यप्रति जूंठा खान सभो राग नहीं छुटता और यह जगन्नाय में वामगागियां ने भैरवाचक बनाय। है क्योंकि सुभना यीकाण और बलटेंब की बहिन लगतों है उसी को टानी भाइयीं के बीच में स्वी श्रीर माता के स्थान बैठाई है जा भरवीचका न होता तो यह बात बभी न होती। श्रीर रथ की पहिर्यों के साथ कला बनाई हैं जब उन की मुधी घुमति हैं घुमती हैं तब रथ चलता है जब मेले के बीच में पह चता है तभा उस की कोल की उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पुनारा लाग पुकारते हैं दान देशा पुख्य करी जिस से जगन्नाय प्रमात हो कर प्रथमा रय चलावें अपना धर्म रहे जब तक भेट श्राता जाती है तब तक ऐसे ही प्रतारत जाते हैं जब आ चुकती है तब एक बुजवासी भक्के अपहे दुसाला अंद कर आगे खड़ा रह की हाथ जोड़ मृति करता है कि "है जगनाय स्वामिन्। त्राप क्षया करके रुष्य को चलाइ ये इसारा धर्म रक्वी इत्यादि बील के माष्टाङ इंडवत् प्रणाम कर रय पर चढ़ता है उसी ममय कोल की सुधा धुमा देते हैं और जय र शब्द बोल सहस्त्रीं मनुष्य रस्सी खींचते हैं रथ चलता है। जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्टिर है कि जिस में दिन में भो अंधेरा रहता है श्रीर दोषक जलाना पड़ता है उन मूर्तियीं के श्रामे पड़िर खेंच कर सगाने के पर्दे दोनों श्रार रहते हैं पंडे पुजारी भोतर खड़े रहते हैं जब एक ग्रार वाले ने पर्दका खींचा अतट मृत्ति ग्राड़ में भाजाती है तब सब

पंडे और एकारी पुकारते हैं तुम भैठ धरो तुमारेपाप कृट जायें में तब दर्शनहोगा जीव करी वे विवार भाने मनुष्य धूर्ता के हाथनूटे जात है भीर कट पदी दूस । विव लेत हैं तभी दर्शन होता है तब लय ग्रन्ट बोल के प्रमन ही कर घके खा के तिरस्क्षत हो चले याते हैं। इन्द्र दमन वहीं है जिस के कुल में अवतक कलकारी में हैं वह धनात्यराजा, पीर देवी का उपासक या उसने लाखी क्षय लगा कर संदिर बनवाय। था, उस लिये कि आर्थायक्त देश के भोजन कावखेड़ा इस नेति में कुड़ावें परन्तु वे मुखे कब छ। इते है देव मानी तो उन्हों कारीगरी की मानी कि जिन जिल्पियी ने मंदिर बनाया राजा पंडा श्रीर बढ़ई उस समय नहीं मरते परन्तु व तीना वहां प्रवान रहते है कार्टी की दृश्व उने हींगे उन्हों ने संमति करके उसी समय अर्थान सर्लेषर बदलने के समय वे तीने। उपस्थित रहते हैं मूर्लिका हृदय पाका रक्या है हम में सीने के सम्पुट में एक मालगराम रखते हैं कि जिस की प्रतिदिन धों के चरणामृत बनात है उस पर राश की प्रधन बाला में उन लें भी ने विष का तिजाब लपेट दिया होगा उम की घों के उन्हीं तीनी की पिलासा हो सा कि जिस से वे कभी सर गये हैं। गि सरे ता इस प्रकार धीर भी शन भटती ने प्रांसह किया हो गा कि जगवाय जो भपने शरोर बदरून के समय ही ने (कहा की भी । व ले अबे ऐसी सहेठी बार्त पराध ६न ठराने के लिये यहत सा हुआ। करती है।

परन। जी रामि जिर में गंगी तरी के जल पट निम्मय लिंग बट जाता है की यह भी बात भोठी है ? उत्तर । भोठी, की कि उम मंदिर म भी दिन में घी रह रहता है दीपक रात दिन जला कर्ते हैं जब जल की धारा मी इंग है । य उम जल में विज्ञुली के ममान दीपक का प्रतिविग्ध चलकता है और कुछ भी नहां ने पाषाण घंटे ने बढ़े जितना का उतना रहता है ऐसी लीला करके जिया निविधियों की ठगते हैं प्रदेन, रामि जर की गामचंद्र ने स्थापन की करते और बाल्मीकि जी रामायण में क्यों लिखते ? (जलर, रामचन्द्र के समय में उम लिंग वा मंदिर का नाम चिन्ह भी ने या किला यह ठोक है कि इतिया देगस्य राम नामक राजा नि मंदिर बनवा, लिंग का नाम रामि जर घर दिया है जब रामचंद्र माता जी की जी हनान श्रादि के साथ लेंग का नाम रामि कर घर दिया है जब रामचंद्र माता जी की जी हनान श्रादि के साथ लेंग की से चले भाकाण साथ में विमान पर बैठ भवी ज्या की जी से कहा है कि :—

श्रव पूर्व सहादेव: प्रशादमकरोहिभुः। सत्तवस्थद्दति विख्यातम्॥ बाल्मीकि रा०। लंका कां०॥ कहा था! कि ई सीते तरे वियोग से इस व्याकुल हो कर घूमते थे भीर इसी खान में चात्रमीस किया था भीर परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वहीं जो सबैत विभ (व्यापक) देवीं का देव महादेव परमाका है उस की खपा से इस की सब सामग्री यहां प्राप्त हुई भीर देख यह सेतृ इसने बांच कर लंका में भाके उस रावण की मार तुभा को से भागे इस के सिवाय वहां बाहमी कि ने भन्य कुछ भी नहीं लिखा।

(प्रथम) "रक्ष है कालियाकमा की। जिस ने हुका पिनाया सम्स की" दिला में एक कालियाकमा की मूर्ति है वह पर तक हुका पिया करती है की मूर्तियूजा भांदी हो तो यह चमत्कार भी भांदा ही जाय। जिसर मांदि र यह सब पोप लीला है पर्यो कि वह मार्ति का मुख पेला होगा जब पुजारी हक्का भर वा पेचवां लगा मुख में नली जमा के पहुंदे हान नि कस द्याता होगा। तभी ीक वाला घाटमी मुख में नली जमा के पहुंदे हान नि कस द्याता होगा। तभी ीक वाला घाटमी मुख में नली जमा के पहुंदे हान नि कस द्याता होगा। तभी ीक वाला घाटमी मुख में नली जमा के पहुंदे हान कि कस द्याता होगा। तभी कि वाला घाटमी मुख में मुख के माथ लगा होगा जब पीकी पृक्षे मार देना होगा तब नाक घीर मुख के किंदी में घंचा निकलता होगा हम समय वहन में गुर्दे की धनादि पटार्थों में लुट कर धन रहित करते होंगे।

प्राप्त : ते की को की मूर्णि हा किया के भगत के माध्य खसी आहे एक सवावत्तों में ने में काई सन को सूर्णि तुल गई उद्या ग्रह भी चमरकाव नहीं ? जन्म ने नहीं वह सक स्ति को भीव से धाशा होशा खीव सवा बनी के बदाबर सुनि का समना किसी संगड़ फाउसी ने गण सावा होगा।

गांधन देखी । मीमनाय जी पृथियों से जपन रहता या और बंदा जमतकार या क्या यह भी मिथ्या बात है ? उत्तर ही मिथ्या है सुनी ! जपर नीच चुम्ब के पापाण मगा रकते जम के प्राकर्षण से यह मूर्ति प्रधद खड़ी यो कब "महमद-ग्जनवं" या कर महा तब यह चमतकार हुआ कि जम का मिल्य तोड़ागदाओं र प्रचारी भनी को दृदेगा ही गई और मार्ग्यों फीज दग महम्ब फीज से भाग गई की पीप प्रजारी पूजा, प्रख्यण, मृति, प्रार्थना करते ये कि "हे महादेव ! इस म्बिक्त का त मार्ग्यान हमारी रच्चा करें और वे प्रपनिचेले राजाओं को समभाते या कि " आप निश्चन रहिंगे महादेव जी भैरव प्रथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे मब को को मार्ग्य को मार्ग्य होते वे सब को को मार्ग्य होते के हमारा देवता प्रसिद्ध होते है हमान द्र्या भीन भैरव ने स्वप्न है कि इस सब काम करदें गे"वे विचार भीने गच्चा घोर चित्रा पीपों के बहज़ाने से विज्ञास में रही कितने ही ज्योतियों पीपों ने कहा कि प्रभी तुद्धारी चढ़ाई का मुहर्त्र नहीं है एक ने घाठवां चन्द्रमा पीपों ने कहा कि प्रभी तुद्धारी चढ़ाई का मुहर्त्र नहीं है एक ने घाठवां चन्द्रमा

बनलायः दूसरे नैयागिनी सामने टिखलाई इशादि बहकावट में रहे वब म्लेस्छ। की फीन ने श्राकर घर लिए ते दुदंग से अभि, कितने ही पीप पुजारा और उन के चेले पकाड़े गये पुजारियों ने यह भी साथ जोड़ कहा कि लीन कोड़ रापया लेली मन्दिर और मृत्ति मत तोड़ी मुमलमानी ने कहा कि इम 'बुत्परस्त' • ही किन्तु "बुरिकन्" अर्थात् सृिप्तक नहीं किन्तु मृत्ति भजक है जाक भट मन्दिर तो इदिया जब जवर को कत टूटो तब चुम्बक पापाय पृथक् होने से मू सि गिरपड़ी जब मृत्ति ताड़ा तब सनते है कि घठारह कोड़ के रक्ष निकले जब पुजारी श्रीर पोपी पर का. हा पह तब रंगे लगे कड़ा कि कोष बतलाश्री म.र के मारे भट बतला दिया तब सब जोव लूट भार कुट कर पीत और उन के चेली की "गुलाम" विगारी बना विसना पिमवावा घास खुदवाया, मलम्याद उठवाया, भीर चना खाने की दिथे। हाय! ज्ञा पत्यर का पृजाकर मानाण की प्राप्त हुए ? क्यांपरमेष्ट्र का भिति नका ? जो स्टेश्क के द्वांत तोड डालत ! भीर आपना विजय करते देखा! जितने मालेगां हे उतनो शुर वारी का युजा करते तो भः किसना रचा इ। ती पुनारियाने इन काइ तनः स्ति पाधार्यो काक परन्तु भ्रान्ति एक भा उन के बिरपर नड़ के नलगा जी किमा एक शृर्वार पुराकि में शक्कि सह उसे बा कारते तो वह अपन संवकी का यस। यांता वजा ताश्रीर जन प्रतुश्री का सावता ।

(प्रम ) हारिका को के रण कोड़ जी जिस ने "न भीं भहिता" के पास हुं को भेज दो और उस का ऋण चुका दिया है अदि बात भी क्या स्तृंत है " उत्तर ! जिसा माहकार ने कर्य दे दिये हो से तिसा ने स्तृंत नाम उहा दिया है था कि योक ए ने भंज । जब संबत् १८१४ के बर्ध में तापा के मार्ग मंदिर मू ल्या द्रंग के जो ने चहाई है तब भूति कहां गई यां प्रख्य बाबिर स्तृंगों ने जितना बोरता की भीर लड़ अवुमां भी सारा परन्तु मृति एक सक्या का टांग भी न ताड़ सका जा योक ए के सहय कोई होता तो इन क धुरे उड़ा देश आर ये भागत कि सत भला यह तो कहां कि जिस का रचक मार खाय उस के यरणायत क्यां न पीट जायें? ॥

(प्रश्न) जवाला मुखी तो प्रत्यच देवी है सबको खा जातो है और प्रसाद देवे तो पाधा खा जाती भीर आधा छोड़ टेता है सुसलमान बात्या हों ने उस पर जल को नहर छुड़वाई और लोहें के तब जड़वार्य थे तो भोज्वाला न बुकी और न ककी वैसे हिंगलाज भी आधीरात की सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देता, पहाड़ को गर्जना करता है, चंदूकूप बोलता और योनिसंब से निकलन से पुनर्जन नहां होता, दूसरा बांधन से पूरा सहायुग्य कहाता जब तक हिंगलाज नहां यार्व तब तक याधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब बात व्या मानने योग्य नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखोपहाड़ में आगी निकलती है उस में पुजारो लोगी को विचित्र कीला है जैसे बघार के घो के चमचे में ज्वाला या जाती याजग करने से वा फूक मारने से बुक्क जाता और थाड़ों मों घो को खा जातो शिष छोड़ जातो है उसी के समान वहां भी है जैसी चून्ह को ज्वाला में जो जाना जाय मब भक्त ही जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को खा जातो है इस से वहां क्या विशेष है ? विना एक मन्दिर कुण्ड और इधर उधर नल रचना के लिंगलाज में न कोई सबारो होतो और जो कुछ होता है वह सब प्रजारियों को लोला से दमरा कुछ भी नहीं एक जल और दल्दल का खुण्ड बना रक्या है जिस के नीचे से बुद्वृदे उठते हैं उस को सफलयाचा होना मूड़ मान ते हैं योनि का यंव उनलीगी ने धन हरने के लिये बनया रक्या है और ठूमरे भी जमा प्रकार पीप लोला के हैं उस से महा पुरुष होती एक प्रगु पर ठूमरे का बीक लाद दें तो क्या महापुरुष हो जायगा श महापुरुष तो बढ़े उत्तर का धमेशल पुरुपार्थ से होता है।

पान । प्रमानमा का तालाव प्रमानक्य, एक मुनेती का फल आधा मीता,
श्रीन एक भिक्ता नगती श्रीन गिनती नहीं, रवालमन में बेहे तनते, प्रमननाथ में
पाप में पाप लिंग वन जाते, हिमालय में कबूतन के की हे शा के सब को दर्शन
ते कर चले चात है, क्या यह भा मानने योग्य नहीं १ / उक्तन नहीं, उमतालाव
का न(समाय रम्तमन है जब कभो जंगल होगा तब उस का जल श्रक्ता हंगा
इस में उस का नाम श्रमतन्म घरा होगा जो श्रमत होता तो प्राणियी के
मानने के तृत्व की दे श्री मनता? भिक्ती को कुछ बनावट ऐसी होगी जिस में
नमती होगी शार गिनती नहींगी रोटे कलम के पैवन्दा होंगे अग्रवा गर्म हा होगा
वेवालसर में बेहा तरने में कुछ कारीगरी होगी श्रमरनाय में बर्फ के पहाड़ बनते
है तो जल जमके छाटे लिंग का बनना कीन शाव्य है श्रीर काबतरके छोड़े पालित
होंगे पहाड़ की शाड़ में से मन्य छोड़ते होंगे दिख्वला कर टका हरते होंगे।

(प्रथन) हरदार स्वर्ध का हार हर क पीढ़ी में स्नान करे तो पाव कट जाते हैं और तपावन में रहने से तपस्वी होता, देव प्रयाग, गंगोत्तरों में गोमुख, उत्तर कामी में गुमकामों, निथ्गानारायण के दर्मन होते हैं केदार ग्रीग बढ़ीनागयण को पूजा कः महीने तक मनुष्य श्रीर कः महोने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपालमें पशुपता, चूलड़ कंदार घोर तुंगनाथ में जान पग भमरनाथ में इन के दर्मन पर्यनस्नान करन से मुक्ति हो जाती है वहां केदार श्रीर बदोसेस्वर्ग जानाचा है

तीजासकता है इत्यादि बातें केसी है? (उत्तर) इरहार उत्तर से पहाड़ी में जाने का एक सार्यका आरमाहै हरको पीढ़ो एकस्नानके लिये कुण्डको मिडियांका बनाया ई सच पूर्वा ती "हाड़ पीढ़ी" दे क्यीं कि देश देशान्तर के मृतकों के हाड उस में पड़ा करते है, पाप कभी नहीं कहीं छूट मजता, विना भीग अथवा नहीं कटते. "त्योवन" जब होगा तब होगा अब तो "भित्तुकवन" है तपीवन में लान रहनं से राप नहीं होता किन्तु तप तो करने में होता है क्यों कि वहां बहुत से दुकानदार कांठ बीलने वाले भी रहते हैं। "हिमवतः प्रभवति गंगा"पहाड बे जपर से जल विकता है की मुख का था कार टकार्नने धालीं ने बनाया होगा और वहीं पहाड़ योप का स्वरी है वहां उत्तरकाशी बादि स्थान ध्यानियों के सिने अस्का है परन्त दुकानदारीं के लिये बहां भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पराण के गणीड़ी को लाला है धर्यात् जहां अलख नंदा श्रीर गंगा मिली है इस लिये वहां देवता वसते है एमें गर्पोड़े नमार ती वहां कीन जाय ? चौर टका कीन देवे १ गृप्रकाशी ती नहीं है वह तो प्रसिद्ध काया है तीनय्ग को धनो तो नहीं दोखता परन्तु पोपी की दग टोम पोड़ी को छोगी जमा खादियों का घनों श्रीर पासियों को श्रापार मदैव जलती रहतो है, तमकुण्ड भाषहाहीं के भौतर जन्मा गर्मी होता है उस में तप कर जल आता है उस के पास दूसरे क्रांड में कपर का जल वा जडांगमीं नहीं वहां का भाता है इस से ठगरा है. केदार का स्थान यह सस बहुत अच्छो है परन्तु वहां भी एक जमें हुए पत्यर पर प्जारी वा उन के चेना! ने मन्दिर बना रक्षा है वहां महल्त पुजारों पंडे शांख के श्रंधे गांठ के पूरी से माल ले कर विषयानन्द करते हैं, वैसे हो बढ़ोनारायण में उग विद्या वाले बहत में बैठे हैं 'रावल जो' वहां के मुख्य हैं एक स्त्रा छोड़ शर्नक स्त्रा रख बेठे हैं पशु-पति एक मंदिर अंदि पंचन्दी सूचि का नाम घर रक्वा है जब कोई न पूर्व तभी ऐसी सीला बलवती होती है परना जैसे तीब के लीग धुने धन हरे हात है बसे पहाड़ी लीग नहीं हीते वहां की भूमि बड़ी रमणीय श्रीर पवित्र है। (प्रानः) विक्थ्याचल में विक्टियेयकी काली अहम् जा प्रत्येश्व सत्य है। वक्ट्येयकी सीन समय में तीन कृप बदलती है और उस ते बाड़े में मकती एक भी नहीं होती, प्रधान तीये राज वहां भिर स्गडायें भिट्टि गंगा यसना के संग में स्नान करने से इच्छा-सिति होती है; वैसे हो अयोध्या कई वार एड़ कर सब वस्ता सहित स्वर्ग संचली गई, मध्या सब तीर्यों से अधिक; वृन्दावन नीना स्थान: श्रीर गीवर्धन बुजयात्रा बहे भाग्य से होतो है; स्टब्यमहण में कुरु तेत्र में जार्जी मन्त्री का मेला होता है का ये सब यातें मिष्या है ? ( उत्तर ) प्रत्यत तो प्रांखीं से तीनी मूर्सियां दीखतीं है कि पापाण को मुलियां हैं श्रीर तान काल में तीन प्रकार के रूप डॉन का

कारण पूजारी लोगी के वस्त्र आदि आभूषण पहिराने को चत्राई है और मक्वियां सइस्रां लाखीं होती हैं मैंने अपनी आंखीं से देखा है; प्रयाग में बांदू नापित स्रोक बनाने हारा श्रयवा पीप जी को कुछ धन दे के सुगड़न कराने का साहातस्य वनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान कर के स्वर्ग को जाता तो सीट कर घर में आता कोई भी नहीं दीखता किन्तु घर की भव आते हुए दीख़ते हैं अथवा जी कोई वहां हव मरता भीर उस का जीव भी श्राकाग में याए के साथ घुम कर जन्म निता होगाती घराज भी नाम उकानिनवानी ने घरा है जड़ में राजा प्रजा भाव कभी नहीं हा सकता, यह बड़ी अमभव वात है कि अयाध्या नगरी वस्ती. कते, गंधे.भगी. चमार, जाजक, सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं को वहीं है परना पीप जी के मुख गयीड़ी में अयोध्या स्वरों की उड़ गईयह गयं। डा गज्यक्य उड़ता फिरता है ऐसे भी नैसिषारस्य भादि की भी उन्हान गाँव नीना जानना 'सयरा तीन नीक से निरानी" ती नहीं परन्त उस में तीन जन्तु ंड लीला धारों हैं कि जिन के मार्र जल स्थल और श्रन्तरिच में किसी की सुख किलना करिन है। एक भीवें भी और साम करने जार अपना कर लेने की खड़ा रक्ष कर बन्ना रहते हैं लाखों यज्ञमान ! भाग मचीं खीर लड़ इ खावें पवि यज्ञमान भी ज २ मनावै, दूभर जल में कह्वेकाट हो खाते है जिन के मारेस्नान करना भा पाट परकटिन उत्तरा है, तोसर भाकाम के जपर मानस्य के सत्दर पगर हो ते गहने चार को तक मा न कोई काट खार्वे धकरु है, गिरा मार डॉलें चौर में मानी पीप चोर पीप जो के चेली के पूजनीय है मनी चना चादि अब कहाई भार बलारी को चना गुर भादि और चीवं को दिलिया भीर नर्द्भी से उन के सेवक सेवा जिया करते हैं और इन्हादन जब या तय या अवती वेश्यावनवत् लखः लक्षा यार गुरु वेला यादि को लोला फेल रही है वैसे हो दोपसालिका का सेला मावर्तन फांब अज सावा में भी पोषी को बन पहली है युक्तेच में औ अड़ी जीविका का लाला ममभ्य लो इन में जो कोई धासिक धरं प्रकारी प्रविष्ट इस पीपलीला में पृत्रक ही जाता है। प्रमन यह म्सिवृजा चीर लीवे सनातन में चर्न आर्त हैं भारत की कर ही सकते हैं ? उत्तर त्रम सनातत किस की का हरें ष्टी जो सदा में चला श्राता है, जो यह सदा से छोता तो बंद भीर बाग्रिणादि ऋषि मनि क्षत पुस्तकी में इन का नाम क्यी नहीं ? यह मूर्लिए जा भड़ाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी श्रीर जैनिशी से चली है प्रथम शार्थावर्ष में नहीं धी और ने तोथे भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार पालिटाना, शिखर, शतुष्त्रय, चीर चाब चादितीय बनाये उन के चन्कूल इन लीगी ने भी बना लिये जी कोई

इन के चारम की परोद्या करना चाह वे पंडों की प्रानी से पूरानी वहीं भीर तांव के पत्र आदि खेख टेखें तो नियय हो जायगा कि ये सब तौय पांच सी अयवा एकसहस्त्र वर्ष से इधर ही बने हैं सहस्त्र वर्ष के अधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आधुनिक हैं। (प्रश्न) को र तौय वा नाम का माहात्स्य अर्थात् जैसे "अन्य लेबे कतं पापं काश्रिलेबे विनम्यति" इत्यादिवातें हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? उत्तर नहीं क्योंकि को पाप क्ट जात ही तो द्रिट्टीं की धन, राजपाट, अन्धी को आंख, मिलकाती, को दियी का कोट आदि रीग क्ट जाता ऐसा नहीं हीता इस लिये पाप वा पुराश किसी का नहीं कूटता (प्रश्न):-

> गङ्गागङ्गिति यो व्याद्योजनानां ग्रतेरिष । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ हरी हरित पापानि हरिरित्यचरद्वयम् । प्रातःकाले शिवं दृष्ट्या निश्चि पापं विनश्चति ॥ २ ॥ स्राजन्मकृतं सध्याङ्के सायाङ्के सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादि स्रोक पोषप्राण के हैं जो मैक डीं महस्त्री की ग्राटर में भी गङ्गा नक है ती उस के पाप नष्ट हो कर वह विष्णुलेक अर्थात् वें कुगठ की जाता है। इसिं इन दो अचरी का नामी चारण सब पाप को इर नेता है वसही राभ, करण, शिव भगवती पादि नामीं का माहातस्य है।।२॥ श्रीर जो मन्य प्रातःकान में जिब श्रर्थात लिङ वाउम को मृत्ति का दर्शन कर तो गित्र में किया हुआ। मध्यान्ह में दर्शन से जन्म भर का सार्यकाल में द्र्शन करने से मात जन्मी का पाप क्ट जाता है यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ का भंठा हो जायगा ? ( उन्तर् ) मिया होने में क्या अंका ? क्यों कि गंगा २ वा इने, नाम, क्राया, नाराय गा, शिव और भगवती नाम स्मरण से पाप कभी नहीं छूटता जो छूटे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे जैसे आज कल पीपलीला में पाप बढ़ कर ही रहे हैं मदीं को विश्वास है कि इस पाप कर नाम मारण वा तोश यात्रा कोरी तो पापी की निवृत्ति हो जाय गी। इसी विम्बास पर पाप करके इस लीक और पर लीक का नाम करते हैं। पर किया ह्या पाप भोगना ही पडता है (प्रक्रन) तो कोई तीर्थ नाम सारण मत्य है वा नहीं ? (उत्तर) है :- वेदादि मत्य शाम्बी का पदना पढाना धार्मिक विदानी का संग,परोपकार,धर्मान्छान, योगाभ्याम,निवैर निष्क पट, सत्यभाषण, सत्य कामानना, सत्य करना, बुद्धाचर्य, त्राचार्य, त्रतिथि, माता.

पिता की सेवा परमेखर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ग्रान्ति, जितिन्द्रियता, स्योलता, धमेयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान, विज्ञान, श्रादि शुभगुण कमें दुःखीं से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। श्रीर जो जल खल मय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकत क्योंकि "जना येस्तरन्ति तानि तीर्थानि" मनुष्य जिन करके दुःखीं में तरें उन का नाम तीर्थ हैं जल खल तराने वाले नहीं किन्तु हुवा कर मारने वाले हैं प्रयुत्त नीका श्रादि का नाम तीर्थ हो सकता है क्यों कि उन से भी समुद्र श्राद् को तरते हैं॥

सामानतीर्थे वासी ॥१ पा० ऋ० ४ । ४ । १००॥ नमस्तीर्थ्याय च यज्ः ॥ ऋ० १६ ॥

जो बुद्धाचारों एक आचार्य और एक शास्त्र को माय २ पट्त हों वे सब सतीर्थ्य अर्थात् ममान तोर्थ मेबी होते हैं जो वैदादि शास्त्र और सत्य भाषणादि धर्म नचर्णों से माध् हो उस को अत्रादि पदार्थ देना और उन से विद्या सीनी इत्यादि तोर्थ कहाते हैं नामसागण इस को कहते हैं कि

#### यस्य नाम सहदागः॥ यज्ः॥

परमंख्यर का नाम बंड़ यय अयांत् धमे यक्त कामी का करना है जैसे बुद्धा, धरमेख्यर हेख्यर, न्यायकारी, हराल्, मर्थशिक्तमान् भादि नाम परमेख्यर के गुण कमें खभाव में हे जैसे बुद्धा मब में बहा, परमेख्यर हेख्यरों का देख्यर, ईट्र सामध्य युक्त न्यायकारों कभी अन्याय नहीं करता, हरालु मबपर कपाटृष्टि रखता, मर्थशिक्तमान् भपने मामध्ये ही में सब जगत् को उत्पत्ति स्थित प्रनय कत्ती, सहाय किसी का नहीं निता। बुद्धा, विदिध जगत् के पराधों का बनाने हारा, विष्णु सब में व्यापक हो कर रहा करता, महादेव मब देवीं का देव कर प्रनय करने हारा आदि नामीं के भयों की भपने में भारण करें अर्थात् बड़े कामीं से बड़ा हो, समर्थीमें समर्थ हो मामध्यों को बदाता जाय भधमें कभी न करें, सब पर ह्या रक्ते, सब प्रकार के साधनीं को ममर्थ करें. शिल्प बद्धा से नाना प्रकार के परायों को बनावे मब संमार में अपने भारमा के तुल्य सुख हु:ख समस्में, सब की रह्या करें, विद्यानों की वहातों में विद्यान् होवे दुष्ट कमें भीर दुष्ट कमें करने वालों को प्रयक्ष से दण्ड और सज्जनों की रह्या करें, इस प्रकार परमेख्वर के नामीं का अर्थ जान कर परमेख्वर के गुण कमें स्थाब को करते जाना हो परमेख्वर का नामीं का स्थि जान कर परमेख्वर के गुण कमें स्थाब को करते जाना हो परमेख्वर का नाम समर्थ है ((प्रका) :-

गुनर्वस्था गुनर्विष्णुगुन्दें वो सहिश्वरः। गुनरेव परम्बुस सन्धे स्वीगुरवे नमः॥ द्यादि गुरु माद्वारम्य तो सचा है?गुरु के पग धो के पीना जैसी आक्षा करें वैसा करना गुरु लीभा हो ती वामन के समान, क्रोधी होतो नरसिंह के सहय, मोद्दो होतो राम के तुरुष बार कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु का जानना, खाहे गुरु को कैसा ही पाप करें तो भी अवडा न करनी सल्स वा गुरु के दर्यन को जान में पग र में अव्वम्ध का फल हाता है यह बात ठीक है वा नहीं ? जिस ) ठीक नहीं, बूझा, विष्णु, महिव्यर श्रीर परबुद्धा परमेव्यर के नाम है उस के तुरुष गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरु माद्दारम्य गुरु गीता भी एक बड़ी पापलीला है गुरु तो माता, पिता, भाषार्थ्य और श्रुति होते हैं उन की सेवा करनी, उन से विद्या शिवा लेनी देनी थिया श्रीर गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभो, क्रीधी, मोद्दी श्रीर कामी होतो उस को सवधा छाड़ देना शिचा करनी सहा शिचा से न माने तो अब्ये पाद्य अर्थात् ताड़ना दंड प्राणहरण तक भा करनेमें कुछ दीव नहांजी विद्यादि सहुणी में गुरुत्व नहीं है भूंठ मेठ कठो तिलक वेद विरुद्ध मन्दीपदेश करने योली है वे गुरु हो नहीं किन्तु गड़ रिंग जैसे हैं जैसे श्रिष्टी श्रुपनी भेड़ अकरियों से दूध शादि से प्रयोजन सिंह करते हैं वे में हो शिवा के चेली चेलियों के धन हरके श्राना प्रयोजन करते हैं वे :-

दो॰ गुम लोभो चेला लालची, दोनों खेलें दाव। भवसागर में डूबते, बैठ पत्थर की नाव॥

गुरु समर्भे कि चेल चेला कुछ न कुछ देवे हों गे भीर चेला समर्भ कि चली गुरु भंहे मीगंद खाने पाप छुड़ाने भादि लालच से दीनी कपट मुनि भवसागर के दुःख में डूबत हैं जैसे पत्थर की नीका में बैठने वाले समुद्र में डूब मर्त हैं ऐसे गुरु और चेलां के मुख पर घूड़ राख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न गई जी रहें वह दुःख मागर में पहुंगा। जैसे खोला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गडरिये गुरुशों ने भी लीला मचाई है यह सब काम खार्थी लीगों का है जो परमार्थी लोग है वे आप दुःख पावें तो भी जगत् का उपकार करना नहीं छोड़ ते थीर गुरु माहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकमीं गुरु लोगों ने बनाई हैं। (प्रश्न):—

श्रष्टिशपुराणानां कत्ती मत्यवती मृतः॥ १॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेटार्थमुपवृंहयेत्। २॥ महाभारते। पुराणान्यखिलानि च॥ ३॥मनु०॥ इतिहासपुराणाः पंचमो वंटानां वेटः॥ ४॥ क्वान्टोग्य०॥

# दशमेऽहिन किंचित्पुराग्यमाचचीत ॥ ५ ॥ पुराग्यविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सृतम् ।

घठार हु पुराणी के कर्ता व्यास जी हैं व्यास वचन का प्रमाण शब्य करना चाहिये॥१॥इतिहास,महाभारत, श्राठार हु पुराणी से वेटी का श्रयेप हैं पढ़ावे क्यों कि इतिहास और पुराण वेटी ही के श्रयं अनुकूल हैं ॥२॥ पित्रक में में पुराण श्रीर हितंश की कथा सुने ॥३॥ पुराणिवया वेटाये के जनाने ही से वेट हैं ॥५॥ इतिहास श्रीर पुराण पंचमवेट कहाते हैं॥६॥ इत्यादि प्रमाणी से पुराणीं का प्रमाण श्रीर इन के प्रमाणीं से मूर्तिपूजा श्रीर तोशों का भा प्रमाण है क्यों कि पुराणीं का प्रमाण श्रीर इन के प्रमाणीं से मूर्तिपूजा श्रीर तोशों का भा प्रमाण है क्यों कि पुराणीं में मूर्तिपूजा श्रीर तोशों का विधान है। (उत्तर) जी श्रठार हु पुराणी के कत्ती व्याम जी होते तो छन में इतने गयी है न होते क्यों कि शारीर कमूत्र योगशास्त्र के भाय श्राद व्यामी का यंशी के देशने से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्यान, मत्यवादी, धार्मिक, योगी हो वे एसी मिष्या कथा कभी निल्यते श्रीर इस से यह सिंद होता है कि जीन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगी ने भागवतादि नवीन कपोलक ल्पित श्रम्य बनाये हैं जन में व्यास जी के गुणीं का लेग भी नहीं था श्रीर वेट शास्त्रविक श्रमत्यवाद लिखना व्यासमह स्विद्यानी का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, श्रविद्यान लोगी, का है इतिहास श्रीर प्राण श्रिषपुराणादि का नाम नहीं किन्तु:—

## बाह्मगानीतिसाहान्पुरागानिकल्पान्गाथानाराशंसीरिति॥

यह बृद्धिण श्रीर सूत्री का वचन है। एतरिय, यतपथ, साम, श्रीर गोपथ बृद्धिण प्रत्यों हो के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, श्रीर नारायंसी ये पांच नाम हैं (इतिहास, जैसे जनक श्रीर याज्ञवरूक का सम्बाद (पुराण) जगद्रुत्पत्ति श्रादि का वर्णन (कल्प) वेद प्रव्यों के सामध्ये का वर्णन शर्थे निरूपण करना (गायाः किसो का दृश्यू दार्थों का कथा प्रसंग कहना (नारायंसीः) मन्धीं के प्रयं सनीय वा श्रप्रयंसनीय कमीं का कथन करना, इन ही से वेदार्थ का बोध होता है पिटकमें शर्थात् जानियों को प्रयंसा में कुछ सनना, श्रव्यमिध के श्रू में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्यों कि जो व्यास कत यंथ हैं उन का सुनना सुनाना व्यास को के जन्म के प्रयात् हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यास जो का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ का परते पढ़ाते सनते सुनाते थे इसी लिये सब से प्राचीन बृद्धिण ग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलक ल्यात श्रीमहागवत शिवपुराणादि मिध्या वा दूषित यन्थी में नहीं घट सकती। जब व्यास जो ने वेद

पढ़े श्रीर पढ़ा कर वेदार्थ फैलाया इसी लिये उन का नाम "वेदव्यास" इसा। कीं कि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा की अर्थात् ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अयर्व वेद के पार पर्यान्त चारों वेद पढे थे कोर मुकदेव तथा जैमिति चादि गिर्था को पढाये भी थे नहीं तो उनका जन्म का नाम "कुष्ण दैपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकठू टे किये यह बात भांठी है कों कि व्यास जी की पिता पितामह प्रपितामह परागर, ग्रांत, विग्रिट बीर बुद्धा अ।दि ने भी चारी वेद पढ़े है यह बात क्यों कर घट सके ? (प्रश्ना पुराणीं में सब बातें भा ठी हैं वा की इस सो है ? उत्तर) बहुतसी बातें भूंठी हैं श्रीर कोई घुनाचरन्याय से सची भी है जो सची है वह वेटादि सत्यशास्तीं की श्रीर जो भाठी हैं वे इन पापी के पुराणक पघर को है। जैसे शिवपुराण में शैवां ने शिव की परमेश्वर मान के विष्णु, मुद्धा, इन्ह्र, गणेश और सूर्यादि की उन के दास ठहराये। वैपावीं ने विष्णु प्राण श्रादि से दिशा को प्रमात्सा माना भीर शिवद्यादि की विष्णु के दास । देवी भागवत में देवी को परमेण्वरी द्योर शिव विष्ण आदि को उस के किंकर जनाये गणेश खगड में गणेश की देखर और शंघ सब की दास बनाय । भला यह बात इन सम्प्रदायों लीगी को नहीं तो किन की है ! एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध वात नहीं होती तो विद्वान के बनाये में कभी नहीं आ सकती इस में एक बात की सची माने ती दूसरा भीटा ब्रोर जो दमरी को सची मार्न तो तीसरी भाठी श्रीर जो तीसरी की सची मानेती अन्य सब भांठी हीती है। यिवपुराण वार्ल यिव से, विष्णु पुराण वार्ली ने विष्णु से, देवी पुराण वाले ने देवी से, गणेग खंड वाले ने गणेग से, सुर्ख्यपुराण वाले ने स्र्य में बार वायुपराण वाले ने वाय में मृष्टि को उत्पत्ति प्रलये सिख की पून; एक २ से एक २ जी जगत् की कारण लिखें उन की उत्पक्ति एक २ सी निखी। कोई पृक्टे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रतय करने वाना है वह उत्पन्न श्रीर जो उत्पन्न होता है दह मृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं? तो नीवल चुप रहने ने सिवाय कुछ भो नहीं कह सकते और इन सब के गरीर की उत्पत्ति भी इसी से इंदे होगी फिर वे आप मृष्टिपदार्थ और परिच्छित्र हो कर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं। श्रीर उत्पत्ति भी विलचण्ड प्रकार से मानी है जो कि सर्वेथा असंभव है। जेसे :-

शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं मृष्टि करूं तोएक नारायण जनाणय को उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल, कमल में से बुद्धा उत्पन्न इचा उस ने देखा कि सब जलामय है जल की ग्रंजिल उठा देख जल में पटक दी उस से एक

बुर्बुदा उठा भीर बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने बुद्धा से कहा कि है पुत्र ! मृष्टि उत्पन्न कर । बुद्धाने उस से कहा कि मैं तेरा प्तर नहीं किन्तु तू मरा प्च है उन में विवाद हुआ और दिव्य महम् वर्ष पर्यन्त दोनी जल पर लड़त रहे। तब सहाटेव ने विचार किया कि जिन को मैं ने सष्टि करने के लिये भेजाया वे दोनी आपस में लड़ भगड़ रहे हैं तब उन दोनी के बीच में से एक तेजीमय लिंग उत्पन्न इया और वह शीत्र आकाश में चला गया खम की देख के टीनी मायर्थ हो गये विचारा कि इस का आदि अल लेना चाहिंग जो आदि अन्त ले के भीन्न आवे वह पिता और जो पोक्टे, वा, धाह ले के न आवे वह पुत्र कहावि विषा क्रमे का स्वरुप धरके नीचे की चलाशीर बुद्धा हंग का शरीर धारण कार के जपर की उड़ा दीनी मनीवेग से चने। दिव्यसहस्य वर्ष पर्यान्त दीनी चन्तरी र्ज़ितों भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से जपर विषा और जपर से नीचे ब्ह्या ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले श्राया होगा ता मुक्त का प्व दनना पड़िगा एसा साच रहा था कि उसी ममय एक गाय घीर एक केतकी का इत जार से उतर शाया उन से बुद्धा ने पृक्षा कि तुम कहां से श्राये उर्द्धा ने कहा हम सहस्य वर्षी से इस लिंग के श्राधार से चले श्रात हैं बुद्धा ने पूछा कि इम लिंग का शाह है वा नहीं ? उन्हों ने कहा कि नहीं। बुद्धा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो मार ऐसी साची देखा कि में इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती शी और हत कई कि मैं फल वर्षाता था, ऐसी साची देशों तो मैं तुम की ठिकाने पर ले चन् उन्हों ने कहा कि इस भाठी साली नहीं देंगे तब बुद्धा क्षित हो कर बीला जो साली नहीं देशों में तो मैं तुम को श्रभी भस्र करे देता हूं! तब दोनी ने डर के कड़ा कि इस जैसी तुम कहते हो वैसो साची देवें गे। तब तीनी नीचे की खार चले विणा प्रथम हो आगये थे,बुद्धा भी पहंचा, विणा से पूका कि तू याह ने पाया वा नहीं ? तब विषा बीला सभा की इस का याह नहीं सिला, ब्रह्मा ने कहा मैं ने आया विषा ने कहा कोई साची देशों तब गाय श्रीर हवा ने साचों दो इस दोनीं लिंग के थिर पर थे। तब लिंग में से ग्रब्द निकला और ग्राप दिया कि जिस से तू भाठ बोला इस लिये तरा फूल सुभा वा अन्य देवता पर जगत् में अहीं नहीं चढ़िंगा और जो कोई चढ़ावे गो उस का सत्यानाश होगा। गाय को गाप दियाः कि जिस मुख में तू भूठ बोली उसी से विष्ठा खाया कर बी तेर सुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पृंक्त की करें गे। श्रीर बुद्धा की ग्राप दिया कि तू मिण्या बोला इस लिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी। श्रीर विश्व को वर दिया तू सत्य बोला इस से तरी पूजा सर्वत्र शोगो । पुन: दोनी ने लिंग की स्तुति की उस

से प्रसन्न ही नार ७स लिंग में से एक जटाजूट मूर्त्ति निकल न्नाई चौर नहां कि तुम को मैंन सृष्टि कर ने के लिये भेजा था भगड़े में क्यों लग रहे ? ब्रुह्मा चौर विष्णु ने कहा कि इस विना सामधी सृष्टि कहां से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गीला निकाल कर दिया कि जान्नों इस में से सब सृष्टि बनानों इत्यादि। भला कोई इन पुराषों के बना ने वाली से पूंकि कि जब मृष्टि तत्व चौर पंच महाभूत भी नहीं घे तो बुह्मा, विष्णु, महादेव, के ग्रेशेर, जल, कमल, लिंग, गाय चौर केतकी का वृद्ध चार भरम का गीला क्या तुष्टार वावा के घर में से आगि? ॥

वैसे ही भागवत में विषा, की नाभि से कमल, कमल से वृद्धा श्रीरवृद्धा के दिहिने पग के अंग्ठे से स्वायंभव श्रीर बायें अंग्ठे से सचकपा राणी, ललाट मे कद् और मरीचि आदि दश प्व, उन में दश प्रजापति उन की तरह लड़िक्शी का विवाह कथ्यप से उन में से दिति से देख,दन में दानग्यदिति से आदिला, विनता से पची, कट्ट से सप्प, श्रामी से कुचे, स्वाल श्रादि श्रीर शन्य कियीं से हाथो, घोड़े, ज ट,गधा, में मा, घास, फ्रम भीर बब्र आदि वृत्त कांटें सहित उत्पन्न हों गये। बाहरे बाह ! भागवत के बनाने बाले लाख भजकड़! क्या कहना त्रभ की एमा २ मिथा बातें लिखने में तनिक भी लच्चा भीर शमी न आई निपट र्यंथा हो बन गया। स्त्री पुरुष के रज वीर्य के संयोग से मन्य ती बनर्त हो इ परन्तु परमञ्जर की मृष्टि क्रम के विषद पशु पत्नी सर्प्य प्राद्धि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। श्रीव हाशी, अंट, सिंह, कुत्ता, गधा श्रीव हलादि का स्त्री के गर्भागय में स्थित होने का अवकाग कहां हो मकता है ? और सिंह भादि उत्पन्न हो जर अपने मा वाप को क्यों न खा गये? श्रीर मन्त्य गरीर से पशु पत्ती हुना दि का उत्पन्न छीना की कर संभव हो सकता है ? ग्रीक है इन लीगी को रवी हुई इस महा असंभव लोला पर जिस ने संसार को अभोतक भ्रमा रक्ता है। भला इन महा भुठ बातीं की वे अंधे पाप भीर बाहर भीतर की फटी चांखीं वाले उन के चेले सुनत श्रीर मानते हैं बडे ही शायर्थ की बात है कि ये मनश्य है वा अन्य कार्द्र!!!दन भागवतादि पुराणीं के बनाने छारे अन्य ते ही क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट ही गरी?वा जन्म ने समय मर क्यों न गर्थ श्रियों कि इन पायी से बचते ती यार्व्यावर्त्त देश दुःखीं में बच जाता । (प्रश्न) इन बार्ती में विदीध नहीं या सकता क्यं कि "जिस का विवाह उसी के गीत" जब विषाु की स्तुति करने सरी तब विषा को परमेज्वर अन्य को दास, जब शिव के गुच गाने लग तब शिव की परमातमा यन्य की जिंकर बनाया फीर परमेखर की माया में सब वन सकता है मनुष्य से

ख्या परमेखर कर सकता है देखी! विना कारण अपनी माया से सब मृष्टि खड़ी कर दी है उस में कीन भी बात अघटित है? जो करना चाहे सो सब कर सकता है। (उत्तर) घरें भोले लोगो! विवाह में जिस के गीत गांत हैं उस को सब से बड़ा घीर दूसरी को छोटा वा निन्दा अथवा उस को सब का बाप तो नहीं बनाते? कहों पाप जो तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़ कर गण्यों हो अथवा नहीं? कि जिस के पीछे लगों उसी को सब में बड़ा बनाओं घीर जिस से विरोध करों उस को सब से नीच ठहराओं तुम को सत्य और धर्म से का प्रशानन कि लु तुम को तो अपने खाय हो में काम है। माया मनुष्य में हो सकती है जो कि छलों कपटी हैं उन्हीं को मायाबी कहते हैं परमेखर में छल कपटादि दीय न होने से उस की मायाबी नहीं कह मकते। को आदि मृष्टि में कथ्यप घोर कथ्यर को स्तियों में पशु पत्ती मर्पा बत्तादि हुए हीते तो घान कल भी वैसे मन्तान की नहीं हीते? मृष्टि में कथ्यर घोर अन्मान है कि पोप जी यहीं में धांखा खा कर बत्ते हीं।

#### तस्मात्काण्य दुसाः प्रजाः॥

शतपय में यह लिखा है कि यह सब मृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ कश्यप: कम्मात् पश्यको अवतीति निक्।।

मृष्टिकर्सा परमेखर जा नाम कथ्यप इस लिये है जि पण्यक अर्थात् "पण्यतीति पण्यः पण्य एव पण्यकः" जो निश्चेम हो कर चराचर जगत् मन जोव और इन के कमें सकलविद्याचीं को यद्यादत् देखता है और "आद्यन्त विपययचे इस महाभाष्य के वचन से पादि का यच्चर खन्त और धन्त का वणे पादि में धान से "पण्यक से" "कश्यप" बन गया है इस का अर्थ न जान के भाग के लोटे चटा अपना जन्म मृष्टि विश्व कथन करने में नष्ट किया॥

जैसे मार्जण्डियपुराण के दुर्गापाठ में देवीं के प्रशीकों में तेज निकल के एक देवी जनी उस ने महिषासुर को मारा रक्तवीज के प्रशीर से एक बिल्ट् भूमि में पड़ने में उस के सहय रक्तवीज के उत्पक्ष होने से सब जगत में रक्तवीज भर जाना कि वि को नदी का वह चलना धादि गपोड़ि बहुत से लिख रक्ति हैं जब रक्तवीज में सब जगत भर गया या तो देवी और देवी का सिंह और उस को सेना कहां रही धी? जो कही कि देवी से दूर २ रक्तवीज थे तो सब जगत रक्तवीज में नहीं भरा था? जो भर जाता तो पश्र, पच्ची, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर मक्क,

कारक्रय, मत्स्यादि वनस्पति पादि द्वा कहां रहतं ? यहां यही निश्चित जाना कि दुर्गायाठ बनाने वाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गयोड़ा भंग की लहरी में छड़ाया जिन का ठौर न ठिकाना ॥ अब जिस की "बीमद्भागवत" कहते हैं उस की लोला सुनो बुझा जी को नारायण ने चतुश्लोकीभागवत का उपदेश किया:—

### न्नानं परमगुन्धं मे यदिन्नानसमन्वितम् सरहस्यं तदञ्गञ्च गृहास गटितं सया।।

हे बुद्धा जी! तू मेरा परम गृद्ध ज्ञान जी विज्ञान और रहस्ययुक्त स्रोर धर्म अर्थ काम मोच का सङ्ग है उसो का सुभा से यहण कर। जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम सर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है ग्रीर गृद्धा विशेषण से रहस्य भी पुनरक्त है जब मूल श्लोक अनथिक है तो प्रस्थ अनथिक वर्धो नहीं अद्या जो को वर दिया कि:—

## भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कि हिचित्।। भागः

आप कल्प मृष्टि भीर विकल्प प्रस्तय में भी मीड की कभी न पाप्त ही से पेमा सिख के पन: दग्रम स्कत्य में मोहित ही के बक्त हरण किया दन दोनीं में एक बात सची दूसरी भांठी ऐसा हो कर दोनी बात भांठी। जब बैकुगठ में राग हैय के प् इंची ट ख नहीं है तो मनकादिकी को वैक्चठ के द्वार में क्रोध क्यों क्रया \* जी क्रोंच इन्ना तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय हार पाल थे स्वामी की भाजा पालनी अवश्य थी अन्हीं ने सनकादिकी की रोका तो क्या अपराध इत्याश्हम पर विना अपराध गाप ही नहीं लग सकता. जब गाय लगा कि तुम एथियी में गिर पड़ों इस कहने में यह सिंह होता है कि वहां पथिवी न होंगी आकाश वाय, अगिन श्रीर जल होगा तो ऐसा हार मन्दिर भीर जल किस के पाधार थे पन: जय विजय ने मनका दिकों की सुप्ति की कि महाराज! एन: हम वैकंट में कब पाविंगे ? एक्ट्री ने उन से कप्टा कि जो प्रेम से नारायच का भिक्त करों गें ती सातवें जन्म कीर की विरोध से भिता करों गें ती तासर जन्म बैकुंठ की प्राप्त होकी गे। इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नीकर है उन की रचा भीर महाय करना नारायण का कर्शव्य काम या की अपने नौकरी की विना अपराध द्ध हैवें उन को उन का स्वामी दंड न हैव तो उस के नौकरी को दुई शासनकोई कर डार्न नारायण को उचित या कि जय विजय का सत्कार धौर सनकादि की

को खुब दंड देते क्यों कि उन्हों ने भोतर आर्न के लिये इठ क्यों किया ? और नी करों से लड़े क्यां ? प्राप दिया उन ने बदले सनका दिकी की पृथि भी सहाल टैनानारायण कान्याय श्राजय इतना ऋश्वेर नारायण के घर में है तो छस के सेवन जो कि वैपाव कहाते हैं छन की जितनी दुदेशा हो उतनी छोड़ी है। पुन: वे डिरण्याच श्रीर डिरण्यकम्यप, उत्पन्न इए डम में से हिरण्याच को बराइ ने मारा उस की कया इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी को चटाई के समान मधेट ग्रिशने धर से गया, विशा वराष्ट्र का स्वरूप धारण करके उस के ग्रिश के नीचे में पृथिवा की मृख में घर लिया वह उठा दीनी की लड़ाई हुई बराह ने हिरखान की मार हाला। इन से कोई पूर्व कि प्रियवी गोल है वा चटाई के ममान ? तो क्षक न कह सकें गे, क्यों कि पौराणिक लोग भुशीक विद्या के प्रवृहें, भला जब लपेट कर जिराने धर लो आप किस पर सीया ! भीर बराइ जी किस पर पर घर के टीड भागे ? पृथिबी की ती बगह जी ने सुन्न में रकावी फिर दीनी किस पर खड़े ही के लंड विहाती धीर कोई उहरने की जगह नहीं घी किस्तु भागवतादि पराण बनाने वाले पोप जो को काती पर ठट़े हा के लड़े हीं गे ? परना पाप जो किस पर संध्या शीगा यह बात "जैसे गणी के घर गणी खाये बीने अप्ों की जब मिष्यावादियों के घर में दूसरे अप्यों लोग धात है फिर गण मारने म क्या कमतो इस प्रकार की है! ग्रव रहा हिरएयक ग्रय उस का लडका जा प्रहार या वह भन्न स्था या उम का पिता पटा ने की पाठणाना से भेजता या तब वह प्रध्यापकों से कहता था कि सेरी पट्टी में राम राम लिख देखी। जब उस के बाप ने सना उस से कहा तू इमारे यह का भजन की करता है ? की कर ने न माना तब उस के बाप ने उस की बांध के प्रशास से गिराया.कूप में डाला परन्तु उस की क्छ न हुआ तब उस ने एक लोहे का खंभा आगी में तपा कं उम से बोला जो तेरा इष्टरय राम सचा हो तो तू इस की धकड़ने से न जनगा प्रचाद पकड़ने की चलामन में ग्रंका हुई जलने से बच्यावा नहीं? नागागण ने उस खंभे पर कोटो २ चीटियी कि पंक्षि चलाई उस की नियय हुआ भाट खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नुमिंह निकला श्रीर उस की बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पद्मात् प्रह्लाद की सांड़ से चाटने लगा। प्रह्लाद से कहा बर मांग, उस ने अपने पिता की सहित ही नी मांगी। नृसिंह ने वर दिया कि तर इक्षोध पुरुषे सद् गति की गये। अब टेखी ! यह भी दूसरे गपोड़े का शाहे गयोड़ा है किसी भागवत सुनने वा यांचन वाले की पकड़ पहाड़ के जपर से शिराव तो कीर्दन बचावे चकना चूर हो कर सर हो जावे। प्रद्वाद को उस

का पिता पढ़ने के लिये भेजता था का बुरा काम किया था ? भीर वह प्रक्लाद ऐसा मूर्ज पढ़ना कोड़ वेरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़नं लगी और प्रक्लाद स्पर्ध करने से न जला इस बात को जो सची माने उस को भी खंभे के साथ लगा टेना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वेंकुंठ में आने का वर सनकादिक का था क्या उस मो तुद्धारा नारायण भूल गया ? भागवत को रीति से बुद्धा, प्रजापित, कथ्यप, हिरखाच चौर हिरखाकथ्यप चीथो पीढ़ी मं होता है एक्कीथ पीढ़ी प्रद्धाद की इद भी नहीं पुनः इक्कीथ पुरुष सद्गति को गये कह देना कितना प्रमाद है ! और फिर वे हो हिरखाच, हिरखाकथ्यप रावण, सुंभकरण, पुनः थिश्रपाल टन्तवक्च उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहां उड़ गया ? ऐसो प्रमाद की बार्त प्रमादी करने सुनते और मानते हैं विधान नहीं उड़ गया ? ऐसो प्रमाद की बार्त प्रमादी करने सुनते और मानते हैं विधान नहीं

पूतना और अक्र जी के विषय में देखों :-

## रघेन वायुवेगेन जगाम गोक्न प्रति॥

कि श्रज्र जी कंम के भेजने से वायु के वेग के समान दी इने वाले घोड़ी के रथ पर बैठ कर स्थादिय से चले शीर चार मील गीकुल में मूर्यास्त समय पहुंचे। श्रयवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करने रहे होंगे १ था मार्ग भल भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाकने वाले शीर श्रजूर जी श्रा कर सोगये होंगे ?।।

पूतना का ग्रारीर कः कोग्र चीड़ा चीर बहुतसा लंबा लिखा है सब्रा चीर गोकुल के बीच में उस को सार कर खीक्षणा जी ने डाल दिया जी ऐसा होता ती सबुरा चीर गोकुल दोनी दब कर इस पोप जी का घर भी दब गया होता। ॥

श्रीर अजामेल की कथा जट पटांग लिखी है: जस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रज्ञा या मर्त समय अपने पुत्र को पुजारा बीच में नारायण कृद पड़े, क्या नारायण उम के अला: करण के भाव की नहीं जानते थे कि यह अपने पुत्र की पुकारता है मुभ्त को नहीं ? जो ऐसा ही नाम महात्म्य है तो आज कलाभी नारायण के समरण करने वालों के दु:ख कुड़ाने की क्यों नहीं आते यदि यह बात सची होती के दो लीग नारायण २ कर के क्यों नहीं कुट जाते? । ऐसा ही ज्यों तिय शास्त्र में विरुद्ध मुमेर पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र को लीक से समुद्र हुए उंचास कोटि योजन पृथिवो है इत्यादि मिथ्या बाती का गणेड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ।

यह भागवत बोबरेव का बनाया है जिस के भाई जयरेव ने गौतगो विंद बनाया है देखें। उस ने ये ख्रीक अपने बनाये "हिमादि" नामक यन्य में लिखे हैं कि यौमद् भागवत पुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पण हमारे पास थे उन में से एक पत्र खोगया है उस पत्र में ख्रोकों का जो आग्रयथा उस आग्रय के हम ने दें ख्रोक बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना हो वह हिमादि ग्रंथ में देख लेवे:—

हिमाद्रे: सचिवस्थार्थे सूचना क्रियतेऽऽध्ना। क्षंधाध्यायकथानां च यत्रमार्गं समासतः॥१॥ श्रीमद्गागवतं नाम प्रागं च मयेरितम्। विद्या बोबदेवेन खोळणास्य यशोन्वितम्॥२॥

इसी प्रकार के नष्ट पत्र में स्नोंक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोब-देव पंडित में कहा कि मुभ की तुद्धारे बनाये श्रीमहागवत के संपूर्ण सुनने का श्रवकाय नहीं है इस लिये तुम संचेप से स्नोक बढ सची पत्र बनाओं जिस की देख के में श्रीमहागवत की कथा को संचेप से जान लूं सो नीचे लिखा हुआ सुचीपत्र उस बोबटेव ने बनाया उस में में उस नष्ट पत्र में द्या १० स्नोक खीगये हैं ग्यारहवें श्रीक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे स्नोक भव बोबटेव के बनाये हैं वे:—

वोधयंतीति हि प्राहः श्रीमद्भागवतं पुनः।
पञ्च प्रश्नाः श्रीनकस्य सृतस्यावोत्तरं विषु ॥ ११ ॥
प्रश्नाऽवतारयोश्चेत्र व्यासस्यानिष्टीतः कतात्।
नारत्रयात्र हितृक्तिः प्रतीत्यर्थं खलन्य च ॥ १२ ॥
सप्तमः दौग्यभिभवस्तरस्वात्पांडवा वनम्।
भीष्मस्य स्वपदं प्राप्तिः क्षणास्य द्वारिकागमः॥१३॥
श्रोतः परीचितो लन्य धृतराष्ट्रस्य निर्गमः।
कष्णामत्र्यत्वागस्चा ततः पार्थं महापषः ॥ १४ ॥
दत्यष्टादश्भिः पादरिध्यायार्थः क्रमात्स्वृतः।
स्वपरप्रतिवंधीनं स्कीतं राज्यं लही नृपः ॥ १५ ॥
दत्व वैरान्तो दाद्यीकौ प्रोक्ता द्रौत्वाचयाद्यः।
दति वैरान्तो दाद्यीकौ प्रोक्ता द्रौत्वाचयाद्यः।

इत्यादि बारह स्कंधीं का सूची पत्र इसी प्रकार बोब देव पण्डित ने बना कर हिमादि सचिव की दिया जी विस्तार देखना चाहै वह बोब देव के बनाये हिमादि यन्य में देख लेवे। इसी प्रकार अन्य पुराणीं की भी लीला समभानी परन्तु उन्नीस बोस इक्कीय एक दूसरे से बढ़ कर हैं॥

देखी! यीक पा जी का इतिहास महाभारत में अत्युक्तम है उन का गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र श्राप्त प्रवीं की सहग्र है जिसमें कोई अधर्भ का पाचरण शिक्षण जौ नेजना से मरणपर्ध्यन्त बुरा काम कुछ भो किया हो ऐसा नहीं लिखा भीर इस भागवत वाले ने अनुचित मन माने दोष लगाये हैं दूध, टही, मकवन आदि की चौरी लगाई श्रीर कुला दासी से समागम पर स्तियी गाममंडल से क्रोड़ा श्राटि सिंध्या टीव श्रीक्षणा जी में लगाये हैं इस की पढ़ पढ़ा सन सना के श्रन्य मत वाले श्रीक्षणा जी की बहुत सी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न हीता तो श्रीक ग जो के सहग्र सहाताओं की भांठी निन्हा क्यों कर होती ? शिवप्राण में बारह ज्योति लिङ्ग और जिन में प्रकाम का लेग भी नहीं गांवि को विना दीप किये लिंग भी अस्वेर में नहीं दोखते ये सब लीला पीप जो की हैं। (प्रश्न) जब वेद पहले का सामर्थं नहीं रहातव स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुढ़ि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पट्ने का मामध्ये न रहातव प्राण बनाय केवल स्त्रः श्रीर गृहीं के लिये क्यों कि इन की वेट पट्ने सुन ने का अधिकार नहीं है। उत्तर यह बात मिथ्या है, खीं कि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ानी ही में होता है और बंद पड़ने सुन ने का अधिकार सब को है देखां गार्शी आदि स्वियां आर कान्टोस्य में जानश्रुति भूद्र ने भी वेद "रैक्यम्नि" के पाम पढ़ा था श्रीर यजुर्वेद के २६ वे अध्याय २ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेटी के पटने और सनने का अधिकार मन्य मात्र की है पुन: जी ऐसे २ मिथ्या यन्य बना नीगों की सन्य यन्थी में विमुख जाल में फसा अप ने प्रयोजन की साधते हैं वे महापापो क्यीं नहीं ?॥

 धः ठा बीध अस । ६। सातवां जल प्राण और परमेखर। ०। आठवां मिन । पानवां शान यहण का विधायक मंत्र है। यहां के वाचक नहीं ८। अर्थ नजाने से अम जाल में पड़े हैं। (प्रथन) यहां का फल होता है वा नहीं? (उत्तर) जैसा पोपलौला का है वैसानहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरण हारा छणाता शीतलता अथवा अटतुवत्काल चक्र का संम्यव मात्र से अपनी प्रक्षति के अनुक्ल प्रतिकृत सुखदुः ख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला वाले कहते हैं 'सुनो महाराज सेठ जी! यजमानो तुझारे भाज आठवां चन्द्र सूर्यादि क्रूर घर में आए हैं अढ़ाई वर्ष का शनेयर पर्ग में भाषा है तुम को बड़ा विन्न होगा घर हार खड़ा कर परदेश में घुमविगा पुरन्तु जी तुम अहीं का दान, अप, पाठ, पूजा, कराओं गे तो दुःख से बचागे" इन से कहना चाहिये कि सुनो पोपजी! तुझारा घोर यहीं का क्या संबन्ध है ? यह क्या वन्तु है १ (पोपजी:—

दैवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनाञ्च देवताः। ते मंत्रा बाह्मणाधीनास्तव्याट बाह्मसदैवतम्॥

देखों कैसा प्रमाण है देवताओं के शाधीन सब जगत, मंत्री के शाधीन सब देवता और वे मंत्र बाह्मणों के श्राधीन है इस लिये बाह्मण देवता कहाते हैं। क्यों कि चाई उस देवता को संत्र के बल से बला प्रसन्न कर काम सिंख कराने का इमारा ही अधिकार है जो इस में मंत्रप्रति न हीतो तो तुद्धारे से नास्तिक इस कां संसार में रहने हो न देते। सञ्चवादी) जी चार,हाकू,कुकमी, लोग हैं वेभी तुन्नार देवताओं के पाधीन हींगे? देवता हो छन से दृष्ट काम करात हींगे॰ जो वैसा है ती तुष्ठारि देवता भीर राज्यमी में कुछ भेद न रहेगा जो तुष्ठारि भाधीन मंत्र हैं उन से तुम चाई। सो करा सकते हो ती, उन मंत्री से देवताकी की वय कर राजाकी के कीय उठवा कर घपने घर में भर कर बैठ के ज्ञानन्द की नहीं भोगते? घर २ में भनें धरोदि के तैस भादि का छायादान सेने की मारे २ की फिरर्त ही १ श्रीर जिस की तुम क्वेर मानते ही उस की वय में करके चाही जितना धन लिया करी विचारे ग्रोबी की क्बी लुटते ही ? तुम की दान देने से यह प्रसन्न और न देने से अप्रमन होते ही तो हम को स्थादि यही की प्रसन्ता अप्रसन्ता प्रत्यच दिखलायां लिस को दवां सूर्यं चन्द्र श्रीर दसरे को ३ तीसरा हो, उन दीनी की जैक महीने में विना धूरी पश्चिन तथी हुई भूमि पर चलाभी, जिस पर प्रसन्न हैं उन के पग भरोर न जलने और जिस पर क्रांधित हैं उन के जल जाने चाहिये, तथा पौषमास में दोनीं को नंगे कर पौर्णमासी की रावि भर मैदान में रक्वें एक को शीत संगट्सरे को नहीं तो जानी कि यह क्रूर श्रीर सीम्य

टिट बाले होते हैं। और क्या तुझारे ग्रह सम्बन्धी है श्रीर तुझारी डाक वा तार र्जन के पास शाता जाता है? प्रथवा तुम उन के वा वे तुद्धारे पास शांत जाते हैं? जी तुम में संवयिता हो ती तुम स्वयं राजा वा धनाव्य की नहीं बन जात्री ? वा ग्राम्बर्भा को अपने वस में क्यां नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता है जो वेद देश्वर की आजा वेद विरुद्ध पोपलीला चलावे जब तम को यहदान न देवे जिस पर प्रह है वह प्रष्टान को गोंगे तो क्या चिन्ता है जी तुम कही कि नहीं हम ही को हिने से वे प्रसव होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तम ने यहीं का उका ले लिया है ? को ठिका लिया ही तो सुर्यादि की अपने घर में बला के जल मरे! सच तो यह है कि मृर्यादि सोक जड़ है वे न किसी को दु: य और न सख हैने को चेटा कर सकत हैं किन्त जितने तम यहरानीयजीकी हो वे मय तुम अहीं को मर्सियां हो क्यों कि ग्रह ग्रन्ट का श्रये भी तुम में ही घटित हो। ता है 'ये ग्टहन्ति से यहाः' जो ग्रहण कर्त हैं उन का नाम ग्रह है, जब तक त्यारं चरण राजा, रईस सेठ साहकार और ट्रिट्रों के पाम नहीं पहुंचते तव तक किसी की नवयह का समरण भी नहीं हीता जब तम साचात सुखी मनैधन। दि म् तिमान् उन घर जा चढ़ते ही तब विना यहण किये उन की कभी नहीं कोंड़ते और जो कोहे तुद्धारे पास में न अबि उस की निन्दा नास्तिकाटि गर्व्ही से करते फिरते हो। (पीपजी) देखी। ज्योतिष का प्रत्यच् फल श्राकाण में रहने वाले सूखी, चन्द्र योग राहु कें तुका संयोग रूप ग्रहण की पहिले हो कहदेते हैं जैमा यह प्रशक्त हीता है वैसा यहीं का भो फन प्रत्यव ही जाता है देखीं! धना-णा, दिनिद्र, गाजा, रंक. सुखी, दु:खी, यहां ही से हीते हैं। ( सखवादी ) जी यह यहणकप प्रवात फल है सो गणित विद्या का है, फलित का नईं, जो गणित विदा है वह सबी और फलित विदा साभाविक सम्बस्त जन्य के छोड़ के भाँठी है, जैसे अनुलास, प्रतिलोस, घुमने वाले पृथिवी श्रीर चन्ट्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि असुक समय अमक देश अमक अवयव में सूर्ध वा चन्द्र का पहण होगा जेसे :-

## क्राटयवर्षे सिन्दुविधुं भूमिभाः॥

यह मिडान्त गिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्य सिडान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब मूर्य और चन्द्र के बोच में भूमि आती है तब चंद्र ग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमा को छाया छाया छाता छ। सूर्य प्रकाशकण होने से उस के सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती, किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा

दीप से देहादि की छाया उन्टी जाती है वैसे ही यहण में ममर्का। जो धनाव्य, दिर्द, प्रजा, राजा, रंक हीत है वे अपने कभी से हीत है यहीं से नहीं बहुत से ज्योतिको सांग, चपने सड़के सड़की का विवाह, यहीं को गणित विद्या के अनुसार करते हैं पुन: उन में विरोध वा विधवा प्रथवा मृतस्त्री पुरुष है। जाता है जी फल सचा हाता ता ऐसा क्यों होता ? इस लिये कमी की गति मची और यहीं की गति सुख दृ: व भीग में कारण नहीं। भला यह याकाश में चीर पृथिवी भी आकाश में बहत दूर पर हैं इन का मध्वन्ध, कर्फा घीर कमीं के माण साचात् नहीं कमी और कमी के फल का कमी, भी का जीव और कमी के फल भी गाने हारा परमात्मा है जो तुम ग्रहीं का फल मानी ती दम का उत्तर देखी, कि जिस चणमें एक मनुष्य का जन्म हीता है, जिस की तुम भूवा चुटि मान कर जन्मपन बनार्न है। उसी समय में भगील पर दूसरे का जन्म हीता है वा नहीं? जो कहा नहीं. तो भांठ, योग जी नहीं हीता है ती एक चक्रवर्ति के सहस् अगोल सेंट्रस्टा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता? हो इतना त्म कहसकते ही कि यह कीटा हमारे जहर भरने की है ती कीई मान भी लेवे। प्रदन। क्या गरूडपुराण की कांटर है ? (उत्तर) हां असत्य है। (प्रथन) फिर सरे इए जीव की का सति हाती है ? उत्तर : जैसे इस के कभी हैं। (प्रश्न, जी। यसराजराजा, वित्रशुप्त मंत्री, न विव्ह एयं अवस्था, काजाल की पर्वत की तुल्य गरीर वाले जीव की एकाड़ कार लेजारी है पाप पूरा की अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उम के लिये दान, पुण्य, बाद, नव्योण, गोहानाहि वैतरणो नदी तरने के लिये करते हैं ये मब बात भांठ क्यों कर है। सकती है ? (उतर) से सब बार्त पीपलीला की गपाड़े हैं जा अन्यत्न के जीव वहां जाते हैं उन का धर्मेराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं ती वे यसलीक के जीव पाप करें ता दूसरा यमनोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीय उनका न्यायकरें हीर पर्वत के समान यमगणी के शरीर ही ती दी खर्त क्यों नहीं? और मर्ग वाने जोय की लैंगे में कीटि हार में उन की एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रूकजाते ? जो कड़ी कि वे मझा देह भी धारण कर लेते हैं ता प्रथम पर्वतवत् गरीर के बड़े २ हाड़ पीप जी विना भपने घर के कहां धरें से १ जब उंगल में आगी लगती है तब एक दम पिपौलिकादि जोवीं के अगीर ब्ट्रिंग हैं, उन की पकड़ने में लिये म ंख्य यम के गण ऋषि ती वहां संस्कार है। जाना चाहिसे श्रीर जब श्रापस में जीवीं की पकड़ने की दीड़ेंगे तब कभी उन के शरीर टोकर खाजार्य में,ती जैसे पहाड़ के बड़े २ ग्रिखर ट्रट कर पृथिको पर गिरते हैं वैसे उन के बहे २ अवयव गरुड़पुराण की बांचने, सुनने वाली के आंग्रह में गिर

पहेंगे ती वे दब मरेंगे वा घर का दार अथवा सड़क कक जायगी ते। वे कैसे निकल और चल सकें गे ? आह, तर्पण, पिण्डप्रदान, उन मरे इए जीकों की तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और घाय में पहुंचाता है। जो वेतरणी के लिये गोदान रिते हैं वह ती पोप जी के घरमं अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता है वेतरणी पर गाय नहीं जाती पुन: किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा और हाथ ती यहीं जलाया वा, गाड़ दिया गया फिर पूंछ की कैसे पकड़े गा? यहां एक दुवटाल इस बात में उपयुक्त है कि:—

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देने वाली थी, दूध उस का बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पीप जी के मुख में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यहोध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुद्दा बाप मरने लगे गा तब इसी गाय का संकल्प करा लुंगा। कुछ दिनीं में देवयांग से उस के बाप का मरण समय आया, जीभ बन्द ही गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण कोड्ने का समय आपश्चा। उम समय जाट के द्रष्ट, मिण और संबन्धी भी उपस्थित हुए थे, तब पीप जी पुकारा कि यजमान ! भव तू इस के हाथ से गाटान करा। जाटने १०८ सपैया निकाल पिता के हाथ में रख कर बीला पढ़ी संकल्प ! पीप जी बीला बाइ २ क्या बाप वारं वार मरता है दिस समय ते। साचात् गाय की लाखी जी दूधदेती ही,बुद्दी न ही, सबप्रकार उत्तम ही, ऐसी गी का दान करना चाहिये। (जाट) इसारे पास ती एक ही गाय है उस की विना इसारे लड़ के बाली का निर्वाह न ही सकेगा इस लिये उस की न इंगाली २०० रुपये का संकल्प पढ़ देखी और इन इपयों से हसरी दुधार गाय से सेना। (पीपजी) बाह जी बाह ! सुम अपने बाप से भी गाय का अधिक समभते ही ? क्या अपने बाप को बैतरणी नदी में डुबा कर दु:ख देना चाहते हो ? तुम अच्छे सुप्रत इण तब तो पोप जी की घोर सब कुटुम्बी हो गये, क्यों कि उन सब की पहिले ही पोप जीने वहका रकता था और उस समय भी इधारा कार दिया सब ने मिल कर इठ से उभी गाय का दान उसी पीप जी की दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला, उस का पिता सर गया श्रीर पीप जी बच्छासहित गाय और दंडिन की वटलोडी को ले, अपने घर में गौ बांध, वटलोडी धर, पुन: जाट के घर आया और मृतक के साथ समग्रानभूमि में जा कर दाइ-कभं कराया वहां भी कुछ २ पोपलाला चलाई। प्रयात द्रश्यात सर्पिडी कराने चादि में भी उस को मूंड़ा, महाब्राह्मणी ने भी लूटा और भुक्व ही ने भी बहुत सा मान पेट में भरा अर्थात् अब मव किया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर में दूप मांग,मूंग निर्वाष्ठ किया चीदवें दिन प्रात:काल पीप जी के घर पहुंचा

देखों तो पीप जी गाय दुङ, बटलोई भर पोप जी की उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुंचे उस की देख पीप जी बोला चाइये! यजमान बैठिये। (जाटजी) तुम भी पुरी हित जी इधर बाबी। (पोप जी) बच्छा दूध धर बाज (जाटजी) नहीं २ दूध की बटलोई इधर लामो । (पोपजी) विचार जा वैठे छीर वटलोई सामने धर दी। जाटजो) तुम बड़े भूंठे हो। (पीपजी) क्या भूंठ किया ? (जाटजी)कडो तमने गाय किस लियेली थी ? पोपजी) तुद्धारे पिताके वैतर्गी नदी तरने के सिये। (जाटजी) अच्छा तो तुमने वहां वैतरपीके किनारे पर गाय क्यों न पह चाई? इम तो तुम्रारिभरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे,न जाने मेरे बापने वंतरणी में कितने गीते खाये हीं गे ? (पीपकी) नहीं २ वहां इस दान कं पुरुष के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को छतार दिया होगा ।(जाटकी) वैतरणीनदी यष्टां से कितनी दूर और किधर की भीर है? (पीपजी: भनुमान से कोई तीम क्रोड़ कोग ट्र है क्योंकि उंचास कीटियोजन पृथिकी है भीर दक्षिण नैं ऋेत दिया में बैतरणी नदी हैं। (जाटजी) इतनी दूर से तुद्धारी चिही वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर श्राया हो कि वहां पुरुष की गाय बन गई श्रमुक ने पिता को पार उतार दिया दिख्लाफो। (पोप की) इमारे पास गरुड़ पुराण की लेख की विना डांक वा तारवर्की ट्रसरी कीई नहीं। (जाट जी) इस गरुड़ प्राण को इस सन्ना कैसे मान ? (पोप जी) जैसे सब मानत हैं। (जाट जी) यह प्रसक तुद्धारे प्रवादीं ने तुद्धारी जीविका के सिग्ने बनाया है,क्यों कि पिता की विना अपने पुत्री के जोड़े प्रिय नहीं, जब मेरा पिता मेरे पास चिही पत्री वा तार भेजिगा तभी में वैतरणी के किनार गाय पहुंचा दूंगा स्रोर उन को पार उतार, पुन: गाय को घर में ले, दूध को में और मेरे लड़के वाले पिया रेकरी, लाग्नी! द्ध की भरी हुई वटली ही, गाय, बकड़ा, से कर जाट जी अपने घर को चला। (पोपजी) तुम दान दे कर लेते हो तुद्धारा सत्यानाथ हो जायगा। (जाट जी) चुप रही नहीं तो तेरह दिन सी दूध के विना जितना दु:ख इमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा तब पोप की चुप रहे श्रीर काट जीगाय बक्क हा ले अपने घर पहुचे।

जब ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हों तो पोपसीला संसार में न चले जी ये लोग कहते हैं कि द्यागात्र के पिड़ों से द्या ग्रंग सिपंडी करने से ग्ररीर के साथ जीव का मेल होते ग्रंगुष्ठमात्र गरीर बन के पद्यात् यमलीक को जाता है तो मर्त्ती समय ग्रम दूतीं का जाना व्यर्थ होता है, त्रयोद्याह के पद्यात् ज्ञाना चाहिये, जी ग्ररीर बन जाता हो तो ग्रपनी स्त्री, सन्तान श्रीर इष्टमित्री के मोह से क्यों नहीं लौट श्राता? (प्रश्न) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है इस लिये सब दान करने चाहिये। (उत्तर) उस तुद्धारे खर्ग से यही लोक अच्छा जिस में धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मिन और जाति में खूब निमंत्रण होते हैं, अच्छे २ बस्त मिलते हैं, तुद्धारे कहनं प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भा नहीं मिलता ऐसे निर्देश, कृपण, कंगले, स्वर्ग में पोप जो जा के खरान ही वें वहां भले २ मनुष्यों का क्या काम ? ( प्रश्न ) जन तुद्धारे कहने से यमलीक और यस नहीं हैं तो मर कर जीव कहां जात। ? और इन का न्याय कीन करता है ? (उत्तर) तुद्धारे गरुड पुराण का कहां हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जी वेदी ता है कि:—

#### यमेन वायुना सत्यराजन्॥

इत्यादि वेदवचनीं से नियय है कि "यम" नाम वायु का है, प्रशेर कीड़ वायु की साध अन्तरिच में जीव रहते हैं और जोमत्य कर्का पचपात रहित पर-माला "धमीराज" है वही सब का न्याय कर्ता है। प्रान ) तुन्नारे कहने से . गोड़ानादिदान किसी को न टेना श्रीर न क्छ दान,पृण्य करना,ऐसा सिंह होता है। ( उत्तर । यह तुद्धारा कहना सर्वया व्यर्ध है, क्यों कि स्पानी की परीपका-रियों को, परीपकाराधी कीना, चांडी, हीका, मोती, माणिक, अब, जल, स्थान, दस्त्राद् दान अवस्य करना उचित है किन्तु क्यांत्री को कभो न टेना चाहिये। ं (प्रत्ने) क्यात भीर सपात्र का लचग क्या है ?। (उत्तर्) जी कर्ली, कपटी, म्बार्थी, विषयी, काम, क्षीध, लीभ, मीइ से युक्त पर हानि करने वाले. ले०८% मिळाबादी, श्रविद्वान, कमंगी, श्रानभी जो कोई दाता हो उस के पास वारम्यार सांगना, धरना, देना, नां, किये प्रयात भी इठता से सांगत हो जाना, मलीय न होना जो न दे उम को निन्दा करना, ग्राप भीर गानिपदानादि देना, भनेक वार जो मैवा करे भीर एक वार न करे तो उस का ग्रज् बन जाना, ऊपर से साध् काविश बना लोगों को बहका कर उगना और अपने पाम पटार्थ हों तो भी भी पास कुछ भो नहीं है कहना, सब की फुसला फुसलू कर स्वाधी सिंड करना, रात दिन भीख सांगन ही से प्रवत्ता रहना, निसंस्था दिये पर येथेट भंगादि सादक दृष्य खा पी कर बहुन सा पराया पदार्थ खाना, पनः उनाम ही कर प्रमादी हीना, मत्य मार्ग का विशेष और भाठ मार्ग में अपने प्रयोजनाय चलना, वैसे ही अपने चेसी की केवल अपनी ही सेवा करने का लपदेश करना, श्रन्य योग्य प्रवर्षों की सेवा करने का नहीं, सदिद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, विता, सन्तान,राजा, प्रजा, इट, सिर्वी में उपीति कराना कि ये मन असला हैं और जगत भी मिथ्या है, उत्यादि दृष्ट उपदेश कराना मादि क्याचा के लचण है। भोग जो बुह्मचागी, जितिन्द्रिया बेटादिविद्या के पढ़ने पढ़ाने छारे, सुधील, मलाबादी, परीपकारप्रिय, प्रवाधी, उदार विद्या धन्म की निरन्तर छत्रति करने हारे धर्मात्मा शान्त निन्दा मृति में इस शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, जानी, मष्टिक्रम, वेदाजा, डेज्बर की गुण कमें स्वभावानुकाल वर्णमान करने हारे, न्याय की रोतियुक्त पद्मपात रहित सत्योपदेश श्रीर मत्यशास्त्री के पट्ने पट्ने हार के परी चक्र किसी की लक्षी पत्ती न करें प्रश्नी के यथाये ममाधान कार्ता, अपने चात्मा के तुल्य अन्य का भी सख, हः ख, हानि, लाभ, ममभाने वाने, ऋविद्यादि क्रेग, हट, दराग्रहाऽभिमा-नरहित, असत के समान अपमान और विष के समान मान को समभने वाले. सन्तीयों जो कोई प्रोति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एकवार आपतकाल मं मार्गे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा ब्री चिष्टा न जरना, बहां से भट लौटजाना, उस को निन्दा न करना, सखी प्राधी के साथ सिवता, दःखियी पर क्रमणा प्रव्यातमार्थी से श्रानन्द श्रीर पापिथीं में "उपेता" श्रशीत रागदेषर्हित गहना मंचमानी, मत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट देखी देपरहित, गंभीराग्रय, सत्यक्ष, भर्म मे यक्त और मर्थया द्ष्टाचार में रहित. अपने तन सन धन की परीपकार करने में सगाने वाले, परायें सख के लिये अपने प्राणीं की भी मस्पित अभा इत्यादि ग्रभ नत्त्रा यक स्पात होते हैं परन्त द्भिचादि आपत-काल भे अञ्चलता, बस्त और अंग्रिधि पत्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीसात ही सकते हैं। प्रानः दाता कितने प्रकार के होते हैं १ / उत्तर् ) तीन प्रकार के:-

उलाग, मध्यम यार निकार: - उत्तम दाता उम को कहते हैं जो देश, काल, पाय को जान कर सल्यविद्या धर्म को उन्नतिक प परोपकाराथ देवे। मध्यम वह है जो की श्रि वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर मर्क, जिल्ल वेण्या गमनादि वा भांह, भाटी चादि को देवें, देते समय तिरस्कार अपगानादि भो कुचेटा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भो भेंद्र न जाने किला "मब अन्न बारह पमेरी" वंचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दमरे धमितमा को दृश्व दे कर सुखो होने के लिये दिया करे वह अपम दाता है चयीत् जो परी छा पूर्वक विदान धर्मात्माओं का मत्कार कर वह उत्तम श्रीर जो अन्याय परी छा पूर्वक विदान धर्मात्माओं का मत्कार कर वह उत्तम श्रीर जो अन्याय परी छा रहित निष्मल दान दिया करे वह नीच दाता कहता है। (प्राप्त) दान की फल यहां होते हैं वा पर लीक में १ (उत्तर) सर्वत्र होते हैं। प्राप्त) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है इल्लर। फल देने वाला ईंग्बर है जैसे कोई खार हाक स्वयं बन्दी घर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है

धर्माक्षाची के सुख की रचा करता, भगाता, डाकू चादिसे बचा कर उन की सख में रखता है वैसे ही परमात्मा सब की पाप पुरुष के देः ख और सुखरूप फली की यथावत् भुगाता है (प्रश्न) जो ये गक्ड पुराक्षादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पृष्टि करने वाले हैं वा नहीं! (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तन्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो,वैसा ही पुराख श्रीर तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है क्यों कि एक दूसरें से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं दनका मानना किसी यहानका काम नहीं किन्तु दन की मानना अविदत्ता है। देखो ! शिवपुराण में चयोदयो, सीमवार, श्रादित्य पुराण में रवि, चंद्रखण्ड में सीमग्रह बाले मंगल बुध, इस्पति, शक्ष, शनेखर, राष्ट्र केतु के वैष्णव एकादशी वामन की द्वादगी नसिंह वा धनन्त की चतुर्शी चंद्रमा की,पीर्णमासी दिग्पासी की. दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुन्नी की घष्टमी, मनियों की सप्तमी, कार्त्तिक स्वामी की घटठी, नाग की पंचमी, गणेंग की चतुर्थी, गौरी की हतीया, पाखिनी कुमार की दितीया, बाद्या देवों की प्रतिपदा, श्रीर वितरीं की श्रमावास्या पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं भीर सर्वत्र यही लिखा है कि जी मनुष्य इन वार श्रीर तिथियों में श्रम, पान ग्रहण कारेगा वह नरकगाभी होगा। भव पोप और पोप जो के चेलों को चान्निये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्यों कि जी भोजन वा पान किया तो नरकगामी हींग। पद्भ निर्णय सिंधु" धर्मसिंधु" 'ब्तार्क" आदि ग्रंध जो कि प्रमादी संगों के बनाये हैं अन्हीं से एक र बत की ऐसी दद्या की है कि जैसे एकाइग्री की ग्रैव, दग्मीविडा कीई दादगी में एकादगी ब्रत करते हैं अर्थात् क्या बड़ी विचित्र गोपशीला है कि भुखे मरने में भी बाद विवाद ही करते हैं जो एकादगी का वत चलाया 🕏 उस में अपना खार्षपन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहत हैं :-

#### एकाद्यामन्त्रे पापानि वसन्ति

जितने पाप हैं वे सब एकाइयों के दिन अन्न में वसते हैं इस पीप की से पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में वसते हैं। तिरे वा तिरे पिता बादि के ! जो सब की सब पाप एकाइयों में जा वसें तो एकाइयों के दिन किसी की दुःख न रहना चाहिये, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उस्टा चुधा बादि से दुःख हाता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहातम्य बनाया है जिस की कथा बांच के बहुत ठगे जाते हैं। उस में एक गाया है कि:—

वृद्धालोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस की प्राप इसा, वह पृथिकी पर गिर उस ने सुति को कि मैं पुन: स्वर्ग में क्यों कर आ सकूंगी?

#### सत्वार्धमकाशः॥

उस ने कहा जब कभी एकादयों ने बृत का फल तुभी कोई देगा तभी तू स्वर्ग में चा जाय गो।वह विमानमहित किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजा ने उस सी पूछा कि तु कीन हैं ? तब उस ने सब हुसान्त कह सुनाया और कहा कि जो कीई मुभा को एकाइग्री का फल भर्षण करेती फिर भी खर्म को जा सकती है। राजा ने नगर में खोज कराया, कोई भी, एकादशी का बृत करने वाला न मिना, किन्तु एक दिन किसो गुट क्यों पुरुषमें लड़ाई हुई थी, कोध से क्यो, दिन रात भावी रही थी देवयांग से उस दिन एकादगी ही थी, उस ने कहा कि मैंने एकादगी जान कर तो नहीं की धकसात् उसदिन भृषी रह गई थी। ऐसे राजा के सुर्खी से कहातब तो वे उस की राजा के सामने ले आये, उम से राजा ने कहा कि तू इस विमान को क् उमने एशाती उसा समय विमान ऊपर की उड़ गया। यहती विना जाने एक दियों के बुत का फल है, जो जान के करे ती उस की फल का क्या पाराबार है !! वाह रे आँख के अंधे लोगों जी यह बात सबी ही ती हम एक पान का बोड़ों जो कि स्वर्ग में नहीं। होती निजना चाहते हैं सब एकादमा बाले अपनार्फल हे दी जी एक पान बीड़ा ऊपर की चला जाय गा तो पुन: लागीं. की डी पान वहाँ मर्जिंग, श्रीर हम भी एकाटशा किया करें गे श्रीर जी ऐसान होगा ती तुम लोगी की इस मुखे मरनेकप श्रापतकाल में बचावें से। इन चौबे स एकाद्यियों के नाम पुषक २ केवले हैं, किसा का "धनदां किसी का "कामदा" किसी का "पुत्रटा" श्रीर किमा का 'निर्ील!' बहुत से दरिद्य, बहुत से कामी श्रीर बहुत से निर्वागी लीग एकाटणो करके बूढ़े हो सब और मर भी सबै परन्तु धन. कामना और प्ताप्त न हुआ और उधेरेंठ महीने के शुक्तपच में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पाव ती मन्य व्याकुल ही जाता है बृत करने वाली की महादः खप्राप्त होता है विशेष कर तंगाले में सब विधवा स्तियों की एकादशों के दिन वड़ी दुर्रिया होतों है इस निर्देश क्याई की लिखते समय कुरू भी मन में द्या न शाई नहीं ती निजेना का नाम सजला श्रीर पीप महीने की शुक्तपन का एक दिशी का नाम निर्मला रख देता तो भी कुछ अच्छा हीता परन्तु इस पीप की द्या में क्या काम ? "कोई जीवो वा मरी पीप जी का पेट पूरा भरी" गर्भवती, वा सर्छा-विवाहिता स्त्रो, लड़केवा युवा पुरुषों की ती कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी की करना भी ही ती जिस दिन श्रजीण ही, हुधा न लगे, उस दिन श्रजरावत् ( गर्वत् ) वा दूध पौकर रहना चाहिये जो भूख मेनहीं खाते और विना भूख के भाजन करते हैं वे दीनों रागसागर में गीते खाटु: ख पार्त हैं इन प्रमादियों की कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करें ॥

अब गुरु बिष्य मंत्रीपदेश श्रीर मत मतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं मृत्तियुज्ज संग्रदायी खोग प्रश्न कारते हैं कि बेद अनन्त हैं स्टब्बंद को २१, यजुर्वेद को १०१, सामबंद की १००० और अधर्वद की ट प्राखा हैं, इन में से छोड़ी भी याखा मिलती हैं येव लोव हो गई हैं उन्हीं में पूजा और तीर्थी का प्रमाण होगा जो न होता तो पराणी में कहां से धाता?जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता है तब पुराणी को देख कर मिलपूजा में क्यायंका है ! उत्तर) जैमे थाखा जिस हल की होतो है उस के सड़ग्र हुआ करती है विक्ड नहीं, चाहें गाखा छोटी बड़ो है। परन्तु उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलतो है जब दन में पापाणादि मृत्ति और जल स्थल विशेष तीर्थी का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त प्राखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते है उन से विरुद्ध प्राखा कभी नहीं ही सकतीं छीर जो विरुद्ध है, उन को शाखा काई भी सिंड नहीं कर सकता. जब यह पात है, तो प्राण वेटी की प्राप्ता नहीं, किन्तु संप्रदाहें सी भी ने परस्पर विराडकम अन्य बना रकते हैं बेदी को तुम परमेश्वर क्षत मानते हो तो "श्राध्वलायनादि" ऋषिम् निर्याकं नाम से प्रसिख्यन्थीं को बेद्क्यों मानते हे १ जैसे हासी और पत्ती के देखने से पापन, बड और आम्ब आदि हवीं को पहिचान होती है वेसे हो ऋषिम् निर्दा के किये वेटांग चारी बाह्यण, यंग, उपांग की रउपवेट आहि में वदार्थ पश्चिमा जाता है इसी लिये इन यन्थी की शाखा मान है जी वदा से विश्व है उस का प्रसाण आर अनुकृत का अप्रसाण नहीं हो सकता। जी तुस अहुए शास्त्राओं से सुन्ति चादि के प्रसाण की कल्पना करों में तो जब की दें ऐसा पच करेगा कि ल्स शागार्थी में वर्णायम व्यवस्था उलटी अर्थात् यंत्र ज भीर श्द का नाम बाद्याणादि शोर बाह्मणादि का नाम शृद्र श्रंत्रजादि, श्रामनायागमन, अकत्तेच्य कर्त्ताच्य, सिष्याभाषणादि धसी, सत्यभाषणादि धधसी, आदि लिखा होगा तो तुम उम को वही उत्तर दोरा जो कि हमने दिया शर्शत्वेद श्रीर प्रभित गामाश्री में जैसा बुद्धणादिका नाम बुद्धणादि धीर शद्रादिका नाम गृद्रादि लिखा है वैसा हो घट्ट गायाधी में भी माननाचाहित नहीं ती वर्णायम अवस्था घाटि सब अन्यथा हो जायें गे। भना जें मिनि व्यास श्रीर पर्वजिन के समय पर्यन्त ती सब गामा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं धीं ती तम कभी निषेध न कर सकी गै योर जो कड़ी कि नहीं येती फिर गाखा श्री के होने का क्या प्रसाण है ? देखी जैसिन ने भीमांसा में सब कमेकागड़, पतंजिन मृनि ने योगशास्त्र में सब उपासना कागड़ योर व्याममुनि ने शारीरवा मुत्री में सब ज्ञानकाएड वेदानकूल लिखा है उन में पावाणादि मृत्तिपूजा वा प्रयागादि तीयां का नाम तक भी नहीं लिखा। लिखें कहां में ? जो कहीं वेदीं में हीता तो लिखे विना कभान को इत इस लिये लुम

शाखाओं में भी इस मूर्त्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था। ये मब शाखावेद नहीं हैं क्योंकि इन में ईश्वरक्षत वेटीं की प्रतीक धर के व्याख्या भीर संसादी जनीं के इति-हासादि लिखे हैं इस लिये वेट में कभी नहीं हो सकते वेटी में ती केवल मन्थीं को विद्या का उपरेश किया है किसी मन्छ का नाममान भी नहीं इस निधे मिल्पूजा का मवैधा खंडन है। देखां! मुर्सिप्जा से खीरामचन्द्र, योक्षणा, नारायण श्रीर गिवादि को बड़ी निन्हा श्रीर उपहास होता है, मब काई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज भीर उन की स्त्री सोता तथा गिकिगी लच्छी श्रीर पार्वती श्रादि महाराणियां थीं, परन्तु जब उन की म्लियां मंदिर यादि में रख के प्जारोलींग उन के नाम से भोख मांगते हैं अर्थात् उन को भिखारो बनाते हैं कि आयो सहा-गाज महाराजा जी सेठ साह्कारी दंशेन को जिये, वेंठिय, वरणासत लोजिये, कुछ सेट चटाइये महाराजः सोतारामः, कष्णः, नक्मिणी, वा राधाः, खणाः, मचमी, नारायण यार महादेव,पावती जो को तीन दिन से बालसीम वा राजसीम अधीत जन पान वा खान पान भी नहीं मिला है आज इन के पाम कुछ भी नहीं है भोता यादि को नध्नी यादि राणी जी वा सेठानी जो बनवा दोजिये, यन चादि में जो तो गम. काणादि को मांग लगावें, वस्त्र सब फट गर्य हैं, संदिर के कार्नसब गिर पड़ि है, फापर से चुता है और दूष्ट चौर जी कुछ या उसे उठा ले गये कुछ जंदर्ग (चन्नों, ने काट कट डाने देखिंग! एक दिन जंदर्ग ने एमा अन्धे किया कि इन का शांखभा निकाल के भाग गरी। यह हम चांटी की खांख न बना सके इस लिये की डो को लगाटी है। रामलीला और रासमगडल भी कर वाते हें सीतारास, नाधा अथा नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के मेवक आनन्द में बठे हैं, मदिर में सीता रामादि खड़े श्रीर पूजारी वा महारू जी श्रामन श्रव्या गड़ी पर तिकया नगाय बैठते हैं, उपा कान में भी ताला सगा भीतर वंव कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पर्लंग निका कर सीते हैं बहुत से पूजारी अपनी नारायण की डर्जी में बंध कर ऊपर में कपड़े श्रादि बांध गले में लटका लेते हैं। जैसे कि वानरो अपने बचे की गती में लटका सिती है वैसे पूजारियों की गती में भो लटकते हैं जब कोई सूर्त्ति को तीड़ता है तब हाय! २कर छाती पोट बकर्त है कि मोता रामजी राधा क्रणा जो और शिव पावेती की दुष्टी ने तोड़ डाला। भव दूसरो सृत्ति मंगवाकर जो कि अच्छे मिल्पो संगमरमर को बनाई हो खापन करपूजना चाहिये नारायण की घी के विना भीग नहीं लगता बहुत नहीं ती घीड़। सा अवस्य भेज देना इलादि बातें इन पर ठइराते हैं। श्रीर रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में माता राम वा राधा क्रण में भीख संगवाते हैं, जहां गेला ठेला होता है वहां को कर पर मुकुट घर करहैया बना मार्ग से बैठा कर मोध्य मंग्रात हैं इत्यादि

बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है मला कही तो सीता रामादि ऐसे द्दिद्र और भिलुक थे ? यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इस से बड़ो अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होतो है मला जिस समय ये, विद्यमान थे उस समय सीता, दिकाणी, लच्मी भीर पार्वती की सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आफो इन का दर्शन करी भीर कुछ मेट पूजा घरों तो सीतारामादि इन मूखों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देने जो कोई ऐसा उपहास उन का कहां है उस को विना दगड़ दिये कभी छोड़ते? हां, जब उन्हों से दंड न पाया तो इन के कभी ने पूजारियों की बहुत सो मूर्त्ति विरोधियों से प्रसादी दिलादा भीर अवभी मिलती है और जब तक इस कुकमें की न छोड़ेंग तब तक मिलेगो इस में क्या संदेह है कि जो आर्थावर्ष की प्रति दिन महाहानि पाषाणादिमूर्त्तिपूजर्की का पराजय इन्हीं कभी से होता है क्योंकि पाप का फल दु:ख है इन्हीं पाषाणादि मूर्तिशं के विश्वास से बहुत सो हानि हो गई जो न छोड़ेंग तो प्रति दिन श्रीधक र होतो जायगो इन में से वाममार्गी बड़े भारो धपराधी है जब वे चेला करते है तम साधारण को :—

दं दुर्गाये नन: । भं भैरवायनम: ऐं कीं कीं चामुं डाये विद्ये। इत्यादि मंत्री का उपदेश करदेते हैं श्रीर बंगाले में विशेष करके एका तरी मंत्रीपटंश करते हैं जैसा:-

कीं, यां, की ॥

इत्यादि और धनाव्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महा विद्यार्थी के मन्त्र :-

ज्ञां क्रीं क्रूं बगलामुख्ये फट् खाचा॥ कहीं २

### हूं फट् स्वाहा॥

श्रीर मारण, मोहन, उद्याटन, विदेषण, बगीकरण पाटि प्रयोग करते हैं मी मंत्र से ती कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले से धन ले के आटे वा मही का पृतला जिस को मारना चाहते है उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कंठ में हुई प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पगर्म कीलें ठोकते हैं उस के जपर भैरव वा दुर्श की मुल्ती बना हाथ में विश्वना दे उस के हदयपर लगाते हैं एक विदीवना कर

मांसभादि का होम कर ने लगते हैं भीर छथर दूत आदि भेज के उस को विष भादि से भारने का उपाध करते हैं जी भपने पुरयण के बीच में उस की मार खाला तो अपने की भैरव देवी का सिष्ठ वाली बतलाते हैं सैरवो भूतनाथय" इत्यादि का पाठ करते हैं।

मारय २, उच्चाटय २, विदेषय २, किन्धि २, भिन्धि २, वशीक्ष २, खाटय२, अचय २, बोटय२, नाशय २, ममशबून् वशीक्ष २, हुं फट् स्वाहा॥

हत्यादि संत्र जपते, मद्य मांमादि यथेष्ट खाते, पीते, मृक्टी के बीच में मिन्ट्र रेखा देते, कभीर काली श्रादि के लिये किसी श्रादमी को पकड़ मार हो सकर कुछ र उस का मांस खाते भी हैं। जी कंदि भैरवी चक्र में जावे, मद्य मांस न पोवे, न खावे तो उस की मार होम कर देते हैं उन में से जो श्रवोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी गांस खाता है श्रजरी कजरो करने वाले विष्ठा मृत्र भी खाते पीते हैं।

एक चीलीमार्ग और बीलमार्गी भी होते हैं चीलीमार्ग वाले एक गुप्त स्थान वा धूमि में एक स्थान बनाते हें वहां सब की स्लियां, एक्प, लड़का, लड़की, बिलन, माता, पब बच्च श्राटि सब इक्ट्रिटे ही सब लोग मिल मिला कर मांस खाते, माता, पब बच्च श्राटि सब इक्ट्रिटे ही सब लोग मिल मिला कर मांस खाते, माता, पक को को नेगों कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा मब पुरुष करते हैं श्रार उस का नाम दुगी देशों घरते हैं। एकपुरुष की नेगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्तिया करती है जब मद्य पौधी के उन्मक ही जाते हैं तब सब स्तियों के द्यानों के बस्त जिस की चीलों कहते हैं। एक बड़ों मटों की नांद में सब बस्त मिला कर रख़ के एक न पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का बस्त श्रावे वहां माता, बहिन, कन्या और पुत्रबंध क्यों न ही उस समय के लिये वह उस की स्ता हो जाती है! धापस में कुकम करने और बहुत नथा चट़ने से जूते घाटिसे लड़ते मिहते हैं जब प्रात:काल कुछ श्रंधित श्रपनेर घर को चले जाते हैं तब मातार, कन्यार, बहिन र श्रीर पुत्रबंधूर हो जाती हैं। से पामर ऐसे कमीं का मातार, कन्यार, बहिन र श्रीर पुत्रबंधूर हो जाती हैं। से पामर ऐसे कमीं का माता के साथन मानते हैं विद्या विचार सज्जनतादिरहित होते हैं।

(प्रम) ग्रेष मतवाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर) अच्छे कहां से होते हैं ! 'जैसा प्रतनाथ वैसा भूतनाथ" जैसे वासमार्गी मंत्रीपदेशादि मेउन का धन हरते हैं वैसे ग्रेव भी 'श्री नम: शिवाय" इत्यादि पंचाचरादि मंत्री का उपदेश करते, बदाच सम्बद्धारण करते, सही के श्रीर पाषाणादि के लिंग बना कर पूछते हैं श्रीर हर २

बंबं श्रीर बकर के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि तालो बजाने श्रीर बंबं शब्द वोलने से पार्वतो प्रमन्न श्रीर महादेव अप्रसन्न होता है, क्यों कि जब भसासर के भागे से महादेव भागे थे तब बं बं श्रीर ठट्ठे की तालियां बजी थीं श्रीर गाल बजाने से पावेती श्रप्तस्त श्रीर महादेव प्रसन्न होते हैं क्यों कि पावेती के पिता दक्षप्रजापित का शिर काट श्रागो में जाल उम के धड़ पर बकर का शिर लगा दिया था इसी भनकरण बकर के शब्द को तृत्य गाल बजानां मानते हैं शिवराजी प्रदीष का बृत करते हैं दत्यादि से मुंका मानते है इस लिये जैसे वासमाशीं भारत हैं वैसे ग्रीव भी इन में विशेष कर कनफटे नाथ, गिरा, पुरो, बन, श्रारख, पवेत श्रीर सागर तथा रहस्य भी ग्रीव होते हैं कोई २ 'दोनों घाड़ों पर चढ़ते हैं अर्थात् वास भीर ग्रीव दोनों मतीं को मानते हैं श्रार कितने हीं वयाव भी रहते हैं उन का:—

#### त्रक्त:शाक्ता बहिश्शैवा सभामध्ये च वैषावा: ! नानारुपधराः कौला विचरकी ह महोतल ॥ १४

यह तंत्र का स्रोज है। भीतर ग्रांत अयोत वाममार्गी, बाहर ग्रेंब अयोत रूटात भस्मधारण करते हैं श्रीर सभा में विषाव कहाते हैं कि हम विषा के उप।सक है ऐसे नाना प्रकार के कथधारण करके वाससार्गी लोग पृथिधी से विचरते है प्रशन वेष्णव तो अच्छे है १ ( उभार ) क्या ? घड़ धचके हैं १ जैसे वेवसे ये है देख लो वैध्याची की लोगा अपने को विष्या का दाम मानते है उन में में यावैषाय जा कि चक्रांकित चीर्त है वे अपने की सर्वीपरि मानते हैं मी क्छ भी नहीं है। (प्र०) क्यों! सब कुछ नहीं? सब कुछ हैं टेखी ललाट में नाग्यण के चरणार विन्द् के सदगतिसक भीर बीच में पीसी रेखा थी शीती है इस लिगे हम योबैंग्गव कहाती हैं एक नागायण की कीड़ ट्रमर किसी की नहीं मानते महादेव के लिंग का दर्भन भी गहीं कार्त क्यों कि हमारे लालाट में यो विराजमान है वह लक्जित होती है जाल मंदारादि स्तीवीं की पाठ करते हैं नारायण की संवप्तीक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मदा पीत हैं फिर श्रन्के क्यी नहीं ? उत्तर ) इस तृह्यारे तिलक को हरिपदाक्ति इस पीले रेखा को यो मानना व्यथे है क्योंकि यह तो हाथ की कारी गरी भीर लमाट का चित्र है जैसा हाथी का सनाट चित्र विचित्र कर ते हैं तुहारे ललाट में विया के पट का चिन्छ कहां मे श्राया ! क्या कोई वैक्य ए में जाकर विषा के पग का चिन्ह ललाट में करा थाया है ? (विवेकी) श्रीर स्वीजड़ है वा चेतन ? ( वेपाव) चेतन है । ( विवेकी ) तो यह रेखा जड़ होने से त्री नहीं है। हम प्रते हैं कि त्री बनाई हुई है वा विना बनाई? जो विना बनाई है तो यह त्री नहीं क्यों कि इस का तो त्रम नित्य अपने हाथ से बनाते हा फिर त्रीनहीं हो सकती जो त्रह्मार ललाट संत्री होता कितने ही वैणावीं का बुरा मुख अर्थात् शोभा रहित क्यों दोखता है! ललाट से त्री त्रीर घर २ भोख सांगर्त त्रीर सदावत ले कर पेट भरत क्यों फिर्ते ही! यह बात स्वीड़ी त्रीर निल्कों की है कि कपाल में त्री त्रीर महाद्दिदों के काम हैं।

इन में एक "परिकाल" नामक वैष्णव भना या वह चौरी डाका मार, कुल, कपट कर पराया धन हर वैष्णदों के पास धर प्रसन्न होता या एक समय इस को चौरों में पटार्थ कौई नहीं मिला कि जिस को लुटे व्याकुल हो कर फिरताया नारायण ने समसा कि हमारा भन दृख पाता है सेठ जी का खक्य धर श्रंगठी आदि आभ्यम पहिन रथ में बैठ के सामने भाग तब तो परिकाल रथ के पास सया मठ में कहा सब वम् गोत्र उतार हो नहीं तो मार डालेगा। उतारत २ शंगठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की श्रंगुली काट श्रंगठी लेली नारायण अड़े प्रमन्न को चतुर्भेज गरोर बना दश्रैन दिया कहा कि तु मेरा बढ़ा पिय भन है क्यों कि मब धन मार लूट चौरी कर वैष्यावीं की सेवा करता है इम लिये तु धन्ध है फिर चमने जा कर वैष्णवीं की णाम सब गहने धर दिये। एक समय परिकाल को कोई माझवार नौकर कर जप्ताज में बिठाके देशास्तर में लें गया वहां से जहाज में सुपारों भरों परिकाल ने एक सुपारी तीड ग्राधा टकड़ा कर्यनिये से कहा यह सरी बाधी सपारी जहाज में धर्टी धीर् लिख टी कि जहाज में घाधो स्पारी परिकाल की है बनिये ने कहा कि चाई त्म हजार सुपारी ने लेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैं जो हम भांठ मठ लें हम की ती धाधी चाहित बनिया विचारा भोला भाला या उस ने लिख दिया जब अपने टेश में बन्दर घर जड़ाज श्राया श्रीर सुपारी उतारने को तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारों अधी स्पारो टेटो बनिय वही श्राधी स्पारा टेने लगा तब परिकाल भगड़ने लगा भेरी तो जहाज में आधी सुपारी है आधा बांट लगा राज-पकर्यी तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इसने आधी स्पारी देनी लिखी है बनिया बहुत सा कहता रहा परन्तु उसने न माना श्राधी सपारों ले कर वैष्णवीं का अप्पेष कर दी तब तो बैष्णव बड़े प्रसन हुए अब तक उस डाक् चीर परिकाल की मूर्त्तिमंदिरीं में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है बहिमान देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक श्रीर नारायण तोनां चोर मंडलो हैं वा नहीं यदापि मत मतांतरीं में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में

रह कर सर्वधा घच्छा नहीं हो सकता। अब जैसा बैष्णवीं में फुट टूट भिन्न २ तिलक्ष कंठी धारण करते हैं, रामानन्दो बगल में गोपी चन्दन बीच में लाल नी माव त दोनी पतलो रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गांड़ बंगाली कटारी के तुल्य भीर रामप्रमाद वाले दोनां चिंदला रेखा के बोच में एक मफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलचण २ है रामानन्दो लाल रेखा को लच्मी का चिन्ह भीर नारायण के हृदय में थी कष्णचन्द्र की हृदय में राभा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं।

एक कथा अक्षमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य इस के नीचे साता था सोतार ही सर गया जपर से काल ने विष्ठा कर दी वह ललाट पर तिलकालार हो गई थी वहां यम के दूत उस को लेगे प्राये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गरी दोनी विषाद जरते हैं कि यह हमारे स्वामी की बाजा है हम यमलोक में ल लांग गंविष्ण्कं दतीं ने कहा कि हमारे खामों की घाड़ा है वैकुग्ठ में ने जाने को देखें। इस के ललाट में बेध्यवी तिलक है तुम कर्म ले जाशी में ? तब ती यम के टूत चुप है। कर चले गर्य विशा के टूत सुख से उसको वैकुग्डमें ले गर्य नारायण ने उस की वैकुग्छ में रक्धा देखे। जब अवस्थात् तिसक बन जाने का ऐसामाहातस्य है तो जी अपनी प्रीति श्रीर हाथ से तिलक करते हैं व नरक में कुट वगतक में जाविती इस में क्या आक्ये है !! इस पूक्ते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वेक्ठ में जावें तो भव मुख़ के जपर सैपन करने वा कालामुख करने वा ग्ररीर पर लेपन करने से वक्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस मे ये बातें सब व्यथे हैं अब इन में बहत से खाखों लक्डे की लंगारी लगा धनी तापते, जटा बढ़ाते सिंह का विश्व कर लेते हैं बगुले के समान ध्वानावस्थित होते हिंगांजा, भांग, चर्स के दम लगात लाल नेत्र कर रखत सब से चुकटो २ ऋत्र, पिसान, कीड़ी, पैसे, मांगर्त ग्रष्टम्थी के लड़की की यहका कर चेले बना लेते हैं बहुत करने मजूर लंग उन में होते हैं कोई विद्या की पढ़ता हो ती उस की पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि :-

# पिठतव्यं तद्पि मर्त्रव्यं दन्तकराकरेति किं कर्त्तव्यम् ॥

मन्तीं को विद्या पढ़ने से क्या काम क्यों कि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर इन्त कटाकट क्यों करना ? साधुर्यों का चारधाम फिर प्राना, सन्तीं को सेवा करनी,राम जी का भजन करना जी किसी ने मूखे प्रविद्या की मूर्ति न टे खी हो तो खाखी जी का दर्शन कर शाबे उन के पास जो कीई जाता है उनकी

बचा, बचौ कहते हैं चाई वे खाखी जी के बाप मार्क समान क्यों न ही जैसे खाखी जो हैं वैसे ही कंखड़, सांखड़, गोद्धिये की न जसात बाले सुतरे-साई फीर अकाली,कानफटे,जोगी, श्रीधड़ श्रादि सब एक से हैं एक खाखी का चेला "श्रीमणेगायनमः" घांखता २ क्वे पर जल भर्न की गया वहां पंडित बैठा या वह उसकी "स्त्रीगने साजनमें 'घोखते देख कर बीला अर सारा अग्रह घोखता है "योग ग्राय नम: "ऐसा घोख उसने भट लोटा भर गुरुजी के पास जा कहा कि ए बम्मन मेरे घोखने को धसु कहता है ऐसासुन कर भाउ जाकी की उठा कूप पर गया और पंडित से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है? तुंगुरू की लंडी क्या पढ़ा है ? देख तुं एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं "खीगनेसाजद्रम" "खीगनेसा यद्यमं" "यीगनेसाय नर्सं"। (पंडित) सुनी साध जी ! विद्या की बात बहुत कठिन है, विनापढ़ नहीं भातो। (खावी) चल जे सुब विदान को इसने रगड़ सारे की भाग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सन्ती जा धर बड़ा है त बाबड़ा क्या जाने । ( पंहित ) देकी जी त्यन विद्यापती होती तो ऐसे अपग्रव्य को बोलते ? सब प्रकार का तम को जान होता ! (खाखी) अबे त हमारा गुरु बनता है ? तेरा उपदेश इस नहीं सुनते । (पंडित ) सुनो कदां में वृद्धि हो नहीं है, उपदेश स्नने समभाने के लियं विद्या चाहिये। (खाखी) जी सब वेट शास्त्र परे सन्तीं को नमाने ती जानी कि वह कुछ भी नहीं पटा। ( पंडित ) हां हम सन्ती की सेवा करते हैं परन्त त्झारे से इदेशों की नहीं कारतं वर्धो कि सन्त,सङ्गन, विदान्धामिक, परोपकारो, पुरुषां को कलतं है। खाखी। देख इस रात दिन नेंगे रहते, घुनो तापते, गांजा चरस के सैकड़ीं दम सगाते, तीनर लीटा भांग पीते, गार्ज शांग धतरा की पत्ती की भाजी, शाक : बना खाते, मंखिया और अकाम भी चट निगल जाते, नगा में गर्क गत दिन वेग्म रहते. दिनियां का कुछ नहीं समसते, भीख मांग कर टिकड बना खाते,रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न बावे इत्यादि सिंडियाँ भीर साधपन हम में हैं फिर तु हमारी निन्टा की करता ? चैत बाबड़े जी हम को निक करेगा इस तुम की असम कर डालें गे। (पण्डित) ये सब लचण असाध मुखे और गवर्गण्डी के हैं साध्यों के नहीं सुनी "साधाति पराणि धर्म-कार्याण म माध्" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे सदा परीपकार में प्रष्टत हो. काई ट्युंग जिम में न हो, विद्वान, सत्योपदेश में मब का उपकार करे उस की साध्कारते हैं। (खाखी) चल बे तृसाधूकं कर्मका जान सन्ती का घर वड़ा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारेगा,

कशत फुड़वा लेगा। (पण्डित) पश्छा खाखी जाभी अपने पासन पर इस से बहुत गुस्से मत हो जानते ही राज्य कैसा है किसी की मारी में तो पकड़े जाभी मे कारावास में भी में बेंत खाकी में वा काई तुम की भी मार बढे गा फिर क्या करों में यह साध्का नचण नहीं। (खाखी) चल के चेले किस राचस का मुख दिख-साया। (पंडित) तुमने कभी किमी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं ती ऐसे जड सुर्ध न रहते। (खाखी) हम आप ही महात्मा है हम को किसी द्रमर को गर्ज नहीं। (पंडित) जिन के आग्य नष्ट होते हैं उन की तुद्धारों सी बुद्धि श्रीर श्रमिमान होता है। खाखी चला गया श्रासन पर श्रीर पंड़ित घर को गये लब संध्या श्राक्तीं हो गई तब उस खाखी को बुट्टा ममभ बहुत से खाखी "डग्हीत २" कहत साष्टांग करके बैठे उस खाखी न पूका श्रवे राम दासिया ! तृ ल्या पढ़ा है ? (रामदास) महाराज मैं न "वेस्न्सहसर नाम" पढ़ा है। द्यवे गांविन्दासिये ! त् क्या पदा है ? (गोंबिन्दास) में रामसत्वराज पदा ह अस्त्र खासी जी के पास से तब रामदास बंखा कि महाराज आप क्यापदें हैं?(स्वास्वी-ली इस गीता पढ़ी हैं। रामदास किस के पास ? (खाखी ली) चर्के की कर इम किमी की गुढ़ नहीं करते देख इम "परागराज" में रहते थे हम की अकवर नहीं प्राता था जब किसी लम्बी घोती बाले पंडित को देखता था तब गीता के गोटक में पछता या कि इस कलंगी वाले अक्तर का क्यानाम है ? ऐसे पछता २ अठारा चव्याय गीता गगड मारी गुरू एक भी नहीं किया। भना ऐसे विद्या के शल्यों को अविद्या घर करने ठहरे नहीं ती कहां जाय ? ॥

ये लीग विना नथा,प्रमाद,लड़ना,खाना,सीना भाँभ घीटना,घंटा घड़ियाल शंख बजाना,घूनी चिता रखनी नहाना घीना सब दिशाओं में व्यथ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहें कोई पत्थर को भी पिघला लेवेपरन्तु इन खाखियीं के श्रात्माश्रों को बीध कराना कठिन है क्यों कि बहुधा वेशू दूवर्ण, मजूर, किसान, कहरा घादि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमांक वेरागी खाखी श्रादि ही जात है उन की विद्या वा सलांग श्रादि का माहात्म्य नहीं जान पड़सकता। इनमें से नाथीं का मंज नमः श्रियाय शखाखियों का "नृसिंहाय नमः"। रामावतीं का "श्रीरामचन्द्राय नमः" प्रथवा "सीतारामाभ्यां नमः"। काणोपासकीं का श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः" "नमोभगवतिवास्त्रीयय" भीर वंगालियां का "गे।विन्दायनमः"। इन मंत्रीं की कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं घीर ऐसीर शिक्षा करते हैं कि बच्चे तूं वे का मंत्र पढ़से॥

जल पवितर सथल पिवतर और पवितर कुछा। शिव कई सुन पार्वती तूंवा पवितर हुछा॥ भला ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान होने अथवा जगत् के उपकार करने की कभी हो सकती है? खाखी रात दिन लकड़, काने (अंगली कंडे) जलाया करते हैं एक महोने से कई कपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कवलादि वस्त ले लें तो यतांग्र धन से आनन्द में रहें उन की इतनी युद्धि कहां से आवे? और अपना नाम उसी धूनों में तपने ही सेतपस्ती धर रकता है जो इस प्रकार तपस्ती हो सर्क तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्ती हो जावे जो अटा बटाने, राख लगानं, तिलक करने से तपस्ती हो जाय तो सब कोई कर सर्क ये उत्तर के त्यागस्तक प श्रीर भीतर के महासंग्रही होते हैं।

(प्रक्रम) कबीर पंथी तो अच्छे हैं? उत्तर नहीं।(प्रक्रम)क्यों अर् ही? ए पाणादि सृत्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबोर साइब फूर्लो से उत्पन्न हुए श्रोर श्रन्त में भो फून हो गये बुद्धा बिष्णु महादेव का अन्य जबनहीं या तबभो करोर साहर थे बड़े भिड़ ऐमें कि जिस बात को बंद पुराण भी नहीं जान मकता उस की कड़ीर जानतं है मचा रम्ता है सी कबीर ही ने दिख लाया है इन का मंत्र "सल्यनाम कवीरे आदि है। ( उत्तर ) प्रपाणादि को छोड पसंग् गही तिकिये रहा ज, ज्यांति अर्थात् दीय अदिका पूजना पाषाणम् तिसे न्यून नहीं, क्या कवीर साहब भुनुगा या वा कालियां या जो फुलों से उत्पेत्र इत्रा शिश्रीर भन्त में फुल हो गया? यहां जी यह बात सनी जाती है वही मची छीगी कि काई जुनाहा काणी में नहता या उस के लड़के बालक नहीं खे एक समय योड़ी मी रावी थी एक गली में चला जाता था तो देखा सडक की किनारे में एक टोकनो में फला के बीच में उसी रात का जन्मा बालक या वह उस को उठा लेगया अपनी को की दिया उस ने पालम किया जब वह बड़ा हुमा तब जुलाई का काम करता था किसी पंडित के पास संस्कृत पद्ने के लिये गया उसने उसका अपसान किया. कहा कि इम जुलाहे का नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पंडितीं की पास फिरा परना किसी ने न पढ़ाया, तब जट पटांग भाषा बना कर जुला है ऋदि नीच सीगी की मस्का र्न लगा तंबूरे से कर गाता या भजन बनाता या विशेष पंडित, शास्त्र, वेदी की निन्दा किया करता या कुछ मुखे लोग उस के जाल में फस गर्य जब मर गया तब लोगोंने उस को सिष बना लिया जो २ उसने कीते जी बनाया था उम की **उस के चैने पट्ने रहे कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है** उस की अनस्त ग्रव्ह मिडान्त ठहराया मन की हांस को "सुरति" कहते हैं उस की उमब्द्य स्न-ने में लगाना उसी को सला और परमेश्वर का ध्यान बत लाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्कों के समान तिलक भीर चन्दनादि लकड़े को करती बांधने हैं भला

विचार देखों कि इस में आत्मा को उन्नति और जान क्या वढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खिल के समाय लाला है। ( प्रमा ) पंजाब देश में नानक जो ने एक मार्ग चलाया है क्यों कि वे भी मूर्ति का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधू भी नहीं हुए किंतु ग्रहस्थ बन रहें देखी उन्होंने यह मंद्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आगय अच्छा था:-

कों सत्यनाम कत्ती पुरुष निभी निवेर खकालमूर्त खनी-नि सहसंगुरु प्रसाद जप छादि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच॥

(श्री हम् जिस का सत्य नाम है वह कर्त्ता पुरुष भव भीर वैर रहित सकाल मूर्त्ति जो काल में और जीनि में नहीं आता प्रकायमान है उसी का जय गुर की कपा से कर वह परमाला धादि में सच या जगी को धादि में मच वर्षमान में सच और होगा भी सच १ ( इतर् ) नानक जा का बाबाय तो अच्छा या पर-तिया कुछ भो नहीं थी, हां भाषा उस देश की जो कि यामांकी है उसे जानते थे वैदादि शास्त श्रीर सम्क्रत कुछ भा नशीं जानते हैं। जा जानते होते ती। निसंध शब्द की निभी"की लिखने ! बीर इस का हमानत उन का बनाया संस्क्षती मते व है चाहते ये कि ने संस्क्षत में भी 'पग अड़ाज'' परन्तु विनाप है संस्क्षत को स पासकता है ? हां उन ग्रामिणीं के साम ने को जिन्हों ने संस्कृत कमा सुना भी नहीं या में स्कृती बना कर संस्कृत के भी परिद्रत बन गर्य होंगे यह बात अपन मान प्रतिष्ठा और अपना प्रख्याति भी इचका के दिनाकमा न करते उन की अप मी प्रतिष्ठा को इच्छा अवस्य या नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते भीर यह भो जह देते कि मैं संस्क्षय नहीं परा जब कुछ घभिमान या तो मान प्रतिष्ठा के लिये कुछ दें भाभी किया होगा इसी लिये उन के यन्य में जहां तहां विदेश को निन्दा और स्तुति सो है क्यों कि जी ऐसान अस्ते तो उन से सी कोई बेट का अर्थ पूक्ता जब न याता तब प्रति ठानष्ट होतो इम लिये पहिले ही भपने प्रियों ः के सामने कडीर वेदी के विकड वालते ग्रेग्नीर कर्षार वेद के लिये ग्रन्डाओं कडा है क्यों कि जी कहीं अक्टान कहते तो लोग उन का नास्तिक बनाते जैसे .-

वेट पट्त बह्या सरे चारी वेट कड़ानि। मन्त कि सहिसा वेट न जानी बह्यज्ञानी त्राप परमेश्वर॥

क्या वेट पटन वाले गर गये और नानक जी अहि भपने को अमर समभाते ये श्या व नहीं मर गरे ? वंद ती सब विद्याशी का भेड़ार है परन्त की चारी विदी को कहानी कह उस की सब बातें कहानी हैं को मुखें का नाम सन्त होता है व बिचारे वेंद्रं की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदी हीं का मान कारते तो उन का सप्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्यों कि संस्कृत विद्या तो पढ़ी हो नहीं थे ती दूसरे की घड़ा कर शिष्य केसे बना सकते थे ?यह सुच है कि जिस समय नानकजा पंजाब से इए धे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या स मबीया रहित मुसलमानीं से पोड़ित या उस समय उन्हों ने कुछ लोगी की बचाया नानक जी के सामने कुक उनका सम्प्रदाय का बहुत से जिल्ल नहीं हए बे क्यांकि अविदानीं में यह चाल है कि मर्व पोर्क उन को सिंह बना सिते हैं पश्चात् अच्छ मा माश्वातस्य कारके देश्वर् के समान मान निर्ते हैं शां नानक जो बड़े धनात्य र्धार रहेम भी नम्नी थे परला उन के चेली ने 'नानक चन्हों दय" ग्रीर जन्मग्रास्ती" भादि में बहे सिंद भीर बहे र एंग्वर्य वासे में लिखा है नानक जो ब्रह्मा श्रादि से मिल, वडा वात चात को, मधने इन का मान्य किया, नानक जो के विवाह में बहुत से घड़ि, रथ, डायी, सोने, चांदी, सीती, पदा, भादि रहीं से जड़े इए और अस्य रत्नी का पाराधार न या निया है भना ये गणोड़े नहीं तो क्या है ? इस में इन के चेनी का दीय है नानक को का नहीं दूमका को उन के पी के उन कं मदके में उदाभा चले और रामदाम आदि से निमेले कितने भी गदी बाली ने भाषा मनाकर यं य म रक्षी है अयोत् इन का ग्रगीविद्सिंह जी दशमा हुआ उन के पाक उस ग्रंथ में किसा का भाषा नहीं मलाई गई किन्तु यहां तक की जितने क टेर पुस्तक थे उन सब को इकही करके जिस्ट्बंधवादा इन मोगीनि भी नानवा जो के पछि वहत भी भाषा बनाई कितन ही ने नाना प्रकार की प्राणी को भिष्या कथा के तुस्य बना दिये परन्तु बुद्धान्नानो द्याप परमध्वर यन के उस पर कर्म उपासना कः इकर इन के शिष्य भूकतं श्राप्ते इसने बहुत दिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जो ने कुछ भितिविशेष देखर की लिखी थी उसे करते चार्त ता अच्छा या अब उदासी कहात है हम बहे निर्मले कहते हैं हम बहे अका सीत थे सूतरहसाई कारत है कि सवीपरि इस हैं इन में गांबिंद सिंह जो श्रवीर इए जी सुमलमानी ने उन के पुरुषाश्चां की बहुत सा दःख दिया था उन से बैर स्ति। चाहते वे परन्तु इन के पास कुछ सामयो न वो श्रीर उधर मुससमानी को बादशाहो प्रव्यलित हा रही थी द्रन्हीं ने एक पुरुष्टरण कर वाया प्रसिद्धि की कि सुभा को देवों ने वर श्रीर खड्य दिया है कि तुम मुसलमानी से लड़ी तुझारा

विजय होगा बहत से लोग उन के साधी हो गये और उन्हों ने जैसे वाम मार्गीवीं ने "पंच मजार" चक्रांजिती ने "पंच संस्कार" चलाग्ने थे वैसे " पंच कारक" अर्थात् इन के पंच ककार यह के छपशंगी है एक "केश" अर्थात् जिस की रखने से खड़ाई में लकड़ी और तसवार से कुछ बचावट हो। दूसरा "कंगण" जी धिर के जपर पगड़ी में प्रकाली लीग रखते हैं और शाय में "कड़ा" जिस से ष्टाय भीर गिर बच सर्व । तीमरा "काछ" भर्धीत् जान् के जपर एक जांचिया कि जो दौड़ने और कूट्ने में भक्का होता है बहुत करके अखाड़ सम भीर नट भी इस को इसी लिये धारण करते ई कि जिस से धरीर का ममेखान बचा रहे षोर अटकाव न हो । चौथा "कंगा" कि जिस से केश सधरते हैं । पांचकां "काच्" कि जिस से ग्रह्म में प्रेट भड़का होने से सड़ाई में काम भाव इसी लिये यह रोति गांविन्द सिंह जो ने भपनी वृहिमता में उस ममय के लिये की थी भवड़म मसय में उन का गखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु श्रम जी यह के प्रयोधन के निये बात कत्त्रेय थीं उन की धम के माथ मान लो हैं मू ति रजा तो नहीं करते किस्त उस में यिग्रेष ग्रंथ को पूजा करते हैं। क्या यह सूत्रियुजा नर्धी है 🕻 किसी जड़ पदार्थ के सामने थिर भक्ताना वा एस की प्रका करनी सब मुलिप्जा है त्रैसे मुन्ति वाली ने भणनी द्वान जमा कर जीविका ठाड़ी की है वैसंदन लागी ने भी करली है जैसे पूजारी लीग मृशि का दशीन कराते. भेट चढ याते, हैं विसे नान कपन्थों लोग यन्थ को पूजा करते, काराति. भेट भो चट्याते हैं बार्यात् म लियु ना याची जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये नाग ग्रन्थ माहेब वाने नहीं करते डां यह कहा जा मकता है कि इन्हों ने वेटीं को न सुना न देखा क्या करें जो सुनन भौर देखने में भावें तो वृहिमान् लोग जो कि हठी द्राग्रही नहीं है वे सब संप्रदान बार्स बेदमत में आजात हैं। परना इन सवने भीजन का व्यवहा बहुत मा इठा दिया है जैसे इस को हठाया वैसे विषयासित दुर्शिमान को भी हठा कर वेद मत की उन्नति करें तो बहुत ग्रच्छी बात है।

(प्रश्न)टाट्पंथी का मार्गती अच्छा है? उत्तर) अच्छा तो वेटमार्ग है जी पकड़ा जायतो पकड़ा नहीं तो सटा गंती खात रही में इन के मत में टाटू जी का जनम गुजरात में हुआ थापुन: जयपुर के पाम "भामेर"में रहते थे तेली का काम करते थे ईखर को स्टि की विचित्र लीला है कि टाटू जी भी पुजाने लग गये अब वेटाटि गाम्यों की ही सब बातें छोड़ कर "टाट्राम ? में ही मुक्ति मान ली है जब सख्योपटेगक नहीं है ता तब ऐसे २ ही बखड़े चला जरते हैं। यो है दिन हए कि एक "रामसने ही" मत गाहपुरा से चला है उन्हों ने सब वेटीक धर्म की छोड़ के "राम २" पुकारना

भक्ता माना है उसी में शान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भ्यु लगती है तब "रामनाम" में से रोटी शाक नहीं निकलता क्यों कि खान पान भादि ती रहस्थी के घर ही में मिलते हैं वे भी मूर्त्तिपूजा को धिक्जारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति वन रहे हैं स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्यों कि राम जी "राम की" के बिना धानन्द ही नहीं मिल मकता।

एक नामचरण नामक साधु हुआ है जिस का मत मुख्य कर "शाहप्रा" खान मेवाड़ में चला है वे "राम २" कहने ही को परम मन्त्र और इसो को सिहास्त मानत हैं। उन का एक ग्रंथ कि जिस में सन्तदास जी श्राद् की वाणी हैं ऐसा लिखत हैं।

#### उन का बचन ॥

सरम रोग तब ही सिट्या। रट्या निरंजन राइ। तब जम का कागज फट्या। कट्या करम तब जाइ॥शासास्त्रीई

श्रम मृहिमान लोग विचार लेंबे कि "गम र" करने से स्वम जो कि श्रश्नान है, वा यमराज का पापान्कल शासन श्रयवा किये श्रुप कमें कभी क्रूट सकते हैं वा नहीं श्रिष्ठ भेवल मनयीं की पापीं से प्रसाना और मन्य जम्म की नष्ट कर देना है। श्रव इन का जो मुख्य गुरु हुआ है 'रासचरण' उस के वचन :—

सहसानांत्र प्रताप की । मुखी प्रत्यश्व चित लाइ ॥ रामचरण रसना रटी । क्रम सकल भड़ साइ ॥ १॥ जिन जिन सुसर्गानांत्र क्षुं । सो सब उतर्गापार॥ रामचरस्य सो वीसर्गा । सोही सम के द्वार ॥ २॥

रांस विना सब भूठ बतायो ॥ रांस भजत क्या सब क्रमा । चंद ऋक सूर देइ पर कमा॥ रास कहे तिन कुं भे नाहीं। तीन लोक में कीरति गाहीं॥

रांस रटत जस जोर न लागे॥

रांम नाम लिष पथर तराई। भगति है ति श्रीता रही धर ही ॥ जंच नीच जुल भेद बिचारे। सो तो जनम श्रापणी हारे॥ मंता की जुल दोसे नांहीं। रांम रांम कह राम सम्हांहीं॥

## ऐसी जुगा जो कीरित गावै। इति इति जनको पारन पावै॥ रांस संतां का अन्त न आवि। आप आप की बुद्धि सस गावै॥ दनका खगडन॥

प्रयम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देख ने में विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सादा मीधा मनुष्य थानवह कुछ पदाथा नहीं तो ऐसी गपड चीथ क्यां लिखता. यह केवल इन की भ्रम है कि बाम २ कहने में कभी क्रट जार्थ केवल से अपना भीर दमरीं का जना खीत है। जम का भवती वड़ा भारी है परन्तु राज सिपाष्ठी, चार, डांक्स, व्यात्र, मर्प, बीक श्रीर मरकर शादि का भय कभी नहीं कट ता चाई रात दिन राम २ किया कर कुछ भी नहीं द्वांगा। प्रैमे "सक्रर्र" कहने से मुख मीठा नहीं द्वीता वैसे मत्य भाषणादिकासी किये विभारास व करने से करा भी नहीं छोगा और यदि राम २ करना इन का राम नहीं सुनता ता जन्म भर कक्षते में भी नहीं सुने गा और जी सनता है तो इसकी वार भी नाम २ कहना व्यर्ध है। इन नोगीं ने अपना पैट भरते और दमरी का भी जन्म नद्र करते के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सी यह बड़ा श्राध्ये हम सुनत और देखते हैं ः कि नाम तो धरारामसेही भीर काम करते हैं रांड मन की हा, जहां टेखी बधां र्राडही गंड सभी का घेर रही हैं यदि ऐसे २ पालगर न चलते तो सार्यावले देश की उदेशा क्यीं होती ? ये मं स अपने चेनी को भट खिनाते हैं और स्विधां भी लंबी पड के दंडवत प्रणाम करती है एकान्त में भी स्विर्ध ग्रीर सावश्री की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की शाखा "खेड़ाया" याम मारवाड देश से चली है उस का इति हास एक रामदास नामक जाती का दिदबहा चानाक या उस की दो सित्रशं थीं वह प्रथम बहुत दिन तक भी घड़ हो कर क्सी के साथ खाता रहा पोक्ते वामी कुगडापंत्रो पोक्ते "वामटेव" का "कामहियां " वना, अपनी दीनी स्तियों ते साथ गाता था ऐसे घुमता > "सीयसां!" में, देढी का गुक "कामदास" था, उस से मिला उम ने उस को 'रामदेव' का पंच बता के भएना चेना बनाया उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत सना नधर शाहपरे में रामचर्ण का। उस का भी दित शाम ग्रेम। सुना है कि वह जयप्रका विनयां या उस ने "दांतड़ा" याम में एक साधु से विपलिया श्रीर उस की गरू

क राज प्रताने में "चमार" लीग भगवें तस्त्ररश कर "राशटेव" कादि के शीस जिल की वे 'शब्द' करत है चमारो और चन्य जातियों की सुनाते हैं वे 'क'मार्थि' कहनाते हैं।

<sup>† &#</sup>x27;सीधल' जीच पर की राज्य भी एक बड़ा यास है h

किया भीर गाइ पुरे में पार्क टिकी जमाई। भीने मन्यों में पार्खंड की जड़ ग्रीव जम जाती है। जम गई। इन सब में जपर के रामचर्ण के वचनी कंप्रमाण से चैना कर के जंब नोच का कुछ भेद नहीं बाह्मण से घन्य प्रयुक्त इन में चेते बन ते हैं श्रव भी कूंडापंथी से ही हैं क्यों कि मही के कुंडी में ही खात हैं। त्रीर साधनीं को भंठ खाते हैं, वेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवशार से बड़का कर कुड़ा देत और चेला बना लेते हैं, और रामनाम को महासंस मानते हैं और इसी की "एच्छम \*" वेंद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनुन्त जरमी के पाप कट जार्न हैं इस के विना मुक्ति किसी को नहीं होती। जो क्षास की र प्रकास के साथ राम २ कड़ना बतावे उस की सहा गरू कड़ने हैं. श्रीर मत्य गुरू की परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, श्रीर उस की मुत्ति का ध्यान करते हैं, साध्यि के चरण थो के पीते हैं, जब गुरु से चला दर जाव तो गुरु की नख और डाटों के बाल अपने पास रख सैंब, उस का चरणामन नित्य सेवे, रामदान अंश हररामदास के वाणी के पुस्तक की वेद से अधिक मानते है। लम को परिक्रमा और भाउ दराउवत् प्रणास करते हैं और जी गुरु समीप हो ती गरुका इगड्यत् प्रकाम कर सेते हैं स्त्री वा पुरुष को गास २ एक साझी **संगीप**न टेश करते हैं और नामसारणहों से कल्याण मानते हैं पुनः पटने में पाप समभाते है उस को साम्बो :-

> पंडतार पान पड़ी। श्रो पृरव लो पाप॥ राम २ मुमर्गा विनां। रहग्यो रोतो श्राप॥१॥ विट प्रागा पढ़ पढगीता। रांमभनन विन रह गंधरीता॥

एमें २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पति को सेवा करने में पाप भोर गुरू साधु को सेवा ए धर्म बतलाते हैं वर्णायम को नहीं मानते? जी बाह्मण रामसिहीनहीं ता उसकी नोच और चांडान रामसिही हीती उस को उत्तम जानते हैं अब ईग्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का बचन जी कपर लिख शाये कि:—

#### भगति हिति श्रोतार ही धर ही॥

भिति श्रीर सन्तीं के हित अवतार को भी मानत हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपत्त इन का जितना है सो सब आर्यावर्त देश का श्रहित कारक है इतने ही से बुढि-मान्बहत सा समभ लेंगे॥

<sup>•</sup> स्माम भयोत् म्या

(प्रया) मोक् लिये गुमरहर्यी का मत ती बहुत श्रस्का है देखी जैमा विश्व ये भीगते हैं क्या यह ऐखर्थ लोला के धिना ऐसा हो सजता है ? उत्तर यह एंखर्थ ररहस्थ मांशी का है गुराइसी का लकु नहीं। प्रश्न बाह ! २ गुसाइसी के प्रताप मे है. क्यां कि ऐसा ऐकार्य दसरों को क्यों नहीं मिलता ? ( उत्तर दसरे मी इसी प्रकार का कल प्रयंत क्वें ता रिश्वर्धि मिलने में क्या सन्देह है ! श्रीर को इन से अधिक ध्रभैता करते ती अधिक भी रिष्वर्ण हो सकता है। (प्रश्न , बाह्र जो बाइ ! इम में क्या घ्रभेता है ? यह तो सब गोलीक की लोला है। (उभागः) गोलीक को लीखानहीं किन्तु गुमाश्यां की लीला है जी गीलीक लोला है ती सीनोक भी ऐसा छो छोगा। यह सत "तेनंग" देश से चला है क्यां कि एक ं हैनंगो सकामाभट्टनाम हाह्यमा विदाह कार किसी कारण में माता, विता, और क्यों को छोड़ काशों में जाके उस ने र न्याम ने निया या श्रीर भेंट बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, नेप्योग ये उस के माना पिता चीर क्या न सना कि कादों भे संन्यासी हो गया है अस के साला पिता भीर का कादों में पर च कर जिस में उस की संन्याम लिया या उस से कहा कि इस की संन्यामी ली किया देखें। इस की युवति स्ता है प्रार स्त्री ने कवा कि यदि अप सरे पति के मिरे साथ नकरें तो सभा का भा मंन्याम है हो जिसे। तब सा चमा का बना के अहा कि स बना शिव्याबादी है, संन्यास वी इ.स.चायम कर की कि गुन सह बोल कर संन्याम लिया। उस ने पुनः वैभा हो जिया संन्यास छी इस के साथ हो। निया। देखी ! इस पत का सल को भाउ कपट से जसा जब तैलाग है हा में गर्य उस की जाति में किया में न नियारब वर्श से निकल कर घमने नगे चरणार्गर की काशी के याग ने उस के मसीय "चंप्रकरण" मामक जगन में चने जाते ये बहां कोई एक साहत को जैसन में छोड़ चारो श्रंक दूरर श्रामा जना कर चना नगया या कोंकि छोड़ ने वाल ने यह समभाया वं प्रामी न जना जंगा ती प्रभी कोई जीव साग जाले गा लक्ष्मण सह शीव उस क्षास्त्रों ने लड़के के ले का अपना पुत बता निया किर काग्रां में जारते, जब वह महका बड़ा रूपा तब उस के मा बाप का अरोग कुट गया काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुक पट्ना भी रहा, फिर और कहीं जाके एक विष्णु माभी के मंदिर में चेला ही गया बड़ां में कथी कुद खंट पंट चीने में काशी की फिर चला गया और संन्यास ले लिया किर कोदे वैसा ची जाति वहिष्कत बुद्धाण काशी में रहता था उस की लड़की गमति थी जम ने इस में काचा कि तु मंन्याम छी इ मेरी लड़की में विदाह वर ले थैसा हो हथा जिस के बाप नी जैसो नीना को यो वैसी एक करी न करे ? उस

स्ती की लेक वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्तामी के मंदिर में चला हुया या विवाह करने से उन की वहासे निकाल दिया। फिर नुजदेगमें कि जहां अधि-द्या में घर कर रक्ता है जा कर अपना प्रपंच अने के प्रकार की कल युक्तियों से फैलानें लगा श्रीर मिध्या बातीं औं प्रसिद्ध करने लगा कि श्रीक्षणा मुक्त की मिले और कहा कि जी गोलीक से देवी जीव" मधिली कमें घाये हैं उन की बुद्धा संबन्ध आदि में पवित्र करके गोलीक में भेजी इत्यादि मुखी की प्रलीभन की बातें सना के है। है से लागी की अर्थात् ८८ चौरामी व्याव बनाये हैं भीर निक्च लिखन मंद्र बना लिखे श्रीर उन में भी भेद रक्षा जंगे:-

याज्याः श्रामं सस्। १॥

क्री कृष्णाय गोपीजनबन्नभाय स्त्राहा ॥ २॥ यटीनोभाषागण मत्र है परन, त्रमला मत्रज्ञसबस्य आर समप्रेणकरानेका है

योशणाः गरणं सम चहस्तपरिदत्तरभितकाल्कातकपाः वियोगणितितापक्रेगान्तिरित्रावाः इं अगदते राणाः य देहान्द्रयपाणान्तः करणातहर्मां खरारागारप्रवाप्तवित्ते ह परा ण्यात्सन। सह समप्रैयासि टासाइं कृष्णा तवास्मि॥

्म मन का उपरेश करके शिष्य शिष्यां की समयी ए करात है। की कि प्रमुख्यां निया कि समयी ए करात है। की कि प्रमुख्यां निया निया ता है कि यम जाम मन भी वाममागियों का मेट है इसा से स्वीसग गुमाहें नीग वहचा करते है। भाषीवालतित न्या क्या गांवियों हो की शिय ये घन्य की नहां। कियों को शिय वह हाए है जो क्यें प्रयोग्धितानींग में फसा हो क्या याजणा जो धेमें वे ए घर्म 'सहस्वपित्तमगित निहस्य वर्षों को गणाना व्यये है क्यों कि वहन के ए से के शिष्य क्रिक सबेत नहीं है क्या क्या का विशेष सहस्यों वर्षों में हथा हार से भाज ने ध्यीत जब नी बहाम का मतन्यान बहान जमा था उस के पृत्र प्रविचे प्रांत ने खेशी के उद्देश का की क्यों न भायां। "ताय" श्रीर क्रिश ये दोनी पर्योग वाची है इन में से एक का सहण करना उचित था हो का नहीं 'घनन्त' शब्द का पाठ करना चाहिये भीर जो सहस्व ग्रस्ट का पाठ न रखना चाहिये भीर जो सहस्व ग्रस्ट का पाठ न रखना चाहिये भीर जो सहस्व ग्रस्ट का पाठ करना चाहिये भीर जो सहस्व ग्रस्ट का पाठ क्या का मत्र का स्वां का की स्वां का स्वां का की स्वां का स्वां

महीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राणान्त:करण घीर उस की धर्म स्त्रो, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन, का भण्ण काण की की करना ? क्यों कि कणा पूर्ण काम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अपण करना भी नहीं हो सकता क्यों कि देह के अपण से नख, शिखाय पर्यन्त देह कहाता है उस में को कुछ प्रच्छी बुदी क्ष्म है मल मूत्रादि का भी अपण केसे कर सको गे ? और को पाप पुण्यक्षण कर्म होते हैं उन को क्षणार्पण करने से उन के फलभागी भी कहण ही होवें अर्थात नाम तो कृष्ण का किते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं। जो कुछ देह में मल मूत्रादि हैं वह भी गोसाई जो के अपण क्यों नहीं होता ? "क्या मीठा २ गड़पप और कड़वा २ थूं' घीर यह भी लिखा है कि गोसाई जी के अपण करना अन्य मत वाले के नहीं यह सब स्वार्थ संधुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदेश धर्म नाथ करने की सीला रची है। देखी यह बक्षभ का प्रपंच :-

यावग्रसामने पत्ते एकाद्यां महानिशि। माचाद्भगवता प्रोक्तं तदचरण उच्यते ॥ १॥ बह्मसम्बन्धकर गात्सर्वेषां देह नीवयोः। सर्वदोषनिष्टत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः समृताः ॥ २॥ : सहमा देशकालोत्या लोकवेटनिक्पिताः। संयोगजाः स्पर्शनाञ्च न मन्त्रव्याः कराचन ॥ ३ ॥ च्यन्यथा सर्वदोषागां न निष्टत्तिः कषंचन । श्वसमर्पितवस्त्नां तस्माद्वर्जनमाचरेत्॥ ४॥ निवेदिसि: समर्थेव मर्व क्योदिति स्थिति:। न मतं देवदेवस्य स्वासिभ्तिसमर्पणम्॥५॥ तस्मादादी सर्वकार्थे सर्ववस्तुसमप्पणम्। दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरे:॥ ६॥ न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्तमार्गपरं सतम्। सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७॥ तथा कार्यो समर्पीव सर्वेषां बह्मता ततः। गंगात्वे गुगादोषाणां गुगादोषादिवर्णनम् ॥ ८॥

इत्यादि स्नोक गोसांद्रयों के सिदान्तरहस्यादि यन्थों में लिखे हैं यही गोसां-इयों के मत का मन तत्त्व है। भला इन से कोई पूंछे कि श्रीक्षण के देशान्त हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते वह बझम यावणमास की आधी रात की कैसे मिल सकी ? ॥ १ ॥ जो गीसांई का चेसा होता है और उस को सब पदार्थी का समर्पण कर्ता है उस के ग्रारे भीर जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है यही वक्षभ का प्रपंच मुर्खी की बहका कर अपने मत में लाने का है जो गीसा हैं के चेले चेलियों के सब दोष निष्टक्त हो जावें तो रोग दादिवादि द:खीं से पो जित क्यों रहें ? श्रीर वे दांष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात काम को धादि से उत्पन्न होते हैं। दूसर किसी देश कास में नाना प्रकार के पाप किये जायें। तीस ने लीक में जिन की भच्छा भच्छा कहते श्रीर वेदोन्न जी कि मिथाभाषणादि हैं। चौथे संवागत जो कि वर संग से अर्थात् चोरी, जारो माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधु,गुरुपद्धी आदि से संयोग करना। पांचवें स्पर्शन अस्पर्शनीयों का स्पर्ध करना इन पांच दोषीं का शासाई लागी के सत वाले कभी न मार्न अधीत यथेष्टाचार करें ॥ ३॥ अन्य काई प्रकार दीवीं की निवृत्ति के लिये नहीं है विना गीसाई जी के मत के इस लिये विना समर्पण किये पदार्थ की गीसाई जो के चेले न भी गें इसी लिये इन के चेले अपनी स्त्री. कन्या, पुत्रवध् श्रीर धनादि पदार्थी का भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब ली गीसाई जो को चरणसेवा में समर्पित न ही व तबली उस का स्वामी स्वस्त्रों की स्पर्धन करे। ४ ॥ इस से गीसाइ यीं की चेली समप्पेण करके प्रधात अपने २ पदार्थ का भाग करें क्यों कि स्वामी के भाग करें पथात् समप्येग नहीं हा सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामीं में सब वस्त्रीं का समप्पेण करें प्रथम गांसाई जो को भार्यादिसमप्पेण करके पश्चात् ग्रहण करें वैसे ही हरि के सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण कारके ग्रहण करें।। ६ ॥ गोसाई जी के मत से भिन्न मार्ग के बाक्यमान की भी गीसाइंथीं के चेला चेली कभी न सने न यहण करें यही उन के ग्रिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ० ॥ वैसे ही सब वस्तुश्रीं का समप्रेण करके सब के बीच में बुद्धावृद्धि करे उस के पद्यात् जैसे गंगा में अन्य जल मिल कर गंगाकप ही जाते हैं बेसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मतमं देश हैं इस लिये भपने मत में गुणी का वर्णन किया करें ॥८॥ अब देखिये गोस। इंग्रीका मत सब मती से प्रधिक प्रपना प्रयोजन सिंद करने हारा है। भला, इन गोमाद यी की के दिए हैं, कि बुद्ध का एक सचय भी तुम नहीं जानते, तो शिष शिषार्थी को बुद्ध सम्बंध कैसे करा सकी गे?जो कहा कि इस ही बुद्ध हैं इसारे

साय सम्बंध हाने से मंबंध हा जाता है सा तुम में बुद्धा के गुण कर्म म्बभाव एक भी नहीं है प्न: क्या तुम जेवल भे।ग विलास के लिये बुद्ध वन बैठे ही ?। भला प्रिष्य श्रीर प्रिष्याश्रीं की तीत्म अपने साथ समर्पित कारके शुड करते ही परन्तु तुम भीर तुच्चारो की, कत्या,तथा पुत्रवधू आदि असमपित रह जाने से अग्रुड रह गये वानहीं ? और तुम असमिपित वस्तु की अग्रुड मानत ही पुन: उन से उत्पन्न हुए तुम लोग अशुड क्यीं नहीं? इस लिये तुम की भी छचित है कि भपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रबधु आदि की अन्य मतवाली के साध समिपित कराया करा। जा कहा कि नहीं २ ती तुम भी अन्य स्ती पुरुष तथा धनादि पद्रार्थी की समर्पित करना कराना कीड देशी। भना श्रवली जी इश्र मा हुआ परन्तु अब ता अपनी मिथ्या प्रपंचादि ब्राइयों की छोड़ी और सन्दर देखिं। ता वेद विहित सुपर्य से आ कर अपने सनुष्य रूपी जन्म की शफल कर धर्मे, अर्थ, लाम, नीच, इस चतुष्टय फल की प्राप्त ही कर आनन्द भीगी। श्रीर देखिये। ये गांसांड लाग अपने सम्बद्धाय का पष्टि" मार्ग कहते हैं अधीत खान, पीन, पष्ट हीने श्रीर सब स्विधी के संग यथेस्ट भीग विलास करने की पृष्टिमार्ग कहते हैं। परन्तु इन से पूंकना चाहियं कि जब बड़े दृःखदाया भगंदगदि राग अस्त है। कर ऐसे भोकर मरते हैं कि जिस का बैहा जानते हींगे सच पुंचा ता प्षिमार्ग त नहीं किन्तु कुछिमार्ग है जैसे कुछी के धरोद की सब धान विघलर के निकल जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीरकी इता है ऐसी हो लीला इनकी मी देखने में श्राती है इस लिये नरकमार्ग भी इसाका कहना सघटित है। सकता है की विक दुःख का नाम, नरक, श्रीर सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचार भीने भाने सन्यों की जाल में फसाया और अपने आप की योक एग मान कर सब के खामी बनते हैं। यह कहते हैं कि जितने हैं वी जीव गोलीक से यहां आधि है उन के नदार करने के लिये हम सीला पर्योक्तम समी है अवसी हमारा उपदेश न ने तब सें। गोलींक भी प्राप्ति नहीं हीती वहां एक श्रीक एक पश्चीर सब स्तियां हैं। वाष्ट्र जो बाह्य भला तुह्यारा मत है !! गांसाइया के जितने चेले हैं वे सब गापियां बनवावंगी अब विचारिये भना जिस परुष के दो स्त्रीं होती हैं उस की बड़ी दुर्शाही जाती हैती जहां एक प्रवृद्धीर की ड़ी स्त्री एक के पीके लगी हैं उस की दु:ख का क्या पारावारहै ? जो कड़ी कि न्यों क्रव्य में बड़ा भारी सामर्थ्य है सब को प्रसन्न करते हैं तो जी उस को स्त्रो जिस को स्वामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीक्षण्य के समान सामर्थ्य होगा, क्यों कि वह उनकी श्रद्वांगा है जैसे यहां स्तो पुरुष को कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुषमें स्त्री की अधिक होती है तो गोलाक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्तियों के साथ स्वामिनी जी की पर्यन्त लड़ाई

बखेड़ा मचता होगा क्यों कि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है प्न: गोलोक स्वर्ध की अधिचा नरकावत होगया होगा, अथवा जैसे बहुत म्होगासी पुरुष भगंदरादि रोगां से धीडित रहते हैं वैसा ही गीलाक में भी हीगा, कि! कि!!! ऐसे गालाक से मत्थेलीक ही विचारा भला है। देखी! जैसे यहां गासाई जो अपने की श्रीकच्या मानते हैं और बहुत स्त्रियों के माध्र लीला करने से भगन्दर तथा प्रसिद्धादि रोगों से पीड़ित हा कर महाद्भाव भोगते हैं। अब कहिये जिन का स्वरूप गामाई पीडित हीता है तो गालाक का स्वामी बोक व्या इन रोगां से पीडित क्यान होगा ! श्रीर की नहीं है तो उनकाम्बरूप गानाई जी पीडित क्यों हाते हैं १। (प्रान्त ) मत्येलीक में लीलावतार धारण करने में राग टाप होता है गालीक मं नहीं क्यां कि वहां राग दीव ही नहीं हैं। (उत्तर) "सागरे।गभयम" जहां भाग है वहां राग अवध्य होता है और योक ल्प के को डान कीड स्तियों मे सलान होते हैं वा नहीं ? श्रीर जी हीते हैं तो सड़के र हीते हैं वालड़ की र ? अथवा दीनीं ? जी करी कि नडिकयां है लडिकिया हीतां है ते। उन का विवाह किन के साथ हाता हागा ? की कि वहां विना चौकाण के दूसरा कीई पुरुष नहीं जी दसरा है ती तुझारी प्रतिज्ञा हानि हुई जी कही लड़के ही लड़के हाते हैं ता भी यही दाष शान पड़े गा कि उन का विवाह कहां श्रीर किन के साथ होता है । अथवा घर के घर हो में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़-कियां या लड़के हैं ता भी तुद्धारी प्रतिज्ञा गिलाक में एक ही खोलाए पकव"नष्ट की जाय गो चौर जी कही कि मन्तान हीते हैं। नहीं ती चौक्रण्य में नण्सकत्व थोर स्तियों म बंध्यापन दीप पावि गा। भना यह गानी का ल्या ह्या ? जानी दिली ने बादगाष्ट्र को बीनियों की सेना हुई। श्रव जी गीसाई लीग ग्रिय श्रीर ग्रियाशी का तन मन तथा धन अपने अर्थण करा लेते हैं साभा ठोक नहीं की कि तन तो विवाह समय में स्वी आर पति की समर्पण ही जाता है पनः सन भी दूसरे के समर्पण नहीं है। सकता, क्यों कि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बनमकता और जी करें ती व्यभिचारी कहावें से, श्रव, रहा धन उस की यही लोला समसी अर्थात् मन के बिना कुछ भी अर्थण नहीं है। सकता इन गामाइ यां का अभिप्राय यह है कि कमावें ती चेला और आनन्द करें हम। जितनी बक्तम संप्रदायी गोसाई लाग है विश्वब ली तैलंगी जाति में नहीं हैं भीर जी की देदन की भूने भटके लड़को हैता है वह भी जातिबाहा है। कर मुण्ट ही जाता है कीं कि ये जाति से पतित किये गये श्रीर विद्याहीन रातिद्न प्रमाद में रफते हैं। और देखिये! जब कोई ग्रीसाई जी की पंधरावनी करता है

तब इस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, विचारा बोले ती तब जो मूर्ज न हीवे "मुर्फाणां बलं मीनम्" क्यों कि मुखीं का बल भीन है जो बाने ते। उस की पान निकल जाय परन्तु स्त्रियों की श्रीर खुव ध्यान लगा के ताकता रहता है। घीर जिस की घीर गोसाई जा देखें तो जाना बड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भारे, बस्, माता, पिता, बड़े प्रसन्न होते हैं वहां सब स्तियां गामाई जो के पग छती हैं जिस परगोसाई जो का सन लगे वा क्रापा हो। उस को अंग्लो पैर से दवा देते हैं वह स्त्रो भीर उस की पति आदि अपना धन्य भाग्य समभति हैं भौर उस स्वी से पति आदि सब उस से कहत हैं कित् ग्रीसाई जी की चरणसेवा में जा और जहां कहीं लस के पति आदि प्रसन्ध नहीं है।ते वहां दृती श्री कुटनीयीं से काम सिंह करा लेते हैं। सच पूंछा ता ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उन के सभीप बहुत से रहा करते हैं। अब इन की दिखिणा की सीला अर्थात् इस प्रकार मागते है लाया भेट गे। साई जी को. बहजी की, खाल जी की, बेटी जी की, सुखिया जी की, बाहरिया जो को, गर्वेया जो को, श्रीर ठाकुर जी की, इन मात दकानी से यथिष्ट माल मार्न हैं। जब कीई गोमाई जी का सेवक मरने लगता है तब उस की कातों में पग गामाई जी धरत है चौर जा कुछ मिलता है उस का गामाई जो 'गडक्क" कर जाते हैं क्या यह काम महाबाह्यण और कटिया वा मुद्दिली के समान नहीं है !। केंद्रि २ चेला विवाह में गसाई जो का बुला कर उन हीं से लड़के लड़कों का पाणिग्रहण करात हैं श्रीर कीई र सेवक जब केग्र रिया स्थान अयोत गांसाई जी के शरीर पर स्त्री सांग केशर का उपटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गामांदें जी की स्वी पुरुष मिल के स्वान कराते है परन्तु विश्रीय स्त्री जन स्नान काराती हैं पनः जब शासांतें जो पोतास्वर पश्चिर स्त्रीर खड़ा जंपर चढ़ बाहर निकल भाते हैं और धानो उसो में घटक टेने है फिर उस जना का भाचमन उस के सेवज करते हैं और भरके समालाधर के पान वीडी गीसांई जी की टेते हैं यह चाव कर कुछ निगल जाते हैं ग्रंप एक चांटी के कटोरी में जिस की। उन का मैबक सुख के आर्य कर देता है उस में पाक उगलदेते हैं उस की भी प्रसादी बटती है जिस की 'खाम' प्रसादी कहते है। अब विचारिये किये लीग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मुडपन धीर अनावार है। गा ता इतनाई। हागा। बहुत से समर्थण लीते हैं उन में से जितने हो बणाबी के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कितने हीं वेषावीं के हाथ का भानहीं खाते लकड़े ली घाले ते हैं परन्तु आटा, गृह, चीनी घी, घाटि घोर्य विना उनका अस्पर्ध विगड़ जाता है क्या करें विचार जो इन को धीवें ता पदार्थ ही शाय से खी बेंहें। वे कहते हैं

#### सत्वार्धप्रकाशः॥

कि इस ठाकुर जी के रंग, राग, भोग, में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वेरंग राग भोग आप ही करते हैं और सच पूंछो ती बड़े र अन्छे हाते हैं अर्थात् हां सी के समय पिचकारियां भर कर कियी के सस्पर्यनीय अवयव धर्मात् जो गुप्तस्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविकय बृाह्मण के निये निपित्र कमें है उस को भी करते हैं। (प्रश्न) गुसाई जी रीटो, दाल, कदी, भात, याक और मठरी तथा लड़्डू आदि का प्रत्यन्न हाट में बेट के ती नहीं बचते किना अपमेनीकर चाकरीं को पक्तों बांट देते हैं वे लोग बेंचते हैं गुसाई जी नहीं। (उत्तर) जो गोसाई जी उन का मासिक कपये देवें तो वे पक्तों निये देते हैं वे ले जा कर हाट वाजार में वेचते हैं जो गुसाई जी खर्य बाहर बेचते ती नौकर जो बाह्मणादि हैं वे तो रसविकय दोप से बच जाते और पक्तों गुसाई जो हो रसविकयरूपी याण के भागी होते प्रथम तो इस पाप में भाप हुने फिर औरों की भी समेटा और कहींर नाथहारा घाटि में गुसाई जी भी बेचते हैं रसविकय करना नीची का काम है उत्तरी का नहीं। एसे २ लोगों ने इस याव्यविक्त की अधीगति कर दी ॥

प्रथन ं म्वामी नारायण का मत कैमा है ? (उत्तर) "याहगी सीतना देवी ताहगी वाहन: खर:" तैमी गुसाई जी की धन हरणादि में विचित्र सीना है वसी भी म्वासी नारायण को भी है। देखिये! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा इचा या वह बह्मचारी ही कर गुजरात काठियावाड कक्मज, बादि देशों में फिर्ता या उस ने देखा कि यह देश मर्ख घीर भोला भाला है चाहे जैसे इन को अपने मत में भाका से वैसे ही ये लेग भाक सकत हैं। वहां उम ने दी चार शिष्य बनाये उन ने शापस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिंह है, और भकी की चत्भे ज मुसिधारण कर साचात् दर्भन भी टेता है एक बार काठियाबाड़ में कि भी काठी अर्थात् जिस का नाम "दादाखाचर" गढडे का अभिया (जिसीटार) या उप को शिर्यों ने कहा कि तुम चत्रेज नारायण का देशन करना चार्चा ते। इस सक्कानन्द जी से प्रार्थना करें १ उस ने कहा बहुत अन्दी बात है वह भीला भादमी या एक कीठरी में सङ्जानन्द ग्रिर पर मुकुट धारण कर श्रीर शंख चक भपने हाथ में जपर को धारण किया भीर एक दूसरा भादभी उस के पीके खड़ा रह कर गदा पद्म पपने हाथ में ले कर सहजानर की बगल में से प्रांग की हाथ निकाल चतुर्भुत के तुत्र बन ठन गये दादाखाबर से छन के चेली ने कहा कि एक वार श्रांख उठा देख के फिर श्रांख भीच लेना श्रीर भट इधर की चले श्राना

जो बहुत देखों गेतो नारायण काप करें में अर्थात् चेली के मन में तो यह शांक हमारे कपट की परीचा नकर लेवे। इसको लेगये वह सहजानग्दक लावल् और चलकरी सुएरेशमी कपड़े धारण कररहा या अधिरी कोठरी में खड़ाया उस के चेली ने एक साथ लालटेन से कोठरी के पोर उजाला किया दादा खाचर ने देखा ता चतुर्भुज मूर्त्ति दीखी फिर भट दीपक कां बाड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी भोर चले शाये श्रीर उसी समय बीच में बातें की कि तुझारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चेले ही जाशी उस ने कहा बहुत शब्दी बात जबलीं फिर की टूसरे स्थान में गये तब सी दूसरे वस्त्र धारण करकी सफ्जानंद गही पर वैटासिला तब चेलीं ने कहा कि टेखी अब दूसरा स्वरूप धारण कर के यहां विशासमान है। वह दादाखाचर इन के जाल में फम गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपनी जड़ जमा ली पुन: इधर उधर धूमता रहा, सब की उपटेश करता था, बहुतीं की माधु भी बनाता था कभी र किसी साधूकी कराठ की नाड़ी जो मल कर मुर्कित भा करदेता धान्तीर सब से कहता था कि इसने इन को समाधि चढ़ादी है एसी र धूर्सता में काठियावाड़ र्क भोले भाले लीग उस के पेच में फस गये जब वह सर गया तब उस के चेली ने बहुत सा पार्खंड फैलायाइस में यह ट्रान्त उचित होगा कि जैसे काई एक चौरी करता पकाड़ा गया या न्यायाधीय ने उस की नाका काट डालने का इंड किया जब उस की नाक काटी गई तब बड धूरी नावने, गान और इसने लगा नीगी ने पूंछा कि तृक्यों इसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है! सीगी ने पूंछा ऐसा कौन सो बात है ? उस ने वाहा बड़ी भारी बाबर्य की बात है हम ने ऐसो कभी नहीं देखी लोगों ने कहा कही, क्या बात हैं ? उस ने कहा कि मेर सामने साचात् चतुभ्ज नारायण खड़े हैं मैं टेखकर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचना गाता श्रपने भाग्य की धन्यवाद देता हं कि मैं नारायण का साचान दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कड़ा इस की दर्शन क्यों नहीं होता? वह बीला नाक की भाड़ हो रही है जी नाक कटवा हासी ती नारायण दोखे नहीं तो नहीं। उन में में किसी मूर्खने चाड़ा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन घवण्य करना चाहिये, उस ने कड़ा कि मेरी भी नाक काटी नारायण की दिख लाघों, ष्टमने उस कौ नाक काट करकाम में कहा कि तुओ ऐसा ही कर नहीं तो मेरा श्रीर तरा उपहास होगा। उस ने भी समभा कि चब नाक तो चाती नहीं इस निर्म ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, क्दने,गाने, बनाने, इसने और कप्तने खगा कि मुक्त को भी नारायख दौखता है

वैसे होते २ एक सहस्र मनुर्धी का भूण्ड हो गया भीर बड़ा को लाहल मचा भीर भपने सम्प्रदाय का नाम "नारायणदर्भी" रक्ता किसी मूर्व राजा ने सुनाउन की बुलाया अब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने , कूट्ने , इसने , सर्गे तब राजा ने पंछा कि यह क्या बात है? उन्हों ने कहा कि साज्ञान नारायण इस को दोखता है। (राजा) इस को क्यों नहीं दीखता ? (नारायण दर्शी) जब तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा श्रीर जबनान कटया लोगे तब नारायण प्रसास टी से भी। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्यो-तिबी जी महर्भ देखिये। ज्यांतिषी जी में उतर दिया जो ह्वम अनदाता दमभी के दिन प्राप्त: काल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के उर्धन करने का बहा अल्हा मुहल है। वाहरे पाप जी! भपनी पोधी में नाक काटने कटवाने का भी मुद्दर्श लिख दिया जब राजा की दक्का हुई भीर इन सहस्व नकटीं की मीचे बांच दिये तब तो वे बड़े ही प्रमन्न हो कर नाचने, कृदने और गामे लगे यह बात राजा के दीवात भादि कुछ २ बुढि वाली की भच्छी न लगी राजा के एक चार पीड़ी का बुटा८० वर्ष का दीवान था उस की जा कर उस के पर पीते नी नां कि उस समय दी बान था वह बात सुनाई तब उस इडने कहा कि वे धूनी हैं तुमुक्त की राजा के पास लेखला वह केगया। बैठते सबय राजा ने बड़े हिंदीत हों के उन, नाककरों को बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये सहाराज ऐशी शीघतान करनी चाहिये विना परीचा किये पद्मात्ताप हीता है। (राचा) क्या ये सइस्र प्रवक्तूंठ बोलते हींगे ? (दीवान) क्रुठ बोली वा सच विना परीचा के सच भाठ कैसे कथ सकर्त हैं ? (राजा परीचा किस प्रकार करनी चाहिये! (दोवान) विद्या मण्डिकम प्रत्यचादि प्रमाणी से। (राजा) ना पढ़ा न है। वह परीचा कैसे करें? (दोवान) विद्वानीके संग से ज्ञान को हृष्टि करके। वाजा जो विद्वान् न भिले ती ? (दोवान)पुरुषार्थी को काँई बात दुर्लभ नर्डा है। राजा) ता आप ही कहिये कैसा किया जाय?(दौवान) मैं बुड्ढा और घरमें बैठा रहता हूं भीर अब योड़ि दिन जीज गा भी इस लिये प्रथम परीचा में कर लेज तत्पद्यात् जैसा उचित समभी वैसा की जिये गा। (राजा) बहुत चत्की बात है। क्यांतियी जी दीवान के लिये मुहर्क देखा। (ज्योतिषी) जो महाराज की माजा यही ग्रुक्त पंचमी १०वर्ज का मुहर्स भक्ता है जब पंचमी माई तब राजा जी के पाम भाठ बजे लटेंडे दीवान जोने राजा जो से कहा कि सहस्त्र दो महस्त्र सेना ले के चलना चाहिये। (राजा)वहां मेना का क्या काम है?(दीवान) पाप को राजव्यवस्था की जानकारी महीं है जैमा में कहता है वैसा कोजिये। (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना

की तैयार करी, साढे नी बर्ज सवारो करके राजा सब की ले कर गया। उन की देख कर वे नाचन भीर गान लगे जाकर बैठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाबाधाजिस को प्रथम नाक कटी धी उस की बुलाकर कहा कि प्राज हमार दीवान जी की नारायण का दर्भन करायी, उस ने कहा प्रस्हा द्या बर्ज का समय जब श्राया तब एक धालो मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्वी उस ने पना चक्क् ले नाक काट याली में डाल दी और दौवान जी की नाक से बिधर की धार कुटने लगो दौवान जो का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धुर्स ने दोवान जो के कान में संवोपदेश किया कि श्राप भी इस कर सब से कहिये कि मुभ को नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आबे गी जी ऐसा न कहा ग तो तुद्धारा बड़ा ठट्ठा छीगा, सब सोग हसी कर गी, वह इतना कह पराग इत्रा और दोवान जो ने अंगोछा डाध में ले नाक को बाड़ में लगा दिया जब दोवान जो से राजा ने पूंछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दोखता हथा इस धर्म ने सहस्त्री मनुष्यं की स्त्रष्ट किया राजाने दोवान से कहा भन क्या करनी चाडिये ? दोधान ने अहा इन की प्रकड़ के कठिन दगड़ देना चाहिये जब नी जीवें तब लीं बन्हों धर में रखना चाडिये और इस दृष्ट की कि जिस ने इन सब की विगाड़ा है गर्रेषर चढ़ा बड़ा द्रीया के साथ मारना चाहिये जब राजा और दोवान कान में बार्न जरने लगे तब उन्हों ने हर के भाग ने को तैयांगे की परना चारी भाग फीज ने घेरा है रक्षा यान भागसके राजाने भाजा ही कि सब की पकड़ बिड़ियां डाल दो स्रीर दम दृष्ट का काला मुख कर,गंधे पर चटा, इस के कंठ में फटे जतीं का लाग पहिमा, सबैन घुमा के करीं से धड़ राख इस पर हलवा चौक र में जूती से पिटवा कुत्तों से लुंचवा सरवा डाला जावे। जो ऐसा न होवे ती पनः दमरें भी ऐसा काम करते न हरें में जब ऐसा हुआ तब नाक कटे का संप्रदाय बंद मुआ। इसी प्रकार सब वदिवरोधी दूसरी का धन हरने में बड़ चतुर हैं यह संप्रदायों की लीला है ये स्वामिनारायणमत वाले धन हरे क्ल कपट युक्त काम करते हैं कितने हीं मुखीं के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि मफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्द्र जी मुक्ति की ले जाने वे लिये श्रीये हैं और नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं जब मेला होता है तब मंदिर के भौतर पूजारो रहते हैं भीर नीचे दुकान लगा रक्षी है मंदिर में से दुकान में जाने का किंद्र रखते हैं जो किसी ने नारियन चढ़ाया वही दुकान संफेंक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में महस्त्र वार विकता है तमे ही सब पदार्थों की बिंचर्त है जिस जाति का साधू हो उन से वैसा हो कास करात हैं जैसे नापित हो

उससे नावित का, कुद्धार से कुद्धार का, शिक्षों से शिक्षों का, बनिये से बनिये का भीर शद से गदादि का काम लेते हैं अपने चेली पर एक कर (टिकस) बांध रक्ला है लाखी बोर्ड़ी कपये ठग के एक कर लिये है और करते जाते हैं जी गही पर बैठता है वह ग्रहस्य विवाह करता है, बाभ्षणादि पहिनता है जहां कर्षा पधरावनी फोती है वहां गांकुलिये के समान गुमाई जी बहु जी मादि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपने को "सत्संगी" और इसरे मत वालों की "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसाडी उत्तम धार्मिक, विद्यान परुष क्यों नहीं परन्तु उस का मान्य और सेवा कभी नहीं करते क्यों कि भन्य मतस्य को सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उन के साधु स्त्री जनीं का सख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी इस की प्रसिष सरीय नान इर्द्र है कर्षीर साधधी कि परस्ती गमनादिलीला प्रसिद्ध की गई। कै श्रीर उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मर्रत हैं तब उन की ग्रम कुने में फिक दे कर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक सहाराज सर्टेड वेक् ठ में गये महजानन्द जी भाक लेगये इमने बहुत प्रायेना करी कि महाराज इन की न लेजाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने स घरका है सहजानन्द जो ने कहा कि नहीं खब दून को वैकंठ में बहत आवश्यकता है, इस लिये लेजाते हैं, हमने अपनी आंख से सहजानर जा को श्रीर विमान को देखात्याजी मरने वान ये उन को विमान में बैठा दिया जपर को से संग्रं और पर्धी की वर्षा करते गर्य और जब काई साध बोमार पडता है आर उस के बचनी की आगान होती तब कहता है कि में कल रात का बैक ंठ में जार्जगा सना है कि उस रात में जो उस के प्राण न क्टे श्रीर मर्दित हो गया हो तो भो कुर्व में फींक देते हैं क्यों कि जो उस रात की न फें के देती भठे पड़ें इस लिये ऐसा काम करते हींगे। ऐसे ही जब गांक लिया गोसाई भरता है तब उन की चेले कष्टते हैं कि "गुसाई जी लीला विस्तार करग ये जो इन गोसाई म्बामीनारायणवानी का उपदेश करने का मंबहै वह एक ही है ं चोक्त या: ग्ररणं मम दस का अर्थ ऐसा करते हैं कि चीक्त या मेरा ग्ररण है अर्थात् में बीक्रण के भरणागत हं परन्तु इस का अर्थ खोक्रण भरे धरण का माप्त अर्थात मेरे गरणागत हो ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने मत हैं वे हो ने सं उट पटांग प्रास्त्रविषद वाकारचना करते हैं की कि उन की विद्याहीन विद्या के नियम की जानकारी नहीं ॥

(प्रथम) माध्यमत ती मच्छा है ? ( उत्तर ) जैसे अन्य मतावलंबो हैं वैसा ही माध्य भी है क्यों कि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितीं से इतना विशेष

है कि रामानुजीय एक वार चका क्कित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हैं एक माध्व पंडित से किसी एक महाला का यास्तार्थ हुआ था। (महाला) तुमने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) की लगाया? (प्रास्ती) इस के लगाने से हम बैकुंठ की जायेंगे और श्रीकण का भी घरीर प्रयाम रंग या इस लिये हम काला तिलक करते हैं। (महाला) जी काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुंठ में जाते ही तो सब मुख काला कर लिश्री तो कहां जाओं गे? क्या वैकुंठ के भी पार उतर जाशंगे? और जैसा श्रीकण्य का सब घरीर काला था वैसा तुम भी सब घरीर काला कर लिया करों तब श्रीकृष्य के सादश्य हो सकता है इसं लिये यह भी पूर्वों के सादश्य है।

(प्रश्न) सिंगिकित का मत कैंसा है ? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, वोभी सिंगोंकित का एकामत है विनाम हादेव के श्रीर किसी की नहीं मानते जैसे चक्रां कित नारायण के विना दूसरें की नहीं मानते इन में विशेष यह है कि सिंगोंकित पाषाण का एक सिंग सीने भथवा चोदी में मद्या की गसे में डाल रखते हैं जब पानीभी पीत है तब उस की दिखा के पीत है उन का भी मंत्र गैव के तुल्य रहता है।

### वाह्मसमान और पार्घनासमान ॥

प्राप्त विद्यासमान श्रीर प्रार्थनाममान तो सन्हा है वा नहीं ? उत्तर नुक्त र बातें अच्छी श्रीर बहुत सी बुरी हैं। (प्राप्त व्याद्यममान श्रीर प्रार्थना-समान सब से भन्छा है क्यों कि इस के नियम बहुत अच्छे हैं। (उत्तर) नियम सर्वाय में अच्छे नहीं क्यों कि विद्याया हीन लोगों की कत्यना सर्वधा मत्य क्यों कर हो सकती है? नो नुक वृद्धा समान श्रीर प्रार्थना समाजियों ने इसाई मत में मिल ने से थाड़े मनुष्यों का बचाये श्रीर नुकर पाषाणादि मू त्तिपूजा की इटायाश्रन्य जाल श्रंथों के पंद से भी नुक बचाये इत्यादि अच्छो बाते हैं। परन्तु इन लोगों में स्वदेशभित बहुत न्यून है इमाइयों ने श्राप्तरण बहुत से लेलिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं। र अपने देश को प्रश्रमा वा पूर्वीं की बहाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में पेट भर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में देसाई पादि श्राप्तरों की प्रग्रंसाभर पेट करने हैं। बुद्धादि महर्षियों का नामभी नहीं लेतिप्रस्थुत ऐसा कहते हैं कि विना श्री वेलीं के मृष्टि में श्रान पर्यन्त कोई भी विद्यान नहीं हुपा शार्थावर्त्ती लोग सदा से मूर्ल चले श्रीये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई। र वेदादि की की प्रतिष्ठा तो दूर रही परना निन्दा करने से भी नहीं हुई। र वेदादि की की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी

पृथक् नहीं रहते बाह्यसमाज के उद्देश के पुस्तक में साध्यों की संख्या में "ईसा" "मसा," "महम्मद," "नानक," श्रीर "चैतन्य" लिखे हें किमी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इस मे जाना जाता है कि इन लागीने जिन का नाम शिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं भला जब शायावर्त में उत्पन्न हुए हैं भीर इसी देश का भन्न जल खाया पिया भन भी खाते पीत हैं अपने माता. पिता, पितामहादि की मार्ग की कोड़ दूसरे विदेशी मती पर अधिक भक जाना, बाश्चासमाजी श्रीर प्रार्थना समाजियी का एतद्देशस्य संस्कृतविद्या से रहित श्रपनी को विद्वान प्रकाशित करना इंगलिश आषा पढ़ के पंडिताभिमानी इंग कर सिटिति एक मत चनाने में प्रवृत्त होना मन्छी का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यीं कर ही सकता है ? ४ अंगरेज यदन अंत्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्ता इन्हीं ने यही समभा हागा कि खाने पीने और जाति भेंद ताइने मेहम और हमारा देश सुधर जाय गा परस्त ऐसी बातीं से सुधार तो कहां है उनटा विगाड हीता है ५ (प्रथम) जाति सेट ईम्बरकत है वा मनुष्यक्षत ? ( उत्तर) ईम्बरकत और मनुष्य कतभा जातिभेट है। प्रथम) कौन से ईखरक्कत खीर कौन से मन्यकृत ? (उन्नर) मन्थ, पशु, पन्नी, हन, जल, जला, चादि जातियां परमेखर क्रव हैं जैसे पशुची में गौ अन्त इस्ति चादि जित्यां हवीं में पीपल बट चास्त चादि पश्चियीं में इस, काक, वकादि जलजन्तभी में मतस्य, मकरादि जाति भेद हैं वैसे मनुष्यों में बाह्मण. स्विय,वैश्य,गृद्र,चन्त्रम,सातिभेद् हैं देखर क्रत हैं परन्तु मन्थीं में बाह्यगादि की सामान्य जाति में नहीं किंतु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्णायम व्यवस्था में लिख बाये वैसे ही गुण कमी स्वभाव से वर्ण व्यवस्था माननी भवश्य है इस सनुष्य क्षतत्व उन के सुषा ककी स्वभाव से पूर्वीकानुसार बाह्यण च त्रिय, वैत्रय, श्रृद्राटि वर्षों की परोचापूर्वक व्यवस्था करनी राजा भीर विदानी का काम। भीकन भेद भी देखरकत और मन्यकत भी है जैसे सिंह मांसा-हारी भीर पर्णाभेंसा घासादि का बाहार करते हैं यह देखरकत बीर टेश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्य क्रत है। (प्रश्न ) देखी यूरोपियन् लीग सुंडे जूर्त, कोट, पतलून, पहरते डीटल में सब के डाध का खोते हैं इसी लिये अपनी बदती करते जाते हैं। ( उत्तर ) यह तुद्धादी भूल है की कि मुसलमान अंत्रक सीग सब के द्वाय का खाते हैं पुन: उन की एम्रति की नहीं दोती ? जो यरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न सरना लड़का लड़की को विद्या सुधिचा करना कराना. स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियां का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान होकर जिस किसी के पाखंड में नहीं फसते जी कुछ करते हैं वह सब

परसार विचार श्रीर सभा से निधित करके करते हैं शपनी खजाति की उद्यति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं प्रालस्य की कोड़ उद्योग किया करते हैं देखों! प्रपने देश के बने इए जूते को कार्याचय (पाफिस) श्रीर कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते की नहीं, इतने हीं में समभ लेको कि अपने देश के बने जतीं का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी बन्ध देशस्य मन्धीं का नहीं करते देखी कुछ सी वर्ष से जपर इस देश में आये ध्रोपियनी के। इए और भाज तक वे लोग माटे कपड़े भाटि पहरते हैं जैसा कि खटेश में पहिरते थे परन्तु उन्हों ने भपने देशका चान चलन नहीं छोड़ा भीर तुम में सबहत से लोगों ने उन का धनुकारण कार निया इसी से तुम निवृद्धि श्रीर वे विदिमान् ठइराते हैं अनुकरण का करना किसी वृद्धिमान का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस की धर्योचित करता है प्राचानवर्शी बरावर रहत हैं भपने देश वालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणीं भीर भक्छे २ कमों से उन की उन्नति है मुंड ज्तं, कांट, पतलून, होटल में खाने पीने पादि साधारण भीर बरे कामीं से नहीं बढ़े हैं भीर इन में जाति भेद भी है देखा जब काई युरोपियन चाहै कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित है। किसी अन्यदेश भन्य मत वाली की लड़की वा श्रीपियन की लड़की अन्यदेश वाले से विवाह कर लेती है ता उसी समय उस का निमंत्रण साथ बैठ कर खाने भीर विवाह शादि की चन्य लोग बन्ध कर देते हैं यह जानि भेद नहीं ती क्या श्वीर तम भीने भाने। की बहकात हैं कि इस में जातिभेद नहीं तुम अपनी मखेता से मान भी लेते ही इस लिये जी कुछ करना वह मीच विचार के करना चाहिये जिस में पुन: पद्मात ताप करना न पहि। देखे। वद्य और श्रीयध की श्रावश्यकता रागी के लिये हे निरोग के लिथे नहीं विद्या वान् निरोग और विद्या रहित अविद्यारीय से ग्रसित रहता है उस राग ने छड़ाने ने लिये मत्य विद्या और मत्योपदेश है उनका चित्रा सेयह रोग है कि खाने पीने ही में धर्मा रहता श्रीर जाता है जब किभी के खा ने पीन में बनाचार कला देखते हैं तब कहते बीर जानते हैं कि वह धमी श्रष्ट ही गया उस की बात न सुननी यार न उम के पास बैठते न उस की अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुद्धारी विदा स्वाध के निये हे अध्या परमार्थ के सिवे परमार्थ तो तभी झीता कि जब तुझारी विद्या से उन चन्ना निवें। की साभ पहुंचता जो कही कि वे नहीं सेते हम क्या करें यह तुद्धारा दीय है छन का नहीं क्यों कि तुम जो अपना पाचरण प्रस्ता रखते तो तुम से प्रेम कर वे उप-कत होते सो तुमने सहस्रों का उपकार नाग करके अपना हीं सुख किया सी

यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्यों कि परोपकार करना धरमें और परहानि करना अधर्म कहाता है इस लिये विदान की यथायाग्य व्यवहार करके अज्ञानियां की दु:खमागर मे तारने के लिये नौकारूप हीना चाहिये सर्वया मर्खी के सहय कमेन करने चाहिये किन्तु जिस में उन की घोर अपनी दिन र प्रति उन्नति ही वैसे कम्मे करने उचित हैं। (प्रश्न ) इस कीई पुस्तक ई ख़द प्रणीत वा सर्वागमतानहीं मान ते की कि मन्थी की बृद्धि निर्भाल नहीं होती इस मे छन की बनाये यंथ सब आन्त होते हैं इस स्विये इस सब से सत्य यहण करते चीर असत्य की कोड देते हैं चाहे मत्य वेद में वायद्रविस में बा ज़रान में घोर अन्य किसी चन्छ में हो हम की याह्य है अमत्य किमो का नहीं। (उत्तर) जिस बात में तम सत्यग्राही होना चाहत हो उमी बात से अमत्ययाही भी ठहरते हो क्येंकि अब सब मन्य भान्तिरहित नहीं ही मन्ति ती तुम भी मन्य हीने से भांतिमहित हो जब स्वान्तिमधित के वचन मर्वांग्र में प्रामाणिक नहीं होते तो तुद्धारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुद्धारे वचन पर भी सबैद्या विम्बास न करना चाहिये जब ऐसा है ती विषयुक्त अस के समान त्याग के योश्य है फिर तुन्नारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी की भी न करना चाहिये" चले तो चीबे जी हळी जी बनने की गांठ के दी खी कर देवे जी वन गये" कुछ तुम सर्वेच नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वेच नहीं हैं कटा चित् भाम से अमत्य को यह या कर सत्य को छोड़ भी देते हो गें इस लिये सर्वेश पर्मात्मा के वचन का सहाय हम अन्यश्ची की श्रवत्रय होना चाडिये जैसा कि वेट के व्याच्यान में लिख आये हैं वैसा तुम की अवध्य ही मानना चाहियं नहीं तो "यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः" हो जाना है जब सबै सत्य वेदी में प्राप्त होता है जिन्में चमत्य कुछ भी नहीं ती उनका यहण करने में शंका करनी अपनी और पराई डानि मात्र कर लेनो है इसी बात से तुम को भार्यावर्तीय नीग अपने नहीं समभात और तुम आर्थावर्त्त की खब्रति के कारण भी नहीं ही सकी क्योंकि तुम सब घर की भिन्न ठ हरे हो तुम ने समका है कि इस बात से इस लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकी गे जैसे किसी के दी ही माता पिता सब संसार के लड़की का पालन करने नगं सब का पालन करना ती प्रसंभव है किन्तु उस बात से पपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही श्राप लोगों की गति है भला वेदादि सत्यशास्त्री की मानी विनातुम अपनी वचनों को सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आय्योव में की उन्नति भी कभी कर सकते ही जिस देश की रोग हुआ है उस की छीविध तुझारे पास नहीं भीर यरे।पियन लीग तुझारी अपेचा नहीं करते और आर्यावर्तीय लोग तुम की अन्ध

मतियों के सहग्र समभते हैं, श्रम भी समभ कर वेदादि के मान्य से देशावित करने लगाताओं पण्छा है जी तुम यह कहते ही कि सब सत्य परमेखर से प्रकाशित होता है पुन: ऋषियों के पातमाश्री में ईम्बर से प्रकाशित हुए सत्याव वेट्रीकी क्यों नहीं मानते ? हां,यही कारण ? है, कि तुम नीग वेद नहीं पटे श्रीर न पट्ने की इच्छा करते है। क्योंकर तुम की वेटीलज्ञान है। सर्वगा?। ६। दूसरा जगत् की उपादान कार्या की विना जगत् को उत्पत्ति ग्रीर जीव की भी उत्पन मानती हा जैसा ईसाई भीर सुसलमान ग्रादि मानते हैं इस का उत्तर मुख्यत्पति भीर जीवेष्वर को व्याख्या में देख लोजिये कारण के विना कार्य का होना सर्वधा असंभव और उत्पन्न बनुका नाम न होना भी वैसाहो असंभव है एक यह भी तुद्धारा दोव है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापीं को निहस्ति मानते ही इसी बात से जगत्में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्यों कि पुराणो लीग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मंत्र जप और तोद्योदि से, ईसाई लोग ईसा के विम्बास से, मुसलमान लोग "तोबाः" करने से पाप का कूट जाना विना भाग के मानते हैं इस से पार्पी से भय न हो कर पाप में प्रवृत्ति बहुत ही गई है । इस वात में बाह्य और प्राथिना समाजों भी पुरानों आदि के समान है जी वंदी की सुनतंतो विना भौग की पाप पुरुष की निष्टणिन डॉने से पापी से डरते श्रीर धर्मे में सद्। प्रवृक्त रहते जी। भीग की विना निवृक्ति माने ते। देखर श्रत्याय कारी हाता है। पा जी तम जीव की अन त उन्नति मानते ही मेर कभी नहीं है। मकतो क्यों कि ससोम जीव के गुण कमी म्बभाव का फल भी ससीम हीना अवण्य है 🕦 प्रधन ) परमेखर दयाल है ससीम जम्मी का फल अनन्त हेदेगा। उत्तर) ऐसा करें तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हा जाय, बीर सत्कर्मी की उन्नित्त भी काई न करेगा क्यों कि छोड़े से भी सत्कर्भ का धनन्त फल परमेश्वर दे देगा श्रीर पद्मात्ताप वा प्रार्थना से पाप चालें जितने हीं कट जार्थन ऐसी बातों से धमी की हानि और पाप कमीं की हिंद हीतो है। (प्रश्न) इस स्वाभाविक ज्ञान के। बेट् में भी बड़ा मानते हैं नैमिक्तिक की नहीं क्यों कि औ स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदक्त इस में न हीता ती वेदीं की भी केसे पढ़ पढ़ा समभा समभा सकते इस लिये इस लोगों का सत बह्त अच्छा है। (उत्तर) यह तुद्धारी बात निरथक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ जान हाता है वह स्वाभाविक नहीं हीता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह बट घट सकता उस से उद्यति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मन्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है तीभी वे अपनी उसति नहीं कर सकत श्रीर जी नैमिलिक चान है वही उचति का कारण है। देखी! तुम इस बाल्यावस्था में कत्तिव्याकतीव्य श्रीर धर्माधर्म कुछ भी ठीकर नहीं जानते थे जब इस विदानों से पढे तभी कर्राव्याकर्त्रव्य श्रीर धर्माधर्म को सभमने लगे इस लिये खाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं। ८। जी आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानी से सिया हागा इस का भी उत्तर प्नजिन्म को व्याख्या से समभ लंगा परना इतना समभी कि जीव शाखत अर्थात नित्य है श्रीर उस के कमें भी प्रवाहरूप से नित्य है कम्मी श्रीर कमीवान का नित्य संबंध हाता है क्या वह जीव कहीं निकरमा बैठा रहा था ? वारहेगा ? श्रीर परमेश्वर भी निकम्मा तुष्टार कड़ने से छोता है पूर्वापर जन्म न मानने से क्वतहानि चीर चलताभ्यागम नी घंएय चौर वैषस्य दोष भी देखर में चार्त हैं क्यों कि जन्म न ही तो पाप प्रा के फल भाग की हानि हो जाय खीं कि जिस प्रकार इसरे का सुख, दृ:ख, इं।नि, लाभ पहुचाया श्लोता है वसा उस का फल विना प्रदोर धारण किये नहीं होता दूमरा पूर्वजन्म के पाप पुर्खी के विना सुख दु:ख की प्राप्ति इ.म. जन्म में क्यों कर हावें जी पूर्व अन्म के पाप पुखानुसार न ही वेता परमध्वर श्रन्यायकारों ग्रीर विना भीग किये नाम के समान कमें का फल ही जावे इस लिये यह भा बात आप लीगी को अच्छो नहीं।१०। और एक यह कि दृष्टर के विना दिव्य गुण वाले पदार्थी अपर विद्वानों को भी देव न मानना ठोक नहीं क्यों कि प्रसंक्त संशादिव और जी देव न हाता तो सब देवीं का स्वासी होती से महादेव क्या कहाता ? । ११ ॥ एक श्रामित्री वादि प्रीपकार्क क्रमी की कर्षक्य न समभाना अच्छा नहीं ॥ १२ ॥ ऋषि महिष्यी के किये उपकारों की न मान कर ईसा आदि के पीके सुक पड़ना अच्छा नहीं ॥ १२ ॥ और विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्यार्थी की प्रहत्ति मानना सर्वधा असंभव है। १४। बीर जो विद्या का चिन्ह यज्ञीपवीत श्रीर शिखा को कोड़ मुसलमान विपादशी के सदय वन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतल्यन आदि वस्त्र पहिन्ते ही शीर "तम्गी जो दरता करते ही तो क्या यज्ञीपवीत श्रादि का कुछ बड़ा भार ही गया था ? । १५ । भीर बुद्धा से ले कर पोछे र शार्थावर्श में बहुत से विद्यान् हो गये हैं उन की प्रशंमा न करके यूरोपियन ही को सुति में उतर पड़ना पचपात धीर खुशामद के विना का कहा जाय ?॥ १६॥ भीर बीजांक्कर के समान जड़ चेतन के बीग में जीवीत्यित्त मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का नमानना भीर उत्पन्न का नाग्र न मान पूर्वापर विरुद्ध है जी उत्पत्ति के पूर्व चेतन भीर जड़ वसुन या ती जीव कन्नां से आया श्रीर संयोग किन का इत्रा जो इन दोनी की सनातन मानत ही ता ठोक है परन्तु सृष्टि ने पूर्व देश्वर के विना दूसरे किसी तत्त्व के। न मानन।

का पत्त व्यर्ध हो जाय गाइस लिये जो उद्यति करना चाही ते। "आर्थ्यसमाज" के साथ मिल कर उस के उद्देश्यानुसार पाचरण करना स्वीकार की जिये नहीं ती कुछ हाथ न लगे गा क्यों कि हम भीर आप की भित उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है आगे होगा उस की उद्यति तन मन धन से सब जर्न मिल कर प्रीति से करें इस लिये जैसा श्रार्थममात्र श्रार्थ्यावर्त्त देश की उन्नति का कारण है वेसा दसरा नहीं है। सकता यदि इस समाज की यथावत् सङायता देवें ती बहुत अच्छी बात है क्यों कि समाज का सीभाग्य बढ़ाना सम्दाय का जाम है एक का नहीं। (प्रश्न ) चाप सब का खंडन करते ही पात ही परन्तु अपने २ धर्म में सब अव्हे हैं खंडन किसी कान करना चाहिये जो करते हाती चाप इन से विशेष क्या बतलाते हा ? जी। वतलात ही तो का आप से अधिक वा तुल्य कीई पुरुष न था? और न है ? ऐसा अभिमान करना आप के। उचित नहीं क्यों कि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक. तुल्य और न्यन बहत हैं किसी की घमंड करना उचित नहीं ? (उभर) धर्म सब का एक होता है वो अनेक ? जी कही अनेक होते हे तो एक टसर से विरुद्ध की ने हैं वात्रविरुद्ध जी ककी कि विरुद्ध ? की ने हैं नी एक के विना दूसे रा धर्मनहीं हो सकता भीर जी कही कि अविकद हैं तो एयक २ होना व्यर्ध है इस लिये धर्म और अधने एक ही है अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशों की काई राजा इकट्ठा करें तो एक सक्स्त्र से कस नहीं जी गे परलु इन का मुख्य भाग देखा तो पुरानी, किरानी, जैनी श्रीर कुरानी चार ही हैं क्यों कि इन चारी में सब संप्रदाय या जाते है कीई राजा उन की सभा करके कार्र जिल्लास हो कर प्रथम वासमार्गी से पूर्क है सहाराज । में ने पाज तक कीई गुरु और न किसी धर्म का यहण किया है कहिये सब धर्मी में से उत्तम धर्म किम का है ? जिस की मैं यह या करूं। (वासमार्गी) इसादा है। जिलास ये नौ सी निन्न्यानवें कैसे हैं ? 'वाससार्यी ) सब को है और नरकगासी है क्यों कि "कीलात्परतरद्वाद्वि" इस वचन के प्रमाण से हमार धर्म से पर कीई धर्म नहीं है। ( निज्ञास ) प्राप का क्या धर्म है ? वासमार्गी ) भगवती का मानना, मद्य मांसाहि पंच मकारीं का सेवन श्रीप कह्यामन चादि चीसठ तन्त्रीं का मामना इत्यादि जो तृ मुनि की इच्छा करता है तो इमारा चेला हो जा। (जिजास अच्छा परना भीर महात्माची का भी दर्शन कर एंक पांक बार्ज गा पयात जिसमें मेरी यहा भीर प्रीति होगी उस का चेला ही जार्ज गा। (बाममार्गी) श्रवे क्यों स्थालित में युड़ा है ? ये लोग तुभः की बहका कर श्रपने जान में फसाटेंग किमों के पास मत जावे हमारे ही ग्ररणागत हो जा नहीं तो पक्तावे गा। देख!

हमारे मत में भोग और मोच दोनों हैं। ( जिज्ञास ) अच्छा टेख तो आज आगे चल कर ग्रेव के पास जा के पूंछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना विग्रेष कहा कि विना शिव बद्राच असा धारण शीर लिंगाचन के मिता कभी नहीं होती यह उस की क्रीड नवीन वेदाली जी के पास गया। (जिज्ञास ) कही महाराज ! श्राप का धर्म का है ?। (वेदाली) इम धर्माऽधर्म कुछ भी नहीं मानते, इम साचात् बहा है हम में धर्मा धर्म कहां हैं ? यह जगत सब मिट्या है श्रीर जो जानी शह चैतन इया चाहै ता अपने की बुद्ध मान जीवभाव की कीड़ नित्यम्क ही जायगा। (जिज्ञामु) जी तम ब्ह्म निष्य मृत ही ती बृह्म की गुण कमें म्बभाव तुम में क्यीं नहीं ? और गरोर में क्यां बंधे हा ? (वंदान्ती ) तुभ का गरोर दीख़ते हैं इसी से तु भान्त है इस की कुछ नहीं दीखता विना बुद्ध के। (जिल्लास ) तस देखने बाले कीन श्रीर किस की देखते ही १ (बेदा की ) देखने वाला बहा श्रीर बहा की बच्च देखता है। जिल्लास े क्या दो बह्म हैं ? (वेदान्ती : नहीं अपने धाप के। देखता है। (जिलास: क्या के दिखपने कंधे पर आप चढ सकता है तन्नारी बात कुक नहीं केवल पागलपर्न को है। यह आगंचल कर जैनियों के पास जा के पंछा उन्हों ने भावसा हा कहा परना इतना विशेष कहा कि "जिए धन्धे" के विना सबधमें खाटा जगत्का कर्ला अनादि ईखर कांद्रे नहीं जगत् अनादि काल से जैमा का वैसा बना है और बना रहेगा या तु हमारा चेला ही जा. क्यों कि हम भग्यति अर्थात सब प्रकार से अर्क है। उत्तम बातां का मानत है जैन मार्ग से भिन्न सब मिश्यात्वी है। श्राग चन ने इसाई से पूक्त उसने वाममागी के तस्य मन जवाब सताल कियेद्रतना विशेषबतलाया "सबमन्ख पापी है अपने सामग्री से पाप नहीं क्टता विना देसा पर विम्बास के पवित्र है। कर सुक्ति का नहीं पा सकता देसा ने मब के प्रायिक्त के लिये अपने प्राण दे कर दया प्रकाशित की है त हमारा ही वेला हा जा"। जिल्लास सन कर मीलवी साहब के पास गया उन में भा ऐसे हो जवाब सवाल इए इतना विशेष कहा। "'सा शरोक खुदा' उस के पैग्यवर और कुरानगरोफ के विना माने कोई निजात नहीं पासकता। जी इस मजहव की नहीं मानता वह दीज्ञोत्रीर काफिर है वा जबुरक्तल है"। (जिज्ञास) सन कर वैष्णव के पाम गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि "हमारे तिलक कार्य देख कर यमराज उरता है" जिज्ञासु ने मन में समभा कि जब मच्छर, मकवी पुलिस के सिपाही, चौर, डांकू श्रीर शक्त नहीं डरते ता यमराज के गण क्यों हो गे ? फिर श्रागे चला ता सब सतवाली ने श्रपने २ की सचा कहा कीई हमारा कवीर सचा, कीई नानक, कीई दादू, कीई बक्कम, कीई सहजानन्द, कीई माधव, भादि की बड़ा और अवतार बतलाते सुना सहस्त्री से पूंक उन के परस्पर

एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्य किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्यों कि एकर की भूठ में नीसा निन्धानवे गवाह है। गये जैसे भूठे दुकान दार वा विश्या श्रीर भड़ुशा पादि अपनो २ बलु को बड़ाई दूसरे को बुराई करते हैं वैसे हो ये हैं ऐसा जान:—

ति द्वानार्धं संगुर्ने वाभिगच्छेत्। समित्याणिः श्रोचियं वहानिष्ठम्॥१॥तस्मै संविद्वानुपसन्ताय सम्यक्षप्रशान्त-चित्ताय शमान्त्रिताय येनाच्यं पुरुषं वेद्रसत्यं प्रोवाच ता नतत्त्वतो बह्मविद्याम्॥२॥माण्डुक्ये॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्याणि श्रयीत् हाथ जोड़ श्रदित हस्त हो कर वेदवित् बुद्धनिष्ठ परमात्मा को जानने छारे गुरू के पास जावे इन पाखणिउधी के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञास, विद्वान् के पास जाय उस यान्त-चित्र जितिन्द्रिय समीपप्राप्त जिज्ञासुको यद्यार्थ मुद्राविद्या परमातमा के सुष क्तमी स्वभाव का उपदेग करे पार जिस र साधन से वह योता धर्मायं काम मीच श्रीर परमात्मा को जान सर्व वैसा ग्रिचा किया करे। जब वर्ड एसे परुष त पास जा कर बीला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेडीं से मेरा चित्र भानत हा गया क्यों कि जो में इन में से किसी एक का चेला हो जंगा तो नीसी निन्नानवं से विरोधी द्वीना पड़े गा जिस के नौसी निन्नानवं प्रव् श्रीर एक सित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता, इस लिये आप मुक्त को उपदेश को जिय जिस की में ग्रहण करूं। (श्राप्तविदान्) ये सब मत श्रविद्यात्रन्य विद्याविदोधी ह मुर्व पामर और जंगली मनुष्य की वहका कर अपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन सिंह करते हैं वे विचाड़े अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित हो कर अपने मनुष्य-जना के व्यथं गमाते हैं। देख! जिस बात में ये सहस्व एकमत हो वह वद मत ग्राह्य है श्रीर जिस में परस्पर विरोध हो वह कल्पित, भूठा, श्रधम, श्रयाद्य है। (जि जास ) इस की परिचा कैसे हो ? (प्राप्तः) तू का कर इनर बार्ता को पूंक सब की एक सम्मति हो जायगो तब वह उन सहस्त्रों को मंडली के बीच में खड़ा हो कर वीला कि सुनी सब सांगी! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एका स्वर ही कर वोले कि सत्यभाषण में धर्मी श्रीर श्रसत्य भाषण में श्रधर्मी है। वैसे ही विद्या पटने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सक्षद्भ, पुरुषार्थ, सत्यव्यवहार भादि में धर्म; श्रीर श्रविद्या ग्रष्टण वृद्धावर्धन कारने, व्यक्तिवार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, कल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कमी में सब ने एक मतही के कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधरमें तब

जिजासु ने सबसे कहा कि तुम इसीप्रकार सब जने एक मत हो मत्यधर्मकी उन्नति श्रीर मिष्या मार्ग की द्वानि क्यों नहीं करते हो? वे सब बोले की इस ऐसा करें तो इम की कीन पृष्ठि? इमारे चेले इमारी आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो इस आनन्द कर रहे हैं सो सब इाय से जाय इस लिये इस जानते हैं तों भी अपने र मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्यों कि "रोटी खाइये ग्रकर से और दुनियां ठिगिये मककर से " ऐसी बात है देखी संमार में सूधे समी मन्या को कोई नहां देता और न पृंकता जी। कुछ दंशि बाजी भीर ध्रता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिजास) जी तुम ऐसा पाखंड चला कर प्रत्य मनुष्यों की ठगते ही तुम की राजा दण्ड की नहीं देता ? ( मतवासी) हमने राजा की भी अपना चला बना लिया है हमने पक्का प्रवन्ध किया है हरिया नहीं। (जिज्ञास्) जब तुम इस्त से अन्यमतस्य मनुर्धाको ठग उन की हानि करते ही परमेश्वर के मामने क्या उत्तर दो गे? श्रीर घोर नरक में पड़िगी हों है जोवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना की नहीं हो हते ? ( सतबाले ) जब जैसा हागा तब देखा जायगा नरक भीर परमेखर का दण्ड जब होगा तब हागा प्रवती प्रानन्द करते हैं हम की प्रसवता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलातकार से नहीं नेते। फिर राजा दण्ड क्यें। टेवे ? (जिलास) जैसे कोई क्येंटे बाल के की फुमला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस की दण्ड मिसता है वैसे तम का क्यों नहीं मिलता ! क्यों कि :-

# अज्ञो भवति वै वालः पिता भवति मंबदः॥ मनु०

जी जानरहित हीता है वह बालक घीर जी जान का देने हारा है वह पिता घीर हाड कहाता है जी उिंडमान विद्वान है वह ती तुद्धारी बार्ता में नहीं फसता किन्तु अज्ञानो लीग जो बालक के सहय हैं उन की ठगने में तुम की राज-दण्ड अवश्य हीना चाहिये। मतवाले जिम राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं ती हम की दण्ड कीन देने वाला है ? जब ऐसी व्यवस्थाही भी तब इन बार्ती की हीड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञास) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते ही सी विद्याभ्यासकर रहस्थी के लड़के लड़कियों की पढ़ाची ती तुद्धारा और रहस्थी का कन्याण ही जाय। (मतवाले) जब हम बाल्यावस्था से ले कर मरण तक के सुखी की होड़ें बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पद्यात् पढ़ाने में श्रीर उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें हम की क्या प्रयोजन ? हम की ऐसे ही लाखीं हपये मिल जाते हैं चैन करते ही उस की क्यी होड़ें ? (जिज्ञास)

द्रस का परिषाम तो बुरा है देखो तम की बड़े रोग हीते हैं शीघू मर जाते ही बुधिमानों में निन्दित हीतेही फिर भी कीं नहीं समभते ? (मतवासी) अरे भाई !

टका धर्मष्का कर्म टका हि परमं पदम्। यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टकां टकटकायते॥१॥ स्थाना स्रंथकलाः प्रोक्ता कृष्योऽसौ भगवान् स्वयम्। स्थतस्तं सर्वे इच्छन्ति कृष्यं हि गुणवत्तमम्॥२॥

त्नड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के विनाधमें, टका के विना कर्म, टेका के विना परम पद नहीं हीता जिस के घर में टका नहीं है वह हाय! टका टका करता २ उत्तम पदार्थी की टक टक देखता रहता है कि हाय! सेरे पास टका है।ता ती इस उत्तम पटार्थ की में भोगता ॥ १ ॥ क्यों कि सबकोई सोलह कला युक्त अट्ट्य भगवान का कथन अवण करते हैं सो ते। नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और पैसे की ही रूप अंग कलायक जी रुपैया है वही साचात् भगवान् है इसी लिये सब कोई रूपयीं की खोज में नर्ग रहते हैं की कि सब काम कपयों से सिंह होते हैं ॥ २ ॥ 'जिज्ञास ) ठीक है तुझारी भीतर की लीला बाहर आ गई तम ने जितना यह पायंड खडा किया है वह सब अपने सख की लिये किया है परन्त इस में जगतका नाम हीता है की कि जैमा मुखोपटेश में संमार की लाभ पहुंचता है वैसी ही श्रमखोपदेश से हानि हीती है। जब तुमकी धन का ही प्रयोजन था ती नीकरी श्रीर व्यापारादि कर्म करके धन की इकड़ा क्यों नहीं कर लेते ही ? (मतवाने) उस में परियम अधिक श्रीर हानिभी हाजातीहै परन्त इस हमारी लीलामें हानि कभी नहीं है।तीकिना सर्वदा साम ही लाभ होता है। देखी ! तुलसीदल डाल के चरपासत दें,कंठी बांध देते चेला मूड़ने से जना भर की पश्वत् ही जाताहै फिर चाहें जैसे चालावें चल सकता है। (जिन्नासुः ये लोग तुम की बहुत साधन किस सिये दे ते हैं। (मतवाले) धर्म स्वर्ग और मृति के पर्थ। (जिज्ञास) जब तुम हो मृत नहीं श्रीर न मृति का म्बरूप वा साधन जानते ही तो तुद्धारी सेवा करते वाली का क्या मिलेगा ?। (मतवाली) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मर कर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लीग हम की देते हें और सेवा करते हैं वह सब इन नोगों को परलेक में मिस जाता है। (जिन्नास) इन की तो दिया हुचा मिस जाता है वान हीं तुम लेने वालें। का मिलेगा? मरक वाचन्य कुछ ? (मतवाले) इस भजन करा करते हैं इसका सुख इसका मिलेगा। जिज्ञास) तुद्धारा भजन ता

टका ही के लिये है वे सब टर्क यहीं पहें रहें गंत्रीर जिस सांसपिंड की यहां पालते ही वह भी भक्ता ही वार यहीं रह जाय गा, जी तम परमध्वर का भजन करते होते ती तुद्धारा आत्मा भी पवित्र हीता। सतवानी क्या हम अशुह है ? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हैं। (मतवाले) तुम ने जैमे जाना ? (जिज्ञास) तुन्नारं चान चलन व्यवहार में। सतवाले ) सहात्मात्री का व्यवहार हाथी क टांत के समान होता है जेसे हाथी के टांत खाने के भिन्न चौर दिखलाने की भित्र होते हैं वैसे भी भीतर से इस प्रवित्र हैं और बाहर में लोलामान करते हैं। ं जिल्लास ) जी तुम भीतर से शह होते ती तुल्लार बोहर के काम भी शह हीते इस लिये भीतर भी मैंने ही। मतवाने हिस चाहें जैसे ही प्रक्त हमार चेले ती अर्च्ह है। जिल्लास जैसे तुम गुरु ही वैसे तुम्लार वैसे साहीं से। सतवालें) एकामत कभा नहीं दे। सकता क्यों कि मन्थी के गुण कमें स्वभाव भिन्न २ हैं। जिज्ञास जी बान्याबस्था में एक संश्विचा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण अर्थ मिह्या भाषणादि अधमे का त्याग करें ती एक मत अवध्य है। जार और दो गत अयोत् धमीत्मा और अधमोत्मा मदा रचते हैं व तो रहे परन्तु समीत्मा श्राधिक दोने और श्रधमी नान हीने से संमार्भ सूख बट्टा है और ध्व यथमां अधिक हाति है तब दृख जब मह विद्वान् एकमा उपदेश करें तो एकमत होने में क्र भो विलंब न हो। सतवाले । श्राज कल कलियुग है सत्युग की बात मन चाही । जिल्लासु कलिय्य नाम काल का है काल निद्धिय होने मे कद धर्माधर्म के कारने से साधक बाधक नहीं किन्त तुस ही कि नियंग की मृत्तियां वन रहे हो जा मन्य हा मत्यय्ग किन्युग न हों तो केंद्रे भी संसार में धमीत्सा नहीं है। ता ये सब संग के ग्या दोष हैं स्वाभाविक नहीं दतना कह कर आप के पाम गया। उन में कहा कि महाराज तम ने मेरा छतार किया नहीं ती में भी किसों के जान से फस कर नाट स्टट है। जाता श्रव में भी इन पार्खेनियीं का र्वंदन श्रीप वेदीत मखमत का मंहन किया करूं गा। त्याप्त) यही सब मनर्थी का विशेष विदान कोर संन्यासियों का काम है कि सब सन्यों का सवा का संहन शौर शमत्य का खंडन पट्टा सुना के मत्योपदेश में उपकार पहर्वात। चार्षिय ।

(प्रान) जो बुह्मचारों, मत्यासी है वे तो ठीक है? उत्तर वे प्रायम तो ठीक है परन्त पाज जल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है जितने हो नाम बुह्म-खारी रखत है और भूठ म्ठ जटा बटा कर मिडाई करते शें र जप पुरयरणादि में फमें रहत हैं विद्या पटन का नाम नहीं लेते कि जिम हेत से बुह्मचारी नाम है। तो है उस बुह्म अर्थात् वेट पटने में परियम कुछ भी नहीं करते वे बुह्मचारी

वजरी के गले के स्तन के सहग्र निर्धिक हैं श्रीर जो वैसे मंन्यासी विद्याहीन दगड़ कामगड़ल ले भिक्तासात करते फिरते हैं जा कक भी बेदमार्श की उन्नति नहीं जरते छोटी भवस्या में मंन्याम ले कर घमा करते हैं और विद्याभ्याम की छोड े देते हैं ऐसे बुद्धचारी ब्रांग संन्धासी इधर छधर जल, स्थल, पाषाणादि मर्सियी का दर्शन, पूजन, करत फिरते विद्या जान कर भी भीन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पो कर सोते पड़े रहते हैं और ईर्था है पमें फस कर निन्दा, कचेष्टा करके निर्वात्त करते काषाय दस्त और दण्डयहणमात्र में अपने को क्रतक्रत्य समभाते और सर्वीत्क्षष्ट जान कर उत्तम काम नहीं करते वैसे मंन्यासी भी जगत् में व्यर्थ वाम करते हैं भीर जो मब जगत का हित साधते हैं वे ठीका हैं। (प्रश्न ) गिरी, परी, भारती, यादि गुसाई लोग ती अच्छे हैं ? क्यों कि गंडली बांध कर इधर उधर ध्रमते हैं मैकरी साध्यों की आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अहैत मत का उपदेश कारते हैं और कुछ न पहते पढ़ाते भी हैं इस निर्म वे अहँछ हींगे। उत्तर ये सब दश नाम पोर्क से कल्पित किये हैं सनातन नहीं उन की मगड़िला केवल भी जनाये हैं बहत में साध भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दर्भ भी है की कि एक की सहन्त बना सार्वकाल में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गड़ी पर वठ जाता है सब बाह्यण भीर साध खहे हो कर ⊭।य मंपष ले:-

नारायगां पर्मसवं विभिष्टं गितिं च तत्प्वपरागरं च। व्यासं गुक्षं गोड्पटं सहान्तस्॥

इत्यादि श्लोक पर के हर हर शेल उन के जपर पुष्पवधी कर माध्यां नमस्कार करते हैं जी कीई एमा न कर उस की वहां रहना भी कठिन है यह दक्ष मंगर की दिख्लाने के लिये करते हैं जिस में जगत्में प्रतिष्ठा ही कर माल मिले कितने ही मठभागे राइस्य ही कर भी मन्याम का श्रममान मात्र करते हैं कमें कुछ नहीं मंन्याम का वहीं कमें है जो पांचवें समुद्राम में लिख श्राये हैं उस की न कर के व्यथे समय खोते हैं। जी कीई श्रन्छा उपरेश कर उस के भी विरीधी हीते हैं बहुधा ये लीग भन्म कर्राच्च धारण करते श्रीर कोई रेशेंव संप्रदाय का श्रममान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो श्रम मत श्रथीत शंकराचार्थीक का स्थापन श्रीर चक्रांकित श्राद्रि के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संस्थासी ली उश्वति श्रीर यावत्पावंड मार्ग हैं तावत् के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संस्थासी लोग ऐसा सम्भते हैं कि हम की खण्डन मंडन से क्या प्रयोजन है हम तो महात्मा हैं एमें लोग भी संसार में भारकप हैं। जब ऐसे हैं

तभी तो वेटमार्गविराधी वाममार्गादि संपदायी, ईसाई, ममलमान, जैनी, श्रादि बढ़ गये श्रव भी बढ़ते जाते हैं श्रीर इन का नाग होता जाता है तो भी इन की श्रांग्व नहीं खुलती ! खुले कहां में ?जो कुछ उन के मन में परीपकार वृद्धि श्रीर कार्यक्रम करने में उत्साह होवे किना ये लीग अपनी प्रतिष्ठा खान घीन के सामने अन्य अधिवा कुछ भी नहीं समभते और संसार की निन्दा में बहत हरते हैं पन: ( लोके धणा । लोक में प्रतिष्ठा (विक्तेषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर छी कर विषयभाग प्रवेषणा । प्रवेष शिर्घा पर मोहित होना इन तीन एपणा श्री का त्याग करना उचित है जब एषणा हो नहीं कटी पन: संन्यास क्यों कर हो सकता है ? अर्थात पत्तपातरहित वैदमागीपदेश में जगत की कल्याण करने में अहिनेश प्रवृक्ष बहुना सन्यासियी का सुख्य काम है जब भपने २ भधिकार कार्सों को नहीं कर्त पन: संन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है नहीं ती जैसे राहस्य व्यवहार की र स्वार्थ में पविश्वम कार्त हैं उन में अधिक पविश्वम परीपकार कार्त में मन्त्रामी भी तत्प्र रहं। तभा सब आयम उन्नति पर रहे। देखां ! तुद्धार सामने पाखण्ड सत बदले जाते हैं ईसाई समलमान तक होते जाते हैं तिनिक भी तुम से अपने धर की रहा श्रीर हमरी की सिलानानहीं बन सकता ? बने ती तब जब तस करना चाही! जब लो दत्तमान और भविष्यत् में उन्नितिशोल नहीं होते तब ली बार्यादक्षे बोर अन्यदेगस्य मन्थां को हृष्टि नहीं होती जब हृष्टि के कारण वेदादि मत्यशस्त्री का पतन पाठन ब्रह्मचर्यादि यायमी के यथावत अन्ष्ठान मर्वापरेश होते हैं तभी टेगांबति होतो है। चेत रक्वो ! बहुत सो पाखण्ड की वर्ति तुम को महम इ दोख एडता है जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिजियां बतलाता है तब उस के पाम बहुत स्त्री जाती हैं श्रीर हांय जोड़ कर पुत्र मांगती हैं श्रीर बाबाजी सब की पत्र होने का आयोर्वाट देताहै उन में से जिसर की पत्र होता है वहर समस्ती है कि बाबाजी के बचन से हुआ जब उस में कोई पूंछि कि सुअरी कुछी. गधी श्रीर क्रक टो पादिके बच्चे कच्चे किस बाबाजों के वचन से होते हैं ? नव कुक भी उत्तर न दं सर्वा गो। जो कोई कई कि में खड़के की जोता रख सकता है तो अधि छो क्यों मर जाता है ? कितने हो धूर्स लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े र बुडिमान् भो धांखा खा जाति हैं जैसे धनसारों के ठग वे लीग पांच सात सिल के दूर २ टेश में जाते हैं जो ग्रारीर में डोलडाल में अच्छा होता है उस की सिंड बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में धनाव्य होते हैं उस के सभीय जंगन में उस किह को बैठाते हैं उस के साधका नगर में जाकी श्रजान बन के जिस किसो की एक ते हैं सम न ऐसे महातमा की यहां कहीं देखा वा नहीं कि ऐसा सन कर प्रकेत हैं कि

वह महात्मा कीन और कैमा है ? माधन कहता है बड़ा सिंह प्रा है मन की बाने बतला देता है जो मुख में कहता है, यह हा लाता है वड़ा यांगीगाज है लम के दर्शन के लिये हम अपने घर हार छोड़ कर देखते फिरते हैं में ने किसी से सुना था कि व महास्था दूधर की और आये हैं ग्रहस्य अहता है जब वह महात्मा त्म की मिले ती हम की भी कहना दशन किंगे और मन की बाते पंके ग इसो प्रकार दिन भर नगर में फिर्न फीर प्रत्येक का उस सिष्ठ को बात कह कार राजि की इक्ट्रेसिस साधक हो कार खात पात और सी रहते है फिर भी प्रतिकाल नगर वा याम में जा के उसी प्रकार दो तौन दिन अहकर फिर चारी साधक किसी एक २ धनाका में बोलते हैं कि वह महात्सा मिलग्य तम को दर्शन करना हो तो चलों बेजन तैयार होते हैं तब साध करन से प्रकृत है कि तुम का बात एकना चाहते ही ? इस से कई। कोई पृत्र को इच्छा अरहा, कीई धन को कें। इंग्रोमिक रूगाकी स्रोद कें। इंग्रेट के जीतने की उन के। वंगाधक ने नार्टि है मिंड साधकों ने, जैसा संकेत किया है। ता है अप्रति जिस का पन कोड़फ्दा भी उस की दाहना और किस केर पृथ को इच्छा हो। उस को सम्प्राल किस की गीग निवारण को इन्छा हा उस की धांड भोर भीर जिस का शब् जातन को इन्छा का उस का यों है से लेजा के सामने वाली की बाच से बठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी मस्य वह सिद्ध अपनी सिंहाई को स्मप्त से उच्चस्वर से बीलगा है ख्या ग्रहां छत्। र धाम पत्र करते के जीत पत्र की इस्का कार्क कार्या है। इसी एकार धन को इस्का वाले में क्या यहां प्रान्त्यां रक्तों हैं जी घन को इत्छा करके चाया ?' व आ रही' के पास धन कहा धरा है? रोग वाले से 'क्या इस बैद्य ह भी तुराग इ. इ. ते की इ.च्छा से आया इस वेटा नहीं जी तेरा रोग इहार्य जा किसी बदा के घास घर सर् जब उन का पिता को है। ती उस का साधक अगता की साता होगा हो ती तर्जनी, जो भाद गेंगों होता मध्यमा, जो स्वागी का ली खनामिका, जा कान्या कोंगी हो तो किनिधिका अगुली चला देता है। उस का देख यह सिह कहता है कि तरा पिता रोगी है। तेरा माता, तेरा भाई, तेरा स्वा भार तेराक सारोगा है। तब तो वे चारों के चारों वड़े मी हित हो जाते हैं मायक लीग उन से अहते है देखी! जैसा इस ने कहा या वैसे हो है वा नहीं? रहन के कहा के सा त्म ने कहा या वैसे हो हैं तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया धीर हमारा भी बड़ा भाग्यीद्य या जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दशन करके हम क्रताये हुए। साधक कहता है सनी भाई। ये महामा मनागामी है यहां बहुत दिन है रहने याने नहीं जो कुछ इन का आगार्थाट लेना हो हो अपनी र सामध्ये के

अनुकृत इन की तन, मन, धन में सेवा करों कों कि सेवा से मंत्रा मिलती हैं जो किसो पर प्रसन्न होगरे तो लाने क्या वर टेटें सन्तें को गति चपार है "ग्रह कथ" रीमें लक्षी धंशी क्षी किन कार बहि हुए में अने की प्रशंभा करते हुए धर को और जात है साधक भा उन के साथ ही चर्न जाते है क्योंकि कोई अन का पार्खंड खाम न देव छन धनाच्यी का जी कीई मित्र भिना उससे प्रशंसा जरते के हमी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते है उन २ का उशान्त सब कह दिते हैं जब नगर में हमा मचता है कि अमुक ठीर एक बंडे भारे सिंड अधि हैं चली उन के पास । जब मेला का मेला का कर बहुत से लेश प्रदेश लगते है कि महा-राज मेरे भन का हमात कि इये तब नो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चूप चाप शी कार मीन साध जाता है श्रीर कहता है कि हम की बहुत सत सताश्री तब ती भार तम के साधक भा कथने लग जाते हैं जी तुम इन का वहत मताथीं में ती चन जार्र में भोर जा काई बड़ा धनाटा होता है वह साधक की अलग बला की पकता है कि अमार मन को जात कड़ना दो तो हम मच मानी माधक ने प्दा कि का बात है । धनादा ने उस से कड़ दो तब उस की उसा प्रकार के संवत से लेला के चराल देता है जर्म सिंह ने सम्भा के भट कह दिशा तब तो सब भिला भव ने सन भा कि ऋड़ी। बरे डा सिड पुरुष है कोड़े सिठाई, कोई पेसा, कांद्र कप्रया कंद्र आगफीं, कोंद्र कपड़ा आंद कोइ साधा सामग्री सेट करता फिर अबरक साम्या वस्त भी रशीतव तक ययह मूट करते है आर कि की र दें। एक आंख के अधि शांठके पूरों का प्य होने का भाषाभी देश गांच उता के दिलेता है और उस से महस्त कपरे लेकर कहा हैता है कि जो तेरी सन्तीमिक होगोता पन है। जायगा। इस प्रकार के बहत में ठग होते हैं जिन को विदान हो परोजा कर सकते हैं और कार्र नह इस नियं बंटा दिविद्या का पढ़ना मत्संग करना होता है जिस से कोई उस को त्रशह में न फमा मंत्र भी रीका भी बदा मंत्र क्या किमन्य का नेव विद्या ही है विना विद्याग्रिका के जान नहीं होता जी बाल्यावस्था में उसम शिला पार्त है वेही भन्त्र भीर विदान होते हैं जिन की कुमग है व दृष्ट पायो महामुखे हो कर बड़े टाख पात है इसी लियं जान की विशेषक हाहै कि की जानता है यहां मानता है

न वित्ति यो यस्य गुगप्रकर्ष स तस्य निन्दां सततं करोति। यथा किरातो करिकुंभनाता मुक्ताः परित्यज्य विभक्तिंगुंनाः॥

े सह किसो किन का स्नांक है जो जिस का गृथ नहीं जानता वह उस की निना निरम्तर करता है जैसे जंगली भीन गजसकाओं की छोड़ गुंजा का हार पहिन निताह वैसे ही जो पुरुष विदान, जानी, धामिक, सत्पुरुषी का संगी, योगी,

पुरुषार्थी, जितिन्द्रिय, मुशीन, होता है वही धर्मार्थ काम मीच को प्राप्त हो कर इस जन्म और पर जन्म में मदा शानन्द में उष्ठता है। यह आर्य्यावक्षिनवासी लोगी के मतिवषय में संचेप से लिखा इस के आर्ग जी थीड़ामा आर्य्यराजामी का इति-हास मिला है इस की सब सज्जनी की जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है

श्रव श्रायांवतिनेशीयनाजवंश कि जिस में श्रीमान् महाराज "युधिहिन्द" सेनी के महाराज य्यपान "ए येन्त हुए हैं उस इतिहास को सिखते हैं। श्रीर श्रीमान् महाराज । "स्वायं सवसन्" जी में लेक महाराजा "यिधिहिन्द" पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है श्रीन इस में मज्जन लीगी का इधन के कुछ इतिहास का वर्तमान विद्ति हीगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्थी संमिलित 'हरियन्द्र-चित्रका" श्रीर "मोहनचित्रका" जी कि पाचिक पत्र श्रीनायहार से निकलता था। जी राज प्रताना नेश में शहराज उत्यप्त , चित्रे हुगढ़, सब की विदित है यह उस में हमने अनुवाद किशा है यदि ऐमें ही हमारे श्रायमज्जन लीग इतिहास श्रीर विद्या पुम्तकों का खीज कर प्रकाश करेंगे तो नेश को बड़ा ही लाभ पहुचेगा ॥ उस पत्र संपादक ने अपने मित्र में एक प्राचीन पुम्तक जी कि संवत विक्रम के १०६२ सत्रहमी बयामी का लिखा हुशा था उस में हक्ष पत्र के सम्पादक महाग्रय ने यहण कर श्रपने संवत् १८३८ मार्गशीध शुक्क पत्र १८०२० किश्म श्रीत् ने प्राचिक पत्रों में छाया है सा निम्न लिखे प्रमाण जानिये।

### **त्रार्यावर्त्तरशौयरानवंशा**वली

इन्द्रप्रय में ऋिनागानि योमनाहाराज यगपाल पर्यन्त राज्य किया जिन में योमनाहाराजि पृथिष्ठिर में महाराजियगपाल तकवंग अर्थात्पोढ़ी अनुमान १२४ (एक सी चीबीम राजा वर्ष ४/५० मास्ट दिन १४ समय में इए हें इन का ब्योग :-

| राजा शक                                                  | वर्ष | स्य | दिन ह | त्राध्येगाजा    | वप    | भाम      | दिन           |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------------|-------|----------|---------------|
| त्रायेगजा १२८ ४                                          | 3845 | جع  | 98    | 8 राजा प्रावसंध | 军制    | <b>E</b> | २२            |
| ची <b>मना</b> हाराज                                      |      |     |       | ५ दितायगम       | 55    | >        | <b>E</b> .    |
|                                                          |      |     | •     | ६ क्वमल         | E ?   | γ 🤻      | <b>&gt;</b> 0 |
| श्रनुमानपोठी ३०वर्ष १०८० माम ११<br>दिन १० इन का विस्तार: |      |     | । स   | ० चित्रस्य      | ્રમૂ  | ₹        | و حد          |
|                                                          |      |     |       | ८ दृष्टगैन्य    | 24    | \$ o     | > %           |
| श्राय्येगजा                                              | वव   | मास | दिन   | ८ राजा उग्रमेन  | りて    | Ċ.       | <b>₹</b> 8    |
| १ राजा युधिष्ठिर                                         | ₹₹   | ζ   | २५ ,  | १० राजा ग्रस्न  | 55    | ני       | z 9           |
| २ राजा परीचित                                            | ٤ ٥  | 0   | •     | ११ भ्यनपति      | É E_  | ÿ        | પ્ર           |
| े राजा जनमेजय                                            | £ 8  | c   |       | १२ रणजीत        | हु भू | 9 9      | R             |

| !           | -                    |                | ÷           |            |                     | •            |            |              |
|-------------|----------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| ' শ্বা      | र्धगजा               | वर्ष           | मास         | द्नि       | श्रार्थेराजा        | वय           | मास        | दिन          |
| १ ₹         | <b>मर</b> संभ        | ર્દ 8          | ·S          | 8          | - ८ कहुन            | 8 २          | ٤          | ₹8           |
| १ ४         | मस्बद्ध              | ६्५            | 0           | ₹ 8        | १ मज                | ३२           | २          | 83           |
| १५          | नग्धिदिव             | <b>પ</b> ્ર    | १०          | ż          | १० असरचृड           | ۍ د          | ₹          | 8 €          |
| 8 7         | सुचिर्थ              | ४२             | \$ \$       | <b>ર</b> ્ | ११ श्रमापान         | २२           | 88         | ર ધ્         |
| १७          | श्रमेन दूसर          | () <b>4</b> ,5 | 8.0         | ζ          | १२ दग्रय            | ⊃ y          | 8          | १२           |
| . १८        | पवनसेन               | ५५             | 7           | १०         | १३ वीरसान           | ģ <b>?</b>   | <b>c</b>   | ११           |
| ₹₹.         | मधावी ।              | ५,२            | ς ο         | ۰ ۶ ۰      | ् १४ वोरमानमन       | c 8          | o          | ₹ 8          |
| ى ت         | मीनचौर               | y o            | ŗ           | ₹?         | गाजा वीरसाल म       | न का बी      | महा        | प्रधान       |
| י כ         | भागदेव               | c 8            | Ĉ           | 2 2        | ने सार कर राज्य (   | क्या वंश     | १८ वह      | १८८५<br>१    |
| 23          | न्द्रस्टिब           | 89             | 8 8         | ₹ :        | भास५ दिन ३ इ        | त काबि       | स्तार      | -            |
| پ ⊊         | पुणमन                | 83             | ۲.          | ၁          | श्राचंग (जा         | बच           | माम        | दिन          |
| <b>≒</b> 8  | <b>क्र</b> स्था      | ১৪             | १०          | ε          | १ राजावीरमधा        | . ३५         | ? 0        | د            |
| २्∮         | भने सक               | 40             | 8 3         |            | २ श्रीजनासंह        | २७           | ઇ          | 35           |
| * *         | उद्यवीन              | ३६.            | 8           | ٥          | भ मबे <del>दत</del> | <b>र</b> ृष  | ā          | १०           |
| ₹,5         | द्वनमन               | 80             | ? o         | <b>ર</b> ્ | ४ भ्वनपति           | १४           | 8          | १०           |
| ¥,E         | दशात                 | <b>∌</b> ₹     | o           | 3          | ५ वश्यमन            | ३१           | ঽ          | १३           |
| <b>⊋</b> ¿  | भौमणान               | ¥ 12           | ц           | <b>C</b>   | ् महापान            | 8 0          | تر         | ు            |
| ã o         | त्तमका               | 85             | 8 8         | २१         | ं ७ ग्रच्गाल        | ₹.           | 8          | ą            |
| ₹ (         | (ता शिसक के प्र      | भान वि         | ायवा न      | चे मक      | ८ मंघराज            | c s          | 2          | १०           |
| <b>₹</b> [7 | ।। के। सार्क         | र राज्ध        | <b>किया</b> | वोद्धा     | ८ तंजपाल            | २८           | ११         | १०           |
| 8.8         | धर्म ५००             | माम            | ३ दिन       | es 1       | १० माणिक चन्द       | ₹ 3          | 9          | <b>२</b> . १ |
|             | का विस्तार:          |                |             |            | ११ कामभनो           | ४२           | <b>y</b> ( | १०           |
| भ           | (श्रेगजा             | वर्ष           | मास         | दिन        | १२ शतुमदैन          | ζ.           | 8 8        | १३           |
| 8           | वियवा                | 63             | ₹           |            | १३ जावनलांक         |              |            |              |
| ¥           | प्रमेनी              | <b>४</b> ३     | C           | <b>૨</b> १ | १४ इरिराव           | <b>ર</b> ર્ર | १०         | ₹&           |
| 3           | वारमेना              | 4 5            | १०          | Ċ.         | १५ वीरमेनःदूसर      | (I) 34       | २          | २०           |
|             | 75                   | c 8            | <b>C</b>    | <b>ર</b> ३ | १६ पादिस्य केत्     |              |            |              |
|             | हरिजित               | ₹4.            | £           | 23         | राजा मादित्य        |              |            |              |
|             | परमर्स ना            | 88             | २           | 2.3        | जा के।"धन्धर"नाम    |              |            |              |
| 9           | <b>म</b> स्त्रुपाताल | ₹•             | <b>ર</b>    | <b>٦</b> १ | मार्कर राज्य किय    |              |            |              |
|             |                      |                | *           |            |                     |              |            | -            |

सव्याद्यप्रकाशः॥

| 1   | म्।      | स १४ दिन २६ द           | न का       | विस्तार        |               |                | आर्यश्राजा      | वर्               | साम      | दिन          |
|-----|----------|-------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|
|     |          | त्रार्थराजा             | वर्ष       | माम            | दिन           | <del>પ</del> ્ | नरसिंहपास       | ہ تے              | 0        | ₹0           |
|     | 8        | राजाधंवर                | 83         | e              | २.४           | ž,             | सामपान          | <b>2</b> 2        | 8        | १७           |
| : ; | ₹        | महर्षो                  | ४१         | ₹.             | <b>ર</b> હ    | c.             | रघुपान          | २२                | ą        | <b>ગ</b> ુધૂ |
|     | ₹        | सनर्ची                  | ५०         | १०             | 28            | =              | गोविन्द्पास     | ₹ 5               | 8        | e 9          |
| ;   | 8        | म <b>हा</b> यु <b>ड</b> | भ्         | ₹              | <b>E</b> .    | ₹              | <b>असृत्याल</b> | <b>इं</b> €       | १०       | १ इ          |
| ٩   | t.       | दुरनाथ                  | <u>ې د</u> | <del>પ</del> ્ | <b>२</b> ५    | ð \$           | बलीपाल          | १२                | 9,       | ₹ 3          |
|     | Ę        | जोबनराज                 | 84         | 2              | ¥             | 8 8            | महोपान          | <i>y</i> <b>3</b> | ۲        | ន            |
|     | ప        | कट्रमेन                 | 8 2        | 8              | <b>&gt;</b> = | १ >            | हर्गपाल         | 8 3               | ζ        | 8            |
| 8   | <u>.</u> | अ। बील क                | પૂર        | <b>१</b> ≎     | د             | १३             | सीमपान 🕾        | 2.3               | ې د      | ₹ .·         |
| ę   | ŗ        | राजपान                  | ∋ે €       | o              | c             | ₹ 8            | मदनपाल          | १७                | 90       | 85           |
|     |          | राजा राजपान             | को         | मामंत          | भहान          | १५             | कर्मपान         | Y                 | <b>ર</b> | Þ            |

पाल ने मार कर राज्य किया पीता ? वर्षे १ भाम । दिन ० इन का विस्तार नर्हा है :--

गाजा महानपालक राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने अवंतिका उज्जन मे घटाई कर्क राजा सहान्याल की भार र्के राज्य किया पोट्टी १ वर्षे ८३ साम ० दिन ॰ इन का विस्तार नहीं है।

राजा विक्रमादित्य की गालिवाहन का उसराव सम्द्रपान योगी पेठण के ने मार कर राज्य किया पीती १८ वर्ष ३०२ माम ४ दिन २० इन का निक्ताव --

|   | श्रार्थ्य राजा | वर्ष | माम        | दिन |
|---|----------------|------|------------|-----|
| Ś | समृद्रशान      | ¥ 8  | ঽ          | ٦٥  |
| Þ | चन्द्र पाल     | ∌€   | <b>y</b> . | 8   |
| ž | साहायपान       | 8.8  | 8          | 8 8 |
| ૪ | देवपान         | e =  | 8          | ₹ € |

राजा विक्रमपाल में पश्चिमदिए। का राज्य । मलयाचल बंहरा धा इन पर चढ़ाई कार्ज में टान में लहा। को, इस लडाई संग्लुखनम् सं विक्रम पाल को सार कर उलग्रमा का राज्य किया पीदो २० सर १ (सःस १ दिन १६ इन का विस्तार.

१६ विकस्याल २३

73

|    | यार्थगाना       | <b>a</b> 4 | साम         | चित्र |
|----|-----------------|------------|-------------|-------|
| Ż. | मन्यचनः         | 4 8        | <b>&gt;</b> | ٠. د  |
| ⊇, | विक्रमचन्द्र    | 15         | ٠,          | 9,5   |
| 5  | प्रभान नन्द्र । | . 20       | *,          | y     |
| ×  | रामनस           | १३         | 2.8         | C.    |
| ij | हरीचंद          | 88         | ₹           | > ∺   |
| 1  | कन्यागचन्द      | 80         | ¥           | ਲ     |
| )  | भोमचन्द्र       | १६         | 2           | ₹     |

|            | श्रार्थराजा   | वर्ष       | मास | दिन |
|------------|---------------|------------|-----|-----|
| 5          | लीवचन्द       | २ <b>६</b> | ₹   | ३२  |
| ٤          | गोविन्दचन्द   | ३१         | c   | १२  |
| <b>१</b> 0 | रानो पद्मावती | * 8        | •   | ۰   |

रानी पद्मावती मर गई इस के पुत्र भो कोई नहीं या इस लिये सब मुत्स-हियों ने सलाइ करके इरिप्रेम वैरागी को गही पर बैठाके मुत्सही राज्य करने लगे पीटी ४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ इरिप्रेम का विस्तार:—

|      | श्रार्थगात्रा | वर्ष | माम        | दिन        |
|------|---------------|------|------------|------------|
| ۶    | इग्रिंस       | S    | <b>y</b> , | १६         |
| 2    | गाविन्ह्येम   | 2 %  | Ą          | <b>~</b>   |
| ET T | गापानप्रम     | १५   | S          | <b>ર</b> ઘ |
| 8    | महाबाह        | Ę    | <b>C</b>   | ع ۾        |

राजा महाबाइ राज्य की इ के बन में तपथयी करने गये यह बगाल के राजा श्राधिमन ने सन के इस्ट्रप्रस्थ में श्रा के श्राप राज्य करने लगे पोढ़ा १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इन जा विस्तार:-

|   | <u>त्रायंगाता</u> | वय   | माम                       | दिन |
|---|-------------------|------|---------------------------|-----|
| 8 | राजा प्राधीमे     | न १८ | <del>प</del> ्            | २१  |
| र | विलावन <b>सेन</b> | १२   | 8                         | ঽ   |
| ₹ | केंग्रव में न     | १५   | e,                        | १२  |
| 8 | साधमन             | १२   | 8                         | 2   |
| ¥ | मयूरमेन           | २०   | 8.8                       | २७  |
|   | MIN N. A          |      | the standard and a second |     |

<sup>\*</sup> यह प्रावती शावित्वचन्द्र और राजा हो।

|    | श्रार्थराजाः | वर्ष       | मास      | दिन        |
|----|--------------|------------|----------|------------|
| Ę  | भोमसेन       | ų          | १०       | ٤          |
| 9  | कल्याणमेन    | 8          | <b>C</b> | २ १        |
| 5  | इरोसेन       | १२         | ٠        | <b>२ ५</b> |
| 3  | चेमसे म      | 5          | ११       | १५         |
| १० | नारायणसेन    | २          | २        | ₹६         |
| 88 | सक्यो मेन    | <b>२</b> ६ | १०       | 0          |
| १२ | दामोट्रसेन   | <b>8</b>   | પ્ર      | 38         |

राजा दामोदर सेन न अपने छम-राव की बड़त दु:ख दिया इस लिये राजा के छमराब दोपसिंह ने सेना मिला के राजा के माथ लड़ाई की छस लड़ाई में राजा की मार कर दोपसिंह आप राज्य करने लग पीढ़ी ६ वर्ष १०० मास ६ दिन २२ इन का विस्तार:—

|    | <u>कार्य</u> राजा | वपे | मास | दिन        |
|----|-------------------|-----|-----|------------|
| 8  | दोपसिंह           | 63  | ર   | २६         |
| ₹  | राजमिं इ          | १४  | ¥   | ø          |
| ₹  | <b>रणसिंह</b>     | 3   | _   | <b>१</b> ? |
| 8  | नर्सिंड           | 84  | ٥   | १५         |
| ¥. | इरिसिंह           | १३  | २   | २८         |
| Ę  | जीवन सिंह         | ζ   | o   | ę          |

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिया की मेज दी यह खबर पृथ्वीराज चहाण वैराट के राजा सुन कर जीवनसिंह के छाप चढ़ाई करके आये भीर लड़ाई में जीवनसिंह को मार कर इन्द्रप्रस्थका

| ंदा                        | ज्य किया पी         | ही ५ व     | व ८६   | मास ॰    |  |  |  |
|----------------------------|---------------------|------------|--------|----------|--|--|--|
| दिन २० इन का विस्तार:      |                     |            |        |          |  |  |  |
|                            | चार्यराजा           | वद         | मास    | दिन      |  |  |  |
| Ş                          | पृथ्वीराज           | १२         | ₹      | १८       |  |  |  |
| २                          | श्रभयपाल            | <b>\$8</b> | પૂ     | १७       |  |  |  |
| æ                          | दुर्जे <b>न</b> पान | 8 8        | 8      | 8 8      |  |  |  |
| 8                          | <b>उदयपाल</b>       | 8 8        | e      | €        |  |  |  |
| પૂ                         | यगपान               | ₹ €        | 8      | <b>२</b> |  |  |  |
| राजा यग्रपाल के जपर सुलतान |                     |            |        |          |  |  |  |
| श ह                        | विद्रीन गारी        | गढ़ ग      | जनां स | चद्।दे   |  |  |  |

करके भाया भीर राजा यशपास की (प्रयाग) के किले में संवत् १२४८ मास में पकड़ कर के दिकिया पश्चात् (इस्ट्रप्रस्थ) भर्थात् (दिक्रीकाराज्यश्राप (सुलतान शहा यद्दीन ) करने लगा पीटी ५३ वर्ष ०४५ मास १ दिन १० इन का विस्तार बहुत इतिहास प्रतकी में लिखा है इस लिये यहां नहीं लिखा ॥ इस के भाग वीड जैन मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति स्रोमह्यानचमरस्वतीस्वामिनिर्मितेसत्वार्धप्रकाशि मुभाषाविभूषितस्राय्योवर्तीयमतः खगडनमगडन-विषयः एकादशः समुद्धासः सम्पूर्णः ॥११॥

# अनुभूमिका (२)॥

---

अवग्रायीव संस्थानकी में सत्याऽसत्य का यथावत निर्णयकार नेवासी वेटविद्या क्षट कर अविद्या फैल की सत सतान्तर खड़े इसे यहाँ जैनचादि के दिद्या विकृत मतप्रचार का निमित्त इसा व्योंकि बाल्मोकीय श्रीर महाभारतादि में जैनियीं का नाममात भी नहीं मिखा श्रीर जैनियों के ग्रंथी में बान्मीकीय श्रीर भारत ं संक्षित "राम.कारणादि" की गावा बहे विस्तारपूर्वका निखी है इस से यह मिड सीता है कि यह सत इस के पीर्क चना, क्योंकि जैसा अपने सत की सहत प्राचीन जैन। मोग निखर्न हैं यैसा छोता तो बामसाकाय चादि यंथों में उन की कछा ं चन्त्रय कोती इस लिये जैन सत इन ग्रंथीं के पक्ति चला है। केरि कर कि जैनियीं के संयों में से कथाओं की लेकर बाल्योकीय आदि संय तने शिंग ती उन से पंक्रमा ना किया कि वाला किया का दिसे लुद्धार पंथी का नाम नेख भी की नहीं? धोर नहार यें में बंगे है ? का पिता के जमा का दर्शन पत्र मार सजता है ? कभी नहीं। इस स यक्षी सिंह होता है कि जैन, बीड, भन जैब, शांतादि मर्ती के पाइ चना ह यस इस १२ सार्डंड सम्झाम में जी २ जेनियों के सतिविषयक लिखा गया है सी न तम के पंथीं के पर्त पर्यक्ष लिखा है इस में जैनो लोगी ता वहा न सामना चाडिये क्योंकि जो २ इस ने इन के समविष्य से निका है यह अवल मत्यात्म य क निर्णयार्थ है न कि विरोध का हानि करने के श्रुर्थ । इस लेख का जब जैनी बीड वा अन्य लीग देखें में तब मद का सत्याइस छ के निशीय में विचार कीर लेख करने का समय मिलेगा कोर बीच में होगा जब तक वादी प्रतिवादी हा जर प्रोति से वाद वा लेख न किया जाय सब तक सत्यात्रसत्य का निणेय नहीं ही मकता। जब विद्वान लीगी में सत्याऽसत्यका निषय नहीं हीता तभी अविदानी की सहा अन्यकार में पड कर बहुतद्ध्य उठाना पहला है इस लिये संशक्षे जय शीर प्रसत्वकी चयके अयं सिक्ता सेवाद वा लेख करना वसारा सन्व जाति का मध्य काम है। यदि ऐसा न ही तो मन्छी की छन्नति कमी न ही। चौर यह बंध जैनमत का विषय विना इन के मल मत याली का चप्दे साम श्रीर दीव करने वासा होगा क्या कि ये सीग श्रपन प्रस्ति की किसी श्रन्य मत वाल के। देखने, पहने वा लिखने की भी नहीं देत । वह परिश्वम से मेरे और विशेष शार्थसमाल मुखई के 'नी "सेठ सेवकलाल क्रण्यदास के" पुरुषार्थ से ग्रंथ प्राप्त हुये हैं तथा काशीस्थ "जैनमभाकर" यंगलय में छपने भीर मुम्बई में "प्रकरणरत्नाकर" ग्रंथ के छपने से भी सव लोगों की जैनियों का मत देखना सहल हुआ है। भला यह किन विद्वानों की बात है कि भपने मत के पुस्तक आप ही देखना भीर दूसरों को न दिखलाना! इसी से विदित होता है कि इन ग्रंथों के बनाने वालों की प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रंथों में भसंभव वातें हैं जो दूसरे मत वाले देखें गे तो खण्डन करें गे भीर हमारे मत वाले दूसरी के ग्रंथ देखें गे तो खण्डन करें गे भीर हमारे मत वाले दूसरी के ग्रंथ देखें गे तो इस मत में खबा न रहे गी। भनु जो ही परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन की भपने दोष तो नहीं दोखते किन्तु दूसरी के दोष देखने में भति उद्युक्त रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम श्रपने दोष देखनिकाल के प्रथात दूसरे के दोषों में हिए दे के निकालें। भव इन बीह जैनियों के मत का विषय सब सजनों के सनुष्य धरता हुं जैसा है वैसा विचारें।

किमधिकलेखेन वृद्धिमद्रयाषु॥

# अथ दादग्रसमुल्लासारम्भः ॥

-- \* --

श्रथ नास्तिकसतान्तर्गतचारवाकको हुजैनसत्वंडनसंड-निविषयान् व्यास्थासः

काँदे एक बृहस्पति नामा पुरुष हुमा था जो बेट, ईंग्वर और यज्ञादि उक्तम कर्मों को भी नहीं मानता था। देखिये ! उन का मत :—

> याबज्जीवं सुर्वं शैविनास्ति मृखोरगोचरः। भम्मोमृतस्य देइस्य पुनरागमनं कुतः॥ १॥

कोई मनुष्यादि प्राणी सृत्य के अगोचर नहीं है अथोन सब को मरना है इस निये जब तक गरीर में जीवरहै तब तक सुख में रहे जो कोई कई कि भमां चरण में कट होता है जो धमा को छोड़ें तो पुनजिमा में बड़ा दृ: ख पावें । उस को "चारवाक" उत्तर देता है कि अर भोने भाई? जो मर्क पद्मात् भरीर भसा ही जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुन: संसार में न आवे गा दूस लिये जैसे हो मक वैसे आनन्द में रहो, लीक में नीति से चनो, ऐष्ट्य को बढ़ाओं और उस से इस्कित भीग करो यही नोक समस्मा परलोक कुछ नहीं। देखी! पृथियो, जल, अश्वित, वायु इन चार मृती के परिणाम में यह भरीर बना है इसमें इन के योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जेसे मादक द्रव्य खाने पीन से मद (न्या) उत्पन्न होता है हमी प्रकार जीव ग्रारोर के साथ उत्पन्न हो कर ग्रारोर के नाथ के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस की पाप पुरुष का फल होगा? ॥

तचैतन्यविशिष्टदेह एव चातमा देहातिरिक्त चात्मनिष्रमा गाभावात्॥

को इस गरोर में चारों भूतों के संयोग से कीवाला उत्पन्न हो कर उन्हीं के दियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीक कोई भी जीव प्रत्यच नहीं होता हम एक प्रत्यच हो को मानते हैं क्योंकि प्रत्यच के विना धनुमानादि होते ही

नहीं इस लिये सुख्यप्रत्यच्च के सामने अनुमानादि गीण हो ने से उन का यहण नहीं करते सुन्दर स्त्री के प्रालिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। (उन्हर ये पृथिव्यादि भूत जड़ है उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होतो है वैसे हो प्रादि सिष्ट में मनुष्यादि यरीरी की प्राकृति परमेश्वर कन्ता के विना कभी नहीं हो सकती। मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाध नहीं होता वर्ध कि मद चेतन की होता है जड़ का नहीं। पदार्थ नप्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किमी का नहीं होता इसी प्रकार अदृष्य होने से जीवका भी अभाव न मानना चाहिये। जब जीवाका सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब धरोर की छोड़ देता है तब यह धरोर जो सत्यु का प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व या वैसा नहीं हो सकता। यही बात बहदार एयक म कही है:-

### नाइं मोइं बबोमि अन्चित्यभायमारमिति॥

याजवनका कहते हैं कि ई मैंवेयि! में मोइ में बात नहीं करता किल् भाका भविनायों है जिस के यांग से गरीर चेट्टा करता है जब जोव भरार से प्यक ही जाता है तब प्रकीर में जान कुछ भो नहीं रहता जो टेड में प्रथक प्रांका न हैं। ती जिसके संयोग में चेतनता भीर वियोग से जड़ता छोता है बह देश में पथक है जैसे शांख भवको टेखनो है परन्त् अपने को नहीं दसा प्रकार प्रत्यत्त का करने वाला अपने एन्टिय प्रत्यच नहीं कर मकता जैसे अपनी अपन स सब घट पटा द घटाये देखता है वैसे श्रांख की अपने जान सदेखता है। जा द्रा है वह द्रा हा बहुता है दृश्य कभी नहीं होता, जैसे विना आधार श्राविय्कारण के विना कार्य, श्रव यवी की विना अवयव और कर्णा के विना कर्म नहीं रह सकते बसे कर्णा के विना प्रत्यच कैसे हो सकता है ?। जो सुन्टर स्वाक साथ समागम करने हो को पुरुष। र्घका फल मानो ती चिणिक सुख श्रीर तम में द्राय भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि हाने से दृःख भीगना पड़िगा। जी कही दुःख के खुड़ाने श्रीर सुख के बहाने में यस करना चाहिये तो मुति सुख की इति हो जाती है इस लिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं। (चारवाक) को दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे सूखे है जैस धान्यार्थी धान्य का ग्रहण भीर वस का त्याग करता है वस इस सेसार एं वृद्धि -सान् सुख का ग्रहण और दुःख का लाग करें क्यें कि इस सीक्ष के उपस्थित सुख को कीड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख को इस्का कर धुन्ने कि शित वदोता श्राग्नि हो चादि कमे उपासना श्रोर ज्ञान काण्ड का श्रन्ग्ठान परलोक के लिये करते हैं वे श्रज्ञानों हैं। जो परलोक है ही नहीं ती उस की श्राशा करना मृर्वता का काम है क्यों कि:—

> श्राग्निहोनं वयो वैदास्विटगडं भस्मगुग्वनम्। वृद्धिपौरपहीनानां जीविकेति वृहस्पति:॥

चारवाक मत प्रचारक ' हहस्पति' कहता है कि प्रानिहोंन, तीनवेद, तीनसंह, श्रीर भग्म का लगाना वृद्धि श्रीर पुरुषाधेरिहत पुरुषों ने जीविका बना ली
है किल् कांटे लगने प्रादि से उत्पन्न हुए दृ:ख का नाम नरक । लोकसिंह,
राजा, परमेश्वर श्रीर देह का नाम होना मोच श्रन्य कुछ मी नहीं है । उत्तर,
विध्यक्षी सुख मान को पुरुषाय का फल मान कर विषय दृ:खनिवारणमान
में क्षतकत्वता श्रीर खंगे मानना मूर्यता है श्रीनहोंगिट यज्ञीं में वायू, हिट्ट,
जल की गिंह हागा श्रारोग्यता का होना हम से धर्म, श्रय, काम, श्रीर मीच की
मिंडि हीतों है हम की न जान कर वेट देश्वर श्रीर वेदोक धर्म की निन्दा करना
ध्रम्मी का काम है। जी विद्याह श्रीर भरम धारण का खंडन है मो ठीक है। यदि
करकादि से हत्यन्न हो दृ:ख का नाम नरक हो तो हम से श्रिष्ठ महारोगादि
नरक क्यों नहीं १। यश्रिष्ठ गाना को एक्वय्येवान श्रीर प्रजाणलन में समये
होने से श्रीर माने ती ठीक है परना जी भन्यायकारोपापी राजा हो हम को भी
परम्यवर्थत मानति ही तो त्रारोगी मा कोई भी मूर्थनहीं। ग्रारोग का विस्तिद हीना
माव सील है ती ग्राह कुक्त पादि श्रीर तुम में क्या सेट रहा १ किल् श्राकृति ही
मात्र निन्न रही। चारवाक :--

श्रानम्पा नलं शीतं शीतस्पर्भस्तथाऽनिलः। कंनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभात्तवाद्यवस्थितिः॥१॥ न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः। नैव वर्णाश्यमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥२॥ पश्रचेन्त्रितः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यित। स्विता यनमानन तत्र कस्मान्ति हिंस्यते॥३॥ मृतानामिष नन्त्रनां श्राहं चेतृप्तिकारणम्। गच्छतामि चन्त्रनां व्यर्थं पार्थयकत्पनम्॥४॥ स्वर्गस्थिता यदा तृतिं गच्छे युस्तव दानतः।
प्रासादस्योपिरस्थानामव करमान्त दीयते ॥ ५॥
यावज्जीवित्सुखं जीविदणं कृत्वा घृतं पिनेत्।
सस्मीभूतस्य देइस्य पुनरागमनं कृतः॥ ६॥
यदि गच्छे त्यरं लोकं देइादेष विनिर्गतः।
करमाद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेइसमाकुलः॥ ७॥
ततश्च जीवनोपायो बाह्मणैर्विहितस्विह।
मृतानां प्रेतकायीणि न त्वन्यद्विद्यते कचित्॥ ८॥
वयो विदस्य कर्त्तारो भगडधूर्त्तिशाचराः।
जर्मरीतुर्फरीत्यादिपगिडतानां वचः स्मृतम्॥ ६॥
स्वश्चस्याव हि शिश्चन्तु पत्नीग्राद्यं प्रकोर्त्तितम्।
भगडस्तद्वत्यरं चैव ग्राह्मजातं प्रकोर्त्तितम्।
भगडस्तद्वत्यरं चैव ग्राह्मजातं प्रकोर्त्तितम्॥ १०॥
मांसानां खादनं तद्वन्तिशाचरसमोरितम्॥ १०॥

चारवाक, श्राभाषक, बीढ, श्रीर जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव में मानते हैं। जो र स्वाभाविक गृण हैं उस र में द्रश्यमंग्रल हो कर सब पदार्थ बनते हैं की दें जगत् का कर्ता नहीं। १॥ परन्तु इन में में चारवाक ऐसा मानता है किन्तु पर लोक श्रीर जीवाका बीढ जैन मानते हैं चारवाक नहीं ग्रंघ इन तोनी का मत की दें र बात छोड़ के एक सा है न को हे स्वगं, नको है नरक श्रीर न को हे परलो के में जाने वाला श्राका है श्रीर न वणीयम को क्रिया फलद्रायक है। २॥ जो यक्त में पश्च को मार होम करने से वह स्वगं को जाता हो तो यजमान श्रपन पितादि को मार होम कर के स्वगं की क्यों नहीं भंजता है। ३॥ जो मं इए जीवीं का याढ़ श्रीर तपण टिप्तकारक होता है तो परदेश में जाने वाले माग्री में निर्वाहाय श्रम वस्त्र श्रीर धनादि को क्यों ले जाते हैं? क्यों कि जैसे स्तक के नाम से श्रप्णेण किया हुआ। पदार्थ स्वगं में पहुंचता है तो परदेश में जाने वाले ले लिये उन के सस्त्रों भी घर में उन के नाम से श्रप्णेण करके टिग्रान्तर में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वगं में वह क्यों कर पहुंच सकता है १॥ ४॥ जो मत्ये लोक में दान करने से स्वगंवासो टिम हीते हैं तो नोचे टेने से घर के जपर स्थित पुरुष टिम क्यों मही होता है। ५॥ १॥ १॥ इम लिये जबतक जीवे तब तक सुख से जीवें सुष्प टिम क्यों मही होता है। ५॥ १॥ १॥ १॥ इम लिये जबतक जीवे तब तक सुख से जीवें

जी घर में पदार्श न हों तो ऋण ले के शानन्द करे, ऋण देना नहीं पड़े या क्यों कि जिस गरीर में जीव ने खाया पिया है जन दोनों को पुनरागमन न होगा फिर किस से कीन मांगगा? भीर कीन देवेगा? ॥ ६ ॥ जी लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्यों कि जो ऐसा होता तो कुटुब्ब के मोह से बढ़ हो कर पुन: घर में क्यों नहीं आ जाता १॥ ७॥ इस लिये यह सब बाह्य गीं ने अपनी जीविका का जपाय किया है जो दग्गाचादि मृतकिष्ठा करते हैं यह सब उन की जोविका का लोला है ॥ ६॥ बेट के बनाने हों भांड़, धूर्म, और निगाचर अर्थात्राचम ये तोन हैं "जफरी" 'तफरी" दत्यादि पंडितों के धूर्मता यक्त बनने हें ॥ ६॥ देखी। धूर्मों की रचना घोड़ के लिख को ग्यों यहण कर उस के माथ समागम यजमान की म्लोस कराना कन्या से ठहाआ दि लिखना पूर्मी के विनान हीं हो सकता॥ १०॥ श्रीर जी मांम का ग्वाना लिखा है वह बेट भाग राज्य का बना वा है ॥ ११॥ सकता॥ १०॥ श्रीर जी मांम का ग्वाना लिखा है वह बेट भाग राज्य का बना वा है ॥ ११॥

उत्तर ) विना चैतन परमध्वर की निर्माण किये जह पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव में नियमपूर्वक मिल कर उत्पन्न नहीं हो सकते। जो स्वभाव से ही हीत हीं ती दिलीय मध्ये, चन्द्र एथिया श्रीर न जवादि सीक आप में आप क्यीं नहीं बन जाति है ?॥१॥ स्वर्गे सुख भीग और नरक दृष्य भीग का नाम है। जी जीवातमा न चीता ती मत द: ख का भीका जीन ही सर्क ! जैसे इम समय सुख द: ख का भीका जोव है वैसे पर जन्म मंभी होता है क्या सन्य भाषण श्रीप परीपकारादि क्रिया भी वणीयमियां कोनि फल हींगी अभा नहीं ॥ २ ॥ पश्रमार के होम करना बेटादि सलागकों में कहीं नहीं निखा श्रोर सुतकीं का याद तथीं करना कपोलक नियन हैकीं कि यह वेटादि सत्य शास्तों के विरुद्ध होने में भागवतादि प्राणमत वासी का मत है इस लिंग इस बात का खंडन अखंडनीय है ॥ ३ ॥ जो बस्त है उस का अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता. देह भरम घो जाता है जीव नहीं, जीव ती टूमरे प्रशेर में जाता है इस लिये जी कोई ऋण। दि जरविराने पदार्थों से इस लीक में भीग कर नहीं देते हैं वे नियय पापी ही अर दूसर जनामें दु:खक्रपो नरक भीगत हैं इस में कुक भी संटेह नहीं ॥ १ ॥ टेह से निजल कर जीव स्थाना लर और ग्रगेरान्तर की प्राप्त हीता है भी र उस को पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुक भी नहीं रहता इस निये पुनः कुट्म्य मं नहीं आ सकता॥ ५॥ इतं ब्राह्मणीन प्रेतकमं प्रवनी जीविकार्य बना लिया है परन्तु वदाता न होने से खंडनीय है॥ हु॥ अब कहिये जो चारवाक चादिने वेट्रांदि सत्यशास्त देखे सुने वा पढ़े होते तो वेट्री की निन्दा कभी न करते कि वंद भांड़ धूर्र श्रोर निशाचरवत् पुरुषीने बनाये हैं ऐसा वचन कभी न

निकालते हो भांड छत्ती निगाचनतम् महीवरादि टीकाणार हण है उन की ससीता है वहीं की महीं परना शीवा है सारवास, शाभागत, तील और तिन थीं पर कि इन्होंने मूल चार बेटों की संहिताओं का भी न सना, न देखा और न किसी विदान से पढ़ा इसी लिये नष्ट खटब्हि हो कर कट पटांग वंदी की निन्दा अपने लगे दुष्ट बाममाधियों की प्रमाण शृन्य कर्पालक नियत स्वष्ट टीका भी की देख कर वेदों से विरोधी हो अर अविद्यारुपी अगाध समृद्र में जा गिरे ॥ २॥ असा विचारना चाहिये कि म्बो से ध्रय के लिंग का ग्रहण करा के उस री समारम करना और यज्ञात की अन्या से होंभी ठठा घाटि करना सिवाय वाममार्गी मोगी से बन्ध मनुष्यी या कामनहीं है विना इन महापायी वाममा शियों की जुष्ट व दार्थ से विषयीत, अगुड आख्यान कीन करता १ भलत भीकती इन चार्याका यादि पर्हें जो कि विना पिचार वेटों को निन्दा करने पर सरपर एए सनिका तो अपनी यदि से काम नियाहा करें विचार उन में इतनो विद्या हो नहीं धी जो सत्यासत्य का विचार कर भरत जा मंडन भीर भसत्य का खंदनकर्त । ८॥ चौव चो मांस खाना है यह भी उनी वाममार्गी टीकाकारों की लीला है इस है निये उन को राचम कतना उचित है पर्न वेदीं में कहीं साम का खाना नहीं लिखाइस स्तिव इत्यादि निया वाती का पाप उन टीकाकारी की भीर जिल्लोंने वेटों के जाने सने विना सनमानी निन्दा को है नि:संदेह उन को लगगा सन मा यह है जि जिन्हीं में बेटें। में विगेध किया और कर में और कर में वे अवस्य अविद्याक्षी अन्तकार में पह के सुखकी बदले दाक्ण द:ख जितना पार्वे स्तना ही स्थत है। इस लिये मगुत्र मात्रका वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ८ ॥ जो वासमागियों ने भिष्या कर्ण सकस्पना करके वेदी के नाम से प्रधना प्रयोजन सिंह करना अर्थात यथेप्ट नदापान, मांस खाने भीर परस्वीग्रमन करने भादि दण्ट कोंगा की प्रहत्ति होंगे के असे वेटी का कलंक सगाया दन्हीं वार्ता का देख कार चारवाक, बीड तथा जैन सीग वेदी की निन्दा कारने सुग और प्रथक् एका वेदविषद अनीम्बर्वादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया। जी चारवाकादि वैदी का मुसार्थ विचारते तो भूठी ठीका श्री की देख कर सत्य वेदीक सत से कों हाय थी बैठते ? क्या वर्षे विचार "विनामकास विपरीतम्बि:" जब नष्ट अष्ट हीने का समय बाता है तब मन्य की उसटी बुढि हो जाती है।

यब जो चारवाकादिकों में मेट है मी लिएते हैं। ये चारवाकाटि बहुत मी यातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की हत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और इस के नाग के साथ ही जीव का भी नाग्र मानता है। पुनर्जन्य और परलोक की नहीं मानता एक प्रस्व प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक प्रस्त का अर्थ "जो बोलने में प्रगत्भ और विशेषार्थ वैतंडिक होता है"। हीर बीड जैन प्रस्थ चादि वारी प्रमाण अनादि जीव पुनर्जन्म परलोक और मृक्ति को भी गानते हैं इतना हो चारवाक से बीड और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, पेद ईम्बर की निन्दा, परमत्दिष और छः यतना जगत्का कर्षा को ईन ही दस्यादि हातीं में सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत संविपसे दर्शा दिया। बीड मत्वि विषयम संघीप से निख्त हैं। —

# कार्यकारगभावाहा खभावाहा नियासकात्। व्यवनाभावनियमो दर्शनानारदर्शनात्॥ १॥

कार्यकारणभाव पर्यात् कार्य्यक दर्शन से कारण थीर थारण के दर्शन से कार्याद का सामानकार प्रयम्न से श्रेष से अनुसान शीना है उस के बिना गाणियीं के संपूर्ण व्यवसार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि सम्बर्ण से थनसान नी स्थिक सान का धारवाक से भिन्न गान्ता बीतों की हुई है बीड चर प्रवार के हैं :--

एक "माध्यमिक" इमरा "धोमाचार" शिल्ना "शीर्या (की व्यापक शीर भीषा "वैसान रिका "वडा निवेसीतं स बीजः" जो बर्ज से सिंड की अर्थात् को न बात कायशी बिंदि में यारिस र की माने श्रीय भी द दिया न या वे उस र की नहीं साने। इन में में पटना 'माव्यमिक'मवेशन्य सानता है यार्गत जित्ते पदार्थ हैं वे सब कत्य कर्यात यादि भेन भी क्रीतेयल में नहीं यहते मध्य में यो पतीत होता है वड रों प्रतीत समय में है पशात शन्य हो नाता है जर्म उपालि के पर्व घट नहीं था प्रकृतिक प्रवात नहीं रहता श्रीर घटनासमय में शासना शीर पटाणी नार में छान लाने से घटतान नहीं रहता इस निये ज्ञा भी एक तत्व है नुसरा "सीभाचार" जी बाह्यमच्य मानता है अर्थात पदार्थ भीतर जात से आपने है आहर नहीं हैसे घटजान आत्मा में है तभी मन्थ कहता है कि यह घट है जो भीत्र अन न हों तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है तीरवा"सीवांचिक" हो बाहर रूप्रे का अन्मान भानता है क्यों कि बाहर कोई पटार्थ साहोपाइ प्रसान नहीं होता जिल् एकरेश प्रत्यच होने से ग्रेष में भन्मार जिया जाता है इस का ऐसा भत है। चीथा "बैभाषिक" है इस का मत बाहर पढ़ाई प्रत्यन होता है भीतर नहीं जैसे 'अर्य नोनो घट: 'इस प्रतीति में जीनय्क घटाकृति बाहर प्रतीति होती है शहरीमा मानता है। यदापि इन का आचार्य दुउ एक है तथा शिर्यों के बुडि भेद में चार प्रकार शाखा की गई हैं जैसे ्र व्यक्ति होंगे में जार प्रका धरस्ती-गमन और विदान सत्यभाषणादि श्रेष्ठ काकी करते हैं समय एक परन्तु अपनी र वुदि के बनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वीक चारी में "माध्यमिक" सब

को चिणिक सानता है अर्थात् चण २ में वृद्धि के परिणाम होने से को पूर्वेचण में ज्ञात वस्त या वैसा ही दूसरे लगा में नहीं रहता इस लिये सब को चाणिक मानना चाडिये ऐसे मानता है। दूसरा योगाचार जो प्रवृत्ति है सी सब दुःखरूप है क्यीं कि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा सीतान्तिक-सब पदार्थ अपने र लचणी से लचित होतं हैं जैसे गाय की चिन्हीं से गाय भीर घोड़ के चिन्हीं से घांडा जात होता है वेसे सचाम लच्च में मदा रहते हैं ऐसा कहता है। चौथा वैभाषिक-शून्य हो को एक पटार्थ मानता है। प्रथम माध्यमिक-मन को गुन्ध मानता या उसी का पच वैभाषिक का भी है इत्यादि बीडी में बहत में विवाद पेच हैं इस प्रकार चार प्रकार को भावना मानते हैं। 🗸 उत्तर : जो सब गुन्य हो ती श्रम्य का जानने वाला श्रम्य नहीं ही मजता श्रीय जी सबश्रम्य हीवे तो श्रम्य की गून्य नहीं जान सके इस निये शन्य का जाता और जैय दो पदार्थ मिड इंति है श्रीर जो योगाचार बाह्य श्रन्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भोतर होना चालिये जी कही कि पर्वत भीतर है तो उस के छुट्य में पर्वत के समान अवकाग कहां है इस लिये बाहर पर्वत है श्रीर पर्वतज्ञान श्राका में रहता है सी लान्तिक किसी पदार्थ की प्रत्यच नहीं मानता ती वह श्राप ख्यं शीर उस का वनन भी श्रनस्य होना चाहिये प्रत्यत्त नहीं जो प्रत्यत्त नहीं तो "अर्थ घटः" यह प्रयोग भी न होना चाहिये किला "अयं घटेकदेश:" यह घट का एक देश है और एकदेश का नाम घट नहीं किला ममदाय का नाम घट है। 'यह घट हैं' यह प्रशास है प्रश्मिय नहीं क्यों कि सब अवयवी में अवयवी एक से उस के प्रत्यत्त हीने में सब घट के अवयव भी प्रत्यत्त चीत है प्रचति भावयव प्रत्यत्त होता है। चीवा वेभाविक -वाहा पदार्थी जो प्रत्यच सानता है वह भो ठोक नहीं की कि जहां हाता और जान होता है वहीं प्रयान होता है यद्यपिप्रत्यन का विषय बाहर होता है तदाकार जान यात्माओं हीता है वैसे जो चिणिक पदार्थ और उस का जान चिणिक भी ती "प्रत्यभिज्ञा" अर्थात् सैने वह बात का धी स्परण न श्राना चाहिये परन्त पूर्वेद् प्रस्त का सारण होता है इस लिये चणिक बाद भी ठीक नहीं की सबद्ध्व हा ही चौर सुख कुछ भी न होती सुख को अपेचा के विना ट्: यह सिंह नहीं हो सकता। असे राजि की अपेका से दिन और दिन को अपेका से राति होती है इस लिये सब दःव मानना ठीक नहीं जो खनलग हो माने तो नेव हर का नश्चण है चौर रुपलक्त है जैसे बट का रूप बट के रूप का लक्षण चल्त लक्ष्य से भिषा है भीर गन्ध पृथिवी में अभिन्न है इसी प्रकार भिनाऽभिन्न लच्चन समनना चाहिये। ग्रूम्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् भूत्य का जानने वाला शूम्य भिकडोता है।

## सर्वस्य मंसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्यंकरमंमतम्॥

जिन को बोद तोर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसी लिये ये होनी एक हैं और पूर्वित भावना चत्रस्य अर्थात् चार भावनाओं में सकल वास-नाधीं की निहिन्त में भून्यकृष निर्वाण अर्थात् मृत्ति मानते हैं अपने ग्रिष्टों की योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के बचन का प्रमाण करना अनादि बुढि में वासना होने से बृदि ही अनेकाकार भामतों है उन में में प्रथम स्कंध :--

#### रुपविज्ञानवेदनामंज्ञामंकारसंज्ञकः॥

(प्रथक) जी इन्द्रियों में कपादि विषय यहण किया जाता है वह "कपस्तंध" हमरा धालय विश्वान प्रवृत्ति का जानना कप व्यवहार की 'विज्ञानस्तंय" (तीसरा) कपस्त्रान्य भीन विश्वानस्त्रान्य में उत्पन्न हथा मुख दृश्व धादि प्रतीति कप व्यवहार की 'वेदनास्त्रान्य" (चीया । गी धादि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने कप को 'मजास्त्रान्य"। पांचवां विद्रनास्त्राध में गग हैपादि क्रिय और खुधा तथादि उपक्रिय, मद, प्रमाद, ध्रमिमान, धर्म और ध्रधमेरूप व्यवहार की 'संस्त्रार स्त्रान्ध" मानते हैं। मब संमार में दृश्व कप दृश्व का घर दृश्व का साधन कप भावना करके संमार में छुटना चारवार्की में धिवक मृति धीर ध्रमुमान तथा जीव की न सानना थीड सानते हैं।।

देशना लोकनाथानां सत्त्वागयवशान्गाः।
भिद्यन्ते वह्षा लोके उपायविह्नाः किल ॥१॥
गम्भौरोत्तानभेदेन क्वचिक्योभयलच्याः।
भिन्ता कि देशना भिन्ताः श्रून्यताइयलच्याः॥२॥
दादशायतनपूजा येयस्करौति वौद्धा मन्यन्ते।
प्रयानुपादा वह्यो दादशायतनानि वै।
परितः पुजनौयानि किमन्यैरिह पूजितैः॥३॥
जानेन्द्रियाया पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च।
मनो वृद्धिरिति प्रोक्तं दादशायतनं वृधैः॥४॥

धर्यात् जो जानी विरक्ष, जीवनमुक्ष, सोकी के नाय, बुड धादि तीर्यंकरीं की पटार्थों के स्वरूप को जनाने वाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को बहुत में भेद धीर बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥

बड़े गंभीर श्रीर प्रसिद्ध सेट्से कहीं २ गृप श्रीर प्रकटता से भिन्न २ गुकशी के उपदेश जी कि न्यन लक्षण्यत पूर्व कह श्राये उन की मानना ॥ २॥ जी हादशा-यतन पूजा है वहीं मांच करने वालों है उस पूजा के लिये बहुत में द्रश्यादि पदाधीं की प्राप्त होते हाद्शायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयोजन ?॥ ३ ॥ इन की द्वाटशायतन पूजा यह है : - पांचन्नानदन्द्रिय अर्थात् स्रोत, त्वन, चन्न, जिह्ना, और नासिका पांच कर्मेन्द्रिय अर्थान् वाक्, इस्त, पाद, गृह्य और उपस्य ये १० इन्द्रियां और मन, बुडि इन ही का सतकार अर्थात् इन की आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बीद का मत है ॥ ४ ( उत्तर ) जो सब संसार द:खरूप होता ती किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यच दीखती है इस निये मब संसार दुः खरूप नहीं हो सकता कि लु इस में सुख द: ख दोनों हैं। और जो बीड लीग ऐसा ही सिडान्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथा तथा श्रोपध्यादि सेवन करके शरीररचण करने मं प्रवृक्त हो कर सुख क्यों मानते ? जी कही कि इस प्रवृक्त ती होते हैं परन्तु इस की दः खु हो सानते ई ते। यह कथन हो सम्भव नहां क्यों कि जीव सुख जान कर प्रवृक्त घोर दःख जान के निवृत्त हीता है। संसार में धर्मक्रिया विद्या सत्संगादि खेड व्यवहार सब सुखकारक हैं इन का कांद्रे भी विहान द:ख का लिंग नहीं मान सकता विना बीही के। जी पांच स्कॅंध हैं वे भी पूर्ण अपर्ण हैं की कि जी ऐसे २ स्कत्ध विचारने लगें तो एका २ के अने क भंद हो सकते हैं। जिन तीर्थं बरीं को उपरेशक शीर लोजनाथ मानते हैं शीर अनादि जो नाथीं का भी नाथ परमात्मा है उस की नहीं मानते ती उन तीर्धकरीं ने उपदेश किस से पारा ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा अधन सम्भव नहीं क्यों कि कारण के विना कार्य नहीं हो सकता। अयवा उन के कयनान्द्रमार ऐसा हो होता तो अब भी उन में विना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्सङ्ग किये विना जानी क्यों नहीं हो जाते? जब नहीं होते तो ऐमा कयन सर्वेषा निर्मुल और युक्ति श्रन्य सिवात रोगयस्त मनुष्य के बर्झाने के समान है। जो श्रन्यकृप हो छहैत उपटेश बीडी का है तो विद्यमान वसु शून्यकृष कभी नहीं हो सकती इां सुन्तर कारणरूप तो हो जाती है इस लिये यह भी कथन समरूपी है। जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पृषीन हाद्यायतन पूजा मोत्त का साधन मानते हैं ती द्राप्राण ग्रीर ग्यारवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय ग्रीर ग्रम्स:करण की पुजा भी मोचपद है तो इस बौद्धी श्रीर विषयी करों में क्या भेद रहा ? जी जम

से ये बीड नहीं बच सके तो वहां मृति भी कहां रही जहां ऐसी बातें है वहां मृति का क्या काम ? क्या हो इन्हां नं अपनी अविद्या की उन्नित की है जिस का माहण्य इन की विना दूसरी से नहीं घट सकता निवय तो यही होता है कि इन को वेट ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला। पूर्व तो सब संसार की दुःचक पी भावना को, फिर बीच में हादशायतन पूजा लगा दो, क्या इन की हादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मृति की देने हारी हो सके तो भला कभी भांख मीच के कोई रत्न दूंटा चाहें वाट्टें कभी प्राप्त हां सकता है ? ऐसी ही इन की लीला वेद ईश्वर को न मानने स हुई अब भी सुख चाहें तो वेट ईश्वर का आयय ले कर अपना जन्म सफल करें। विवक्त विलासयन्य में बीडीं का इस प्रकार का मत लिखा है :— 🎶

बौद्धानां स्गतो देवो विश्वं चच्चणअंग्रस्। श्रार्थ्यभन्वास्थ्यातन्वचतुष्टयमिदं क्रमात्॥१॥ द:खमायतनं चैव ततः समुदयो मतः। मार्गण्वेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रुयतामतः ॥ २॥ दः खसंसारिगास्कन्धास्ते च पंच प्रकौर्त्तिता:। विद्यानं वेटनासंद्या संस्कारी रूपमेव च ॥ ३॥ पंचेन्द्रियाशि शब्दा वा विषया: पंच मानसम्। धर्मायतनमेतानि दाद्शायतनानि तु॥ ४॥ रागादीनां गगो यः स्वात्सम्देति नृगां इदि। श्रात्मात्मीयस्वभावास्यः स स्वात्समृद्यः पुनः॥५॥ चिंगिकाः पर्भसंस्कारा दृति यावासना स्थिरा। स मार्ग इति विद्येयः स च मोचोऽभिधीयते॥ ६॥ प्रत्यचमनुमानं च प्रमाणं दितयं तथा। चत्: प्रसानिका बौद्धाः स्थाता वैभाषिकारयः॥ ७॥ श्रधो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण वह मन्यते। सीव। न्तिकेन प्रयच्याच्योऽची न बहिर्मतः॥ ८॥

त्राकारसहिता बृह्यिगाचारस्य संमता।
केवलां संविदं ख्यां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः॥ १॥
रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छे दसंभवा।
चतुर्शामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्त्तिता॥ १०॥
कत्तिः कमगढलुमौगढंग चौरं पूर्वाक्रभोजनम्।
संघो रक्तांवरत्वं च शिश्यये बौद्धभिच्याभः॥ ११॥

बीडों का सुगत देव बुड भगवान पूजनीय देव श्रीर जगत् चणभंगुर शास्त्री पुरुष और भार्थी स्त्री तथा तत्वों की भारता संज्ञादि प्रमिद्धि ये चार तत्व बीही में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विष्व की द:ख का घर जाने तदनन्तर समुदय बर्घात् उन्नति होती है और इन की व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ संसार में दु:ख ही है जो पंच म्कांध पूर्व कह याये हैं उन को जानना ॥३॥ पंच चार्नेन्द्रिय उन ने प्रव्हादि विषय पांच श्रीर मन बुंडि श्रन्त: करण धर्म का स्थान ये हादम हैं ॥४॥ जो मनुष्यों ने हृदय में रागदे बादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुद्य श्रीर जी आतमा आतमा के संबंधी शीर स्वभाव है वह आख्या इन्हों में फिर समुदाय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार चिण्क हैं जी यह वासना स्थिर होना वह बोडीं का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्य रूप ही जाना मीच है ॥ ६ ॥ बीड लीग प्रत्यच और अनुमान दी ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं-वैभा-षिक, सीवांतिक, योगाचार श्रीर माध्यमिक ॥ ० ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है कीं कि जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिंड पुरुष नडीं मान सकता। श्रीर सीवांतिक-भीतर की प्रत्यच पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार-प्राकारसहित विज्ञानयुक्त बृद्धि को मानता है। श्रीर सध्यमिक नेवल अपने में पदार्था का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों की नहीं सानता॥ ८॥ श्रीर रागादि ज्ञान के प्रवाह की वामना के नाग्र से उत्पन हुई मुित चारी बीडी की है। २०॥ सगादि का चमड़ा कमण्डल मृंड मुंड़ाये, वल्कल वस्त्र, पूर्वोक्त अर्थात् ८ वजे से पूर्व भोजन अर्कलान रहेरते वस्त का धारण यह बीबों के साध्यी का वैश है ॥ ११ ॥ (उत्तर) जो बीबी का सुगत बुद ही देव है ती उस का गुरु कीन था? और जो विश्व चणभंग हो ती चिर दृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा सारण न होना चाहिये जो चणभंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुन: स्तरण किस का होवे ? ॥ १ ॥ जो चणिकवाद

हो बौडों का मार्ग है तो इन का मोच भी चण्भंग होंगा जो जान से युक्त अप्र द्र्य हो तो जह द्र्य में भी जान होना चाहिये और वह चालनादि किया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीखता है वह मिण्या कें में हो सकता है ? जो याकाण से सहित बुद्ध होंवे तो दृष्य होंना चाहिये जो केंवल जान ही हृद्य में याकाण होंवे बाह्य पदार्थों के केंवल जान ही माना जाय तो जेय पदार्थ के बिना जान हो नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विश्व होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि बात संचिपतः बीडमतस्थीं को प्रदर्भित कर दो है अब बुद्धिमान् विचार-शोल पुक्ष अवलोकन करके जान जायें में कि इन को केमो विद्या और कैसा मत है। इस की जैन सोग भी मानते हैं यहां से आग जैन सत का वर्णन है। प्रकरण बक्त कर हो हो सात का वर्णन है।

बीद लं!ग समय २ में नवीनपन से (१ व्याकाश, (२) काल, (३) जीव, (8) प्रज्ञाय चार द्रव्य मानते हैं श्रीर जेनी लीग धर्मीस्तिकाय, श्रवमीस्तिकाय, त्रानामास्तिकाय, पुत्रनास्तिकाय, जीवास्तिकाय, श्रीर कान इन छ: द्रव्यीं की सानते हैं। इन में काल की श्रास्तिकाय नहीं मानते किल गैमा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तः नहीं उन में से 'धर्मा स्तिवाय' जो गतिप रिणामी पन में परिणास को प्राप्त इत्रा जीव श्रीर पहल इस की गति के समीप से स्वस्भन करने का हत है वह धर्मास्तिकाय। श्रीर वह श्रमंख्यपदेग परिमाण श्रीर लीक में व्यापक है। इसरा 'अधर्मास्तिकाय" यह है कि जो स्थिरता से परिगामी इए लीव तथा प्रतन को स्थिति के आअथका हित् है। तोसरा "आकागास्तिकाय" उस को कहते हैं कि जो सब द्रश्रों का श्राधार जिस में श्रवगाइन प्रदेश निगेस श्रादि किया करने वाले जीव तथा प्रतनीं की अवगाइन जा हित् और सवेव्यापी है। चौथा "पद्मलास्तिकाय" यह है कि जो कारण कप सुद्धा, निर्याणकरम, वर्णे, गंप, स्वर्गे, कार्य का लिंग प्रनिश्चीर गलने के स्वभाव वाला होता है। पांचवां जीवास्तिकार जी चेतना लचण ज्ञान दर्शन में उपयुत्त अनन्त पर्यायों में परिणामी होने वाला कर्मा भीता है। श्रीर क्:ठा "काल" यह है कि जो पूर्वीत पंचास्तिकार्यों का परख श्रपरत्व नवीन प्राचीनता का चिक्करूप प्रसिद्ध वर्त्तमान रूप पर्व्यायों में युक्त है वह काल कहाता है। (समीचक) जो बीडों ने चार द्रव्य प्रति समय में नशेनर मान हैं वे भार्त हैं क्यों कि ग्राकाण, काल, जीव श्रीर परमाण ग्रेनिये वा पुराने कभी नहीं ही सकते, क्यों कि ये अनादि और कारणकृप में अविनागी हैं पुन: नया और पुरानापन कैमे घट सकता है। श्रीर जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि

पर्याउधमें द्र्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में याजाते हैं इस सिये पाकाय, परमाणु, जीव पीर काल मानते तो ठीक था भीर जो नव द्र्य वैग्नी घक में माने हैं वे ही ठोक हैं भ्यां कि पृथियादि पांच तस्त्व, काल, दिया, याजा भीर मन ये नव प्रयक्ष २ पटार्थ निश्चित हैं एक जीव की चेतन मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन वौदों की मिथा पचपात की बात है।

शव जो बीत श्रीर जैनी नांग सप्त भंगी श्रीर स्थादाद मानते हैं सो यह है कि "सन् घट:" इस को प्रधम भंग करते हैं क्योंकि घट अपने वर्शमानता से यक स्थात् घड़ा है इस ने अभाव का दिरीध किया है। दूमरा भंग "असन् घट:" घड़ा गईं हे प्रथम घट के भाव ने यह घड़े के श्रमहाव में दूमरा भंग है। तीसरा भंग यह है कि "सबस्ब घट:" अर्थात् यह घड़ा ती है परन्तु पट नहीं क्योंकि डन दोनों से प्रवक्त हो गया। चीया भंग "घटोऽघट:" जैमें "श्वट: पट:" दूसरे पट के श्रभाव की अर्थता श्वाने में होने से घट श्वट कहाता है द्रगपत् उसकी दो संज्ञा श्वर्थत् घट भी है। पांचवां भंग यह है कि घटको पट करना श्वी य श्वर्थत् घट श्वीर श्वट भी है। पांचवां भंग यह है कि घटको पट करना श्वी य श्वर्थत् उस में घटपन वक्त्य है और पटपन श्वक्ताच्य है। क्टां भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं श्वीर जो है वह है श्वीर कहने योग्य भी है। श्वीर सातवां भंग यह है कि जो कहने की इट है परन्तु वह नहीं है भीर कहने के योग्य भी घट नहीं यह सम्मभंग कहाता है इसी प्रकार !—

स्यादिक्त जीवोऽयं गयमो अंगः ॥१॥ स्यान्ताक्ति जीवो हितीयो अंगः ॥२॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो अंगः ॥३॥ स्यादिक्त नाक्तिनाक्तिरूपो जीवस्तुर्यो अंगः ॥४॥ स्यात् श्रक्ति श्रवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥४॥ स्यान्ताक्ति श्रवक्तव्यो जीवः प्रशे अंगः ॥६॥ स्यात् श्रक्ति नाक्ति श्रवक्तव्यो जीव इति स्त्रमो अंगः ॥ ५॥

चर्यात् — है जोव, ऐसा अग्रन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थीं का जीव में उपावरूप भंग प्रथम कहाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा क्ष्यन भी होता है इस से यह दूसरा भंग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तोसरा भंग। जब जीव ग्रदोरधारण करता है तब प्रसिद्ध और जब ग्रदोर से प्रथक् होता है तब ग्रपसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उस को चत्र्थ भंग कहते हैं। जीव है परन्तु कहने शांग्य नहीं जो ऐसा

कथन है उस को पंचम भंग कहते हैं। जीव प्रत्यच प्रमाण से कहने में नहीं घाता इस लिये चचु प्रत्यच नहीं है ऐसा व्यवहार है उम को कः ठा मंग कहते हैं। एक काल में जोव का अनुमान से होना घोर अट्यपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु चण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहता है।

द्मी प्रकार निख्य सप्त भंगी श्रीर श्रीनिख्य सप्त भंगी तथा सामान्य धर्मा विशेष धर्मी गुण श्रीर पर्यायों की प्रत्येक वस्त में सप्तभंगी होती है वैसे द्र्य, गुण, स्वभाव भीर पर्यायों के श्रनल होने में सप्तभंगी भी श्रनल होती है ऐसा बीड तथा जैनियों का स्थादाद श्रीर सप्तभंगी न्याय कहाता है। (समीचक) यह कथन एक अन्योन्याभाव में साधस्य श्रीर वैधम्धी में चिरिताय हो सकता है। इस सरन प्रकरण को होड़ कर कठिन जान रचना केवल श्रवानिधी के फमाने के लिये हीता है। देखी जीव का श्रीय में श्रीर श्रीत का जीव में श्रभाव रहता हो है जैमे जीव श्रीर जड़ के वर्तमान होने में साध्यये श्रीर चित्रन तथा जड़ है। में वैधम्य श्र्यात जाव में चित्रनत्व श्रीता है श्रीर चित्रन तथा जड़ होने में वैधम्य श्र्यात जड़ है श्रीर चेत्रनत्व नहीं है इसमें गुण कमें खभाव के समान धर्म श्रीर विकट्ठ धर्म के विचार में सब इन का सप्तभंगी श्रीर स्थाहादसहजता से सम्भ में श्राता है फिर इतना प्रयंच बहाना किस काम का है?। इस में बीड श्रीर जिनी का एक मत है। श्रीड़ा मा हो प्रयंक इनि में भित्रभाव भी ही जाता है। श्रीनी का एक मत है। श्रीड़ा मा हो प्रयंक इनि में भित्रभाव भी ही जाता है। श्रीव इस के श्रीमें केवल जैन मत विषय में लिखा जाता है: ...

चिटिचिद्दे परे तत्त्वे विवेकस्ति विचनम्। उपाद्यम्पादेयं हृयं हृयं च क्वितः ॥ १॥ हृयं ह्वि कर्ट्ट रागादि तत्कार्थ्य भविवेकिनः। उपादेयं परं ज्योतिकपयोगैकलच्चग्रम्॥ २॥

जैन लोग "चित्" श्रीर "श्रवित्" श्रयित् चेतन श्रीर जड़ दो हो परतस्व मान ते हैं उन दोनी का विवेचन का नाम विवेक जो र ग्रहण की ग्रेग्य है उम र का ग्रहण श्रीर जो र त्याग करने योग्य है उस र का त्याग करने वाले की विवेकी कहते हैं ॥१॥ जगत् का कक्षी श्रीर रागादि तथा ईश्वर में जगत् किया है इस श्रविवेकी मत का त्याग श्रीर योग से लच्चित परमज्यीतिस्वरूप जी जीव है उस का ग्रहण करना उक्तम है ॥२॥ श्रर्थात् कोव के विना दूसरा चेतन तक्त्व ईश्वर को नहीं मानते कोई भी श्रनादि सिंह ईश्वर नहीं ऐसा बीड जैन लोग

मानते हैं। इस में राजा जिवयमाद जी इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ में निखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दसरा बीह ये पर्यायवाची प्रबद हैं परन्तु बीही में वाममार्गी मदा मांशाहारी बीह हैं उन के साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महाबीर श्रीर गीतम गणधर हैं उनका नाम बीखों में बुद रक्ता है श्रीर जैनियों ने गणधर घोर जिनदर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन राजा शिवप्रसाद जो में अपने "इतिहासितिमिरनाशक" ग्रंथ के तीसरे खगड़ में लिखा है कि "स्वामी ग्रंकराचार्य" से पहिले जिन को हुए कुल एज़ारवर्ष के लग अग गुज़रे हैं सारे भारतवर्ष में बीह भणवा जैनधर्म फैला हुआ हा इस पर नोट "बीड कहने से हमारा आगय उस मत में है जो महावीर के गणधर गीतम खामी के समय से शंकारस्वामी के समय तक वेद विरुद्ध सार् भारत वर्ष में फैला रहा भीर जिस की अग्रोक और संप्रति सङ्गाराज ने साना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। जिन जिस से जैन निकला श्रीर वह जिस से बीह निकला दोनों पर्याय ग्रन्ट हैं कोश में दोनीं का मर्थ एक ही लिखा है और गीतम को दोनों मानत हैं वरेन दोप बंग इत्यादि प्राप्त बीह यंथीं में गान्य मनि गौतम बुद को अक्षमर महाबोर हो के नाम से निखा है पस उस के समय में एक ही उन का मत रहा हागा हमने जो जैन न लिख कर गौतम के मत वालीं की बीड लिखा। उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन की दूसरे देशवाली ने बीड हो के नाम से लिखा है"॥ एसा ही श्रमर कीश में भी लिखा है :--

सर्वत्तः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्त्रधागतः।
समन्तप्रद्रो भगवान्मार्राजङ्गोकाजिज्ञाः॥१॥
षडभिक्तो दशवलोऽद्वयवादी विनायकः।
सुनौन्द्रः योधनः शास्ता सुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥२॥
सशाक्यसिंहः सर्वार्धः सिद्धश्रगोडोटनिश्च सः।
गौतमश्चार्ववन्ध्य सायाद्वीसृतश्च सः॥३॥
श्वमरकोश कां०१—वर्ग १—श्लोक ८—सं १० तक॥

श्रव देखो ! बुद जिन श्रीर बोद तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या "प्रमरिमंह" भी बुद जिन के एक लिखंश में भूल गया है? जो प्रविद्वान् जैन हैं वितो न श्रपना जानते श्रीर न दूसरे का केयल इठमात्र से बड़ीया करते हैं परन्तु जो जैनी में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि "बुद" श्रीर "जिन"तथा "बीद"श्रीर "जैन"

पर्यायवाची हैं इस मंक्छ मन्दे ह नहीं। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है वे जो अपने तीर्यं करों हो को कंवली स्ति प्राप्त श्रीर परमेश्वर सामते हैं अनादि परमेश्वर को दे नहीं सबैज, बीतराग, श्रहेन, कंवली, तीर्यंक्षत, जिन, ये क्ष: नास्तिकी के टेवताश्री के नाम हैं। श्रादि देव का स्वरूप चन्द्रस्दि ने "श्राप्त-निश्चयालंकार" यन्थ्य में लिखा है:—

सर्वन्नो वीतरागादिदोषस्त्रैलोक्यप्रितः। यथास्थितार्थवादी च देवोर्हन् परमेश्वरः॥१॥ वर्मे हो "तौतातिती" ने भी दिखा है कि:—

सर्वज्ञोद्रुग्यते तावन्तेदानीसस्मदादिभिः।
दृष्टो न चैकदंशोऽस्ति लिङ्गं वायोऽनुमापयत्॥२॥
न चागमविधिः किष्चिन्तित्यसर्वज्ञवोधकः।
न च तवार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते॥ ३॥
न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदिस्तद्वं विधीयते।
न चान्वादितुं शक्यः पूर्वसन्यरबोधितः॥ ४॥

यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं, श्रीर जो रागादि दोषों से सहित हो कर पश्चात टोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्यों कि जिस निमित्त से वह गगादि से सता होता है वह मृति उस निमित्त के क्टरने से उस का कार्थ सिक भी अनिता होगी, जो अहर और अस्पन्न है वह सर्वेव्यापक और सर्वेच कभी नहीं हो सकता क्यों कि जीव का स्वरूप एकटेगी श्रोर परिसित गण. कर्म, स्वभाव, वाला होता है वह मब विद्याभी में सब प्रकार यथाये वक्ता नहीं ही सकता इस लिये तुझारे तीर्यंकर परमेश्वर कभी नहीं ही सकते ॥१॥ त्या तुम जो प्रत्यच पदार्थ हैं उन्हीं को मानत हो अप्रत्यच को नहीं जैसे कान में रूप और चन् से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे ग्रनादि परमातमा की देखने का साधन शहान्त: करण विद्या और योगाभ्यास से पविवातमा परमातमा को प्रत्यच्च देखता है जैसे विना पढे विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगास्यास श्रीर विज्ञान के विना पर्मात्मा भी नहीं दीख पडता जैसे भूमि की क्षादिग्णही की देख जान के गुणीं में प्रव्यवित सम्बन्धने पृथिकी प्रत्यन्त हाती है वैसे इस सृष्टि में परमाता के रचनाविशेष लिंग देख के परमाता प्रत्यक्त होता है और जी पापा-चरपेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अल्पामी परमात्मा की श्रीर में है इस में भी परमात्मा प्रत्यन्न होता है। अनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है ? और प्रयत्त तथा अनुमान के होने से ॥ २ ॥ आगम प्रमाण भी नित्य, त्रनादि, सर्वेज्ञ, ईप्लर का बोधका होता है इस लिये ग्रव्ट प्रसाण भी ईप्लर में है जब तीनां प्रमाणीं में ईखर की जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात परमेखर के गर्ची की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्यों कि जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कमी, स्वभाव भी नित्य होते हैं उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधन नहीं ॥ २ जैसे मनुष्यी में नत्ती के विना कोई भी नार्ध्व नहीं होता वैसे ही इस महत्वार्य्य का कर्त्ता के विना होना सर्वधा असंभव है। जब ऐसा है तो ईखर के हीने में सूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता। जबपरमात्मा के उप-देश करने वालीं से सुनेंग पथात् उस का धनुवाद करना भी सरल है। इस मे जेनों के प्रत्यचादि प्रमाणों से ईखरकाखंडन करना पादि व्यवहार प्रमुचित है।

> खनादेरागमस्यार्थी न च सर्वज्ञ द्वादिमान्। कृतिमेगा त्वसत्येन स कयं प्रतिपाद्यते॥१॥ खय तहचनेनेव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते। प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याययोस्तयोः॥२॥

### सर्वज्ञोक्ततया बाक्यं सत्यं तेन तद्गतिता। कथं तदुभयं सिञ्चेत् सिङ्गमुलान्तराहते॥३॥

बीच में सबैज हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो मकता क्योंकि किये हए भारत वचन में उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥१॥ भीर जी प्रमे-शबर हो के बचन से परमेश्वर सिंह होता है तो अनादि देश्वर से आनादि शास्त्र की सिंडि अनादि गास्त्र से भनादि ईश्वर की मिंडि, अन्योऽन्यायय दोव आता है ॥२॥ क्यों कि सर्वज के कथन में यह वेटदाका मत्य और उसी वेट वचन में ईख़र की सिडि करते ही यह कैसे सिड हो सकता है ? उस शास्त्रश्रीर परमेखर की सिडि क नित्रे तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे ती अनवस्था दोष आवेगा॥३॥ ( उन्तर ) हम लोग परमेखर और परमेखर के गुण कमें खभाव की अनादि मानते हैं जुनादि नित्य पदार्थों में जन्यों न्यायय दोप नहीं जा सकता जैसे कार्य से कार्य का जान और कारण से कार्य का बीध होता है कार्य में कारण का स्वभाव श्रीर कारण में कार्थ का म्बभाव नित्य है वैसे परसेखर श्रीर परसेखर के शनत्त विद्या-दि गण नित्व होते में इंग्वरपणीत वेट् में अनवस्था दोष नहीं आता ॥१। २।२॥ ग्रीर तम तीर्थं करीं को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता चींकि विना माता पिता के उन का गरीर ही नहीं हीता तो वे तपयणी ज्ञान भीर मित को की मा सकते हैं वैसे हो संयोग का आदि अवध्य होता है क्यों कि विना वियोग के संयोग हो हो नहीं सकता इस लिये अनादि सष्टि कक्ती पर सात्मा की मानी। देखी। चाहे कितना ही कोई सिंह हो तो भी प्रशेर ग्राटि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब मिड जीव सुष्ति दगा में जाता है तब उस की कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव द:ख को प्राप्त हीता है तब उस का चान भी न्यन ही जाता है ऐसा परिच्छित सामर्थ्य वाले एकटेश में रहतेवाले की देखर मानना विना भ्यान्तिवृद्धियता जैनियों से श्रन्य कोई भी नहीं मान सकता। जी तम कही कि वे तीर्यंकर अपने माता पिताश्रों से इए तो वे किन से श्रीर उन के माता पिता किन से ? फिरउन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि धनवस्था भावेगी।

### (श्रास्तिक श्रीर नास्तिक का संवाद)

इस की आग प्रकरणस्त्राकरके दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के सम्बाद की प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिस की बड़े र जैनियोंने अपनी सन्मति के साथ माना और मुम्बई में क्रपवाया है। नास्तिक) ईख्वर की इच्का से कुक्र नहीं होता जी कुक्र होता है वह कमेरी। (आस्तिक) जो सब कमेरी होता है तो कमें किस से होता है?

जी कही कि जीव श्रादि से हीता है ती जिन श्रीवादि साधनी में कमें जीव अर्चा है वे जिन से इए ? जो कहा कि प्रनादि काल घीर स्वभाव से होते हैं तो घनादिका कूटना धर्मभव हो कर तुझारे मत में मृतिका सभाव होगा। जो कड़ों कि ग्रागभाववत् अनादि सान्त है तो विना यत्न के सब के कमें निहल ही जायेंगे। यदि ई. खर फल प्रदातान हो तो पाप का फल दः ख को जोव यपनी दुस्का में कभी नहीं भोगेगा, जैसे चार श्रादि चौरी का फल दंड श्रपनी दुस्का से नहीं भोगते किन्तु राज्य व्यवस्था में भौगत है वसे हो परमेण्यर के भगाने से जीव पाप और पुरुष की फलों की भीगत है अन्यया कमें संकर की लायेंग अन्य के कर्म अन्य की भीगने पहेंगे। नास्तिक । देखर प्रक्रिय है क्यों कि जी कर्म कर्जी हीता तो कर्म का फल भी भीगन पहता इम निये जैसे हम केवली प्राप्त महीं को श्रक्तिय मानते हैं वैसे तम भी मानी। श्रास्तिक ) देखर श्रक्तिय नहीं किन्तु सिक्रिय है जब चेतन है ती कक्षा क्यों नहीं ? भीर जो कर्ता है ती वह किया से पथक कभी नहीं हो मकता जैसा तुझारा कुलिस, बनावट का देखर तीर्थं कर को जीव से बने हुए मानत हो इस प्रकार के देखर को ते भी विदान नही सान सकता क्यों कि जो निमित्त में ईश्वर वर्न तो चनित्य और पराधीन की कार्य क्यों कि ईग्रार बने के प्रथम जीव था पदात किसी निसिक्त से ईग्रार बना ती फिर भी जोब हो जायगा अपने जोबल म्बभाव की कभी नहां छोड सकता की कि अनन्त काल में जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इस लिये इस अन्।ि स्वतः सिद्ध देख्वर को मानना योग्य है। देखों ! जैसे वर्णमान समय में जोपपाव पुण्यकर्ता, सुख दृ:ख भागता है वैमे इंग्वर कभी नहां हाता जी देश्वर किया-वान न होता तो इस जगत्की कैसे बनासकता? जैसा कसीके प्राग्भाववत चना दि सान्त मानते हो तो कर्म ममवाय मन्द्रता में नहीं उत्था जा ममदाय सम्द्रश में नहीं वह संयोगज हो के मनित्य होता है जो मृति में किया हो न मानते होती वे मृत जीव चान बाने इंते हैं वा नहीं। जी कही हीते हैं ती स्वल रिया वाली हुए, क्या सुक्रि में पाषाणवत् जह की जाति एक तिकाले पहुंब हते आर्थ कुछ भी चेटान हीं कारते तो मृति क्या हुई किन्तु धर्मकार और बंधन में पड़ गये। (नास्तिक) देख्वर व्यापक नहीं है जाव्यापक होताती सब यस चेतन की नहीं होती ? श्रीर बाह्मण, चित्रय, वैश्य, शूद्र, श्राटिकी उत्तम, सध्यम, निक्रष्ट. अवस्थाक्यों हुई ? क्यों कि सब में इंग्लर एक साध्याम है तो कुटाई बहाई न होती चाहिये। (प्रास्तिक व्याप्य ग्रीर त्यापक एक मधी होते किल व्याप्य एक. र्देगी और व्यापक सर्वेटेशी होता है जैसे घाकाग्र मद में व्यापक है और भूगील

मीर घटपटादि सब व्याप्य एक देशी हैं जसे पृथियो पाकाग एक नहीं वैसे र्श्वतर और जगत एका नहीं, जैसे सब घटपटादि में शाकाय व्यापक है और घट-पटादि पाकाम नहीं, वैसे परनेमार चेतन सब में है यार मब चेतन नहीं छाता जैसे विदान पविदान चौर धर्माका प्रथमीका बराबर नहीं होते विदादि मद-गुण ग्रीर सत्यभाषणादि कर्म सुग्रीलतादि स्वभाव के न्यूनाऽधिक होने में बाह्मण च विया, वेश्य, यह सौर संत्यक बढ़े कोटे मान जाते हैं वर्णों की व्याख्या जैसी "चतुर्ध सम्माम में 'लिख अ।ये हैं वहां देख लो। (नास्तिक) जी ईप्रवर की रचना से सुरिट होती तो माता पितादि का का काम ? श्राम्तिक ) ऐख़री सृष्टि का देखार काला है जैवा मिष्ट का नहीं जो जीवी के कलेख कर्म है उन को देश्वर महीं करता किन्तु जीव की करता है जैसे इज,फल, फीवधि, चन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को ने कर मन्य न पासें, न क्टे, न रोटी आदि पदार्थ बनावें और न स्थावें तो क्या ईप्यर छम के बदले इन कामी को कभी करेगा ! श्रीद लीन करें तो जीव का जीवन भी न हो सर्वे इस लिये आदि मिष्टि में जीव के श्रदोको ग्रीक माच को बनाना देखराधीन पद्मात् उन में प्रवादि को उत्पक्ति करना की व का कते य काम है। नास्तिक ) जब पर्मात्मा शाखत, अनादि, चिटा-मन्द ज्ञानम्बक्त है ता जगत् के प्रपच्चीर दृःखमें की पड़ा ! आनन्द छोड दःख का यहण ऐसा काम कोई भावारण मन्य भी नहीं करता ईंग्वर ने की किया ? ्यास्तिक । परमात्मा किसो प्रयंच घोर दुः खर्म नहीं गिरता न अपने आनन्द का को उता है क्यों कि प्रयंच भीर दुःख में गिरना जा एक देशा हो उस का ही सकता है सबंदेशी का नहीं। जो धनाटि, चिट्रानन्ट, चानस्वक प परमातमा जगत की न बनाव तो अन्य कीन बना सके १ जगत् बन, ने का श्रीव में मामन्ये नर्छी चीर जड़ संस्वयं बनने का भी सामध्यं नहीं इमसेयड सिंह इपाकि परमात्मा ही अगत की बनाता और सदा बानन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणबी से महि का सी है वैसे साता पिताक प निसिक्त कारण में भी उपक्ति का प्रबंध का नियम लसा न किया है। (नास्तिक) देखर मुक्ति रूप सुख को छोड अगन को महि-करण धारण भीर प्रसय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा 👫 श्राम्तिक ) ईश्वर सद्य मत होति में तुद्धार साधनीं से सिद्ध इए तीर्ध करों के समान एक टेश में रहने इति संधपूर्वक मृक्ति से युक्त सनातन परमातमा नहीं है जी अनन्तस्वरूप गुण जाम स्वभावयम परमातमा है वह इस किंचित् माच जगत् की बनाता धर्का और प्रमुखकर्ता इंदाभी बन्ध में नहीं पड़ता क्यों कि बंध और मोस सापेसता से है जैसे मुक्ति की श्रिपेणा से बंध श्रीर बंध की श्रिपेणा से मुक्ति होती है जो कभी वह

महीं या वहमूत क्यों कर वाहा ना सकता है ? और को एक देशी नीव हैं वे ही बडकीर मुत्त सदा इचा कले हैं अनल. मनेदेशो, सर्वेश्यापक, देखर बंजन वानेमि-शिक मृति के पक्र में जैसे कि तुद्धारे तोयंकर हैं कभी नहीं पड़ता। इस लिये वह परमात्मा सदैव मृत्र कांचाता है। (नाम्तिक) लाव कार्य कि कि पान ऐसे ही माग सकत है जैसे भाग पीने के राष्ट्र का रवग्रीय भीगता है इस में देश्वर का काम नहीं।(श्रास्तिक जैसे विना राजा के डाफ़ संपट चीगादि दृष्ट मनुस स्वय फांसी वा काराग्ट है में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं जिल्ला राज की स्थाय व्यवस्था मुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथाचित राजा हंड हता है इसी प्रकार जीव भी देखार भी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मा तुमार यथायांगा दंड देता है क्यांकि कोई भी जीव अपने दूर कभी के फल भीगन। नहीं चाइता इस लिये भद्रश्य परमाक्या न्यायाधीम होना चाहिये। नास्तिक जगत् से एक देखर नहीं किन्तु जितने स्थ जीव है वे सबडेफ़्तर है। प्रास्तिक यह कयन मर्ट्या व्यर्भ है क्यां कि जी प्रथम वड हो जार मुक्ता की गी। एन: इन्न में अवस्थ पड़े क्यी कि वे स्वाभः विका सहीय म्का नरी जैमें तुझारे चीबीस तीर्यंकर पहिले यह से पनः सक्त एए फिर भी अंध से अवस्य रिति में और जब बहुत से देश्वर में तो जैसे जीव श्रमंक होने से संडत भिड़ते फिरते हैं वैसे इंग्वर भी लड़ा भिड़ा करें से। नाध्यिक है सर ! जगत का कर्णा को है लहा जिल्ल जगत स्वयं सिष्ठ है। आस्तिक यह जैमिया की जितनी वहां भल है भना विना क्ती के की है कमें कर्म के विना कोई का भी जगत में होता हो साता है यह ऐसी बात है कि जैसे गेर के कित में स्वयं भित्र पिसान केटो अने के जैनियाँ के पेट मंचली जाती ही कपास ल्लाकपडा, अहर्की त्पष्टा धीतो पगडी आदि बन की काभी महीं दाति जब ऐसा नहीं ये देखन काला के विकाय के विविध संगत चौर नाना प्रकार को रचना विशेष के मैं बर सकती है जो छठ धर्म से म्बर्ध मिश्र जगत को मानीती स्वयं सद उपरोत्त बस्यादिको की कर्मा के विना प्रत्यक्ष कर दिसा । साची जब ऐसा सिहन ही कर सकते एक. तुद्धाद प्रमाणशस्य कथन की सीन बृहिमान् मान सकता है। (न। स्तिक) देखर विदत्त है वा मी जिन्न की विदत्त है सी जगत के प्रयंच में क्यों पड़ा ? को मोहित है तो जगत के बनाने की समर्थ नहीं हो सकता (धास्तिक) परमेश्वर में वैरान्य वा मोह कती नहीं घट मकता, वर्षी कि जी सर्व व्यापक है वह किस को छोड़े और किम को ग्रहण कर ईख़र से उनम का उस को गप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इस लिये किसी में सोह भी नहीं होता वैनार्थ भीर मोह का हं ना भीव में घटना है जिसमें नहीं। (नास्तिक) जो देश्वर की जगर का कर्ता मंद कोवी के कर्मी के फर्ता का दाता मानी में तो देखर प्रयंशी

हं। तर दु: खी हो जाय गा। ( बाब्तिक ) मना बनिक विध कमी का कर्ता शीर प्राणियों को फनों का हाता धामिक न्यायाधीय विहान कमी में नहीं फमता न प्रांची होता है तो परमेश्वर धनन्त सामध्ये वाला प्रांची धीर दु: खी क्योंकर होगा? हां तम बपने शीर अपने तीर्थ कहीं के समान परमेश्वर को भी धपन बजान से समभत हो मां त्रह्मारी धविद्या की लीला है जो बविद्यादि होगी से कूटना चाही तो वेदादि सत्य गाह्मी का पायय लिया क्यों भम मंग्रहे र ठीकर खाते ही ?॥

श्रव जैन लोग जगत् की जैसा मानते हैं वैसा इन के सवी के धनुसार दिख सार्व धोर संज्ञेपतः सूलार्थ के कियं पद्मात् सच्य काठ की समोज्ञा कर के दिखलाते हैं:—

मृत सामिश्रमाद श्रमान्ते च नगद मंधार घोरकान्तरे। मो हाद कमा गुरु ठिद्र विवाग वसनुसमद जीव रो। प्रकरमा-रत्नाकर साग दूसरा २ षष्टीशतक ६० सृत २॥

यह रवमार भाग नामक ग्रंथ के सम्यक्त्व प्रकाश प्रकारक में गीतम श्रीर सहा-वोर का सम्बद्ध है।

इस का संतप से लपयों गो यह शर्थ है कि यह संसार धनादि अनन्त है न कभो इस का उत्प्रति इंड म बभा विनाश होता है अधीत् किभी का बनाया जगत् नहीं मी हो ऋष्ट्रिक नाम्तिक के सबाद म हे मनु जगत का कक्ती की दे नहीं न कभा बना और न कभा नाम लाता। सनीचक -जी संग्रीग स उत्पन्न ही ता है वह भनादि श्रीर भनन्त अभा नहां है। मकता। आर उत्पत्ति तथा विनाग हर विना वामें नहीं ग्रता जगरमें जितने प्रसाय लगाय लगाय है.ते हैं वे समसंगंगण एत्यांस विनाग बास देखे जाते हैं पन: जगत भत्यव चीर विनाग वाना की तहीं हम निर्म तहारि तार्थकरी का सम्यक्षीधन है। धा जी जन की सम्यग् जान हीता तर ऐसी भसभव याति का लिखते १॥२॥ जैसे तुद्धारं गृग है वैसे तुम शिष्य भी ही तद्धारी बात सुनग वाल को पदायदान कभी नहीं हा मकता भना जी एयल मंग्रत पदाय डाखता है उसकी उत्पत्ति चीर विनाध वर्धी कर नहीं सानते चर्छात इन ले पाचार्थ वा जैनिर्धिको भूगील खगोस विद्या भा नहीं आती या भीर न भवत हिंद्या उन सं है नहीं ता निकलिखित ऐसी असंभव वातें की कर मानते और कहते ? देखी! इस मर्छि में पृथिवीकाय क्रार्थात् पृथिवी भी जीव का शरान के कीर जल कार्यादि जोव भी मानते हैं इस की कोई भी नहीं मान सकता। धीर भी देखां। इन की मिथा बातें जिन तीर्धकरी का जैन सीग सम्यम् जाती धीर परमेखर मानते हैं खन को मिल्याबाती के ये नमने हैं। (रब्बसारभाग) के एष्ट १४५ इस ग्रंथ की

लैन लोग मानते हैं भीर श्वह ( ईसवी मन् १८ १८ भप्रैल ता • २८ में ) बनारस जेन प्रभाजर प्रस में नानवाचंद्र जतीने क्षपवा कर प्रमिष किया है एस के पूर्वीत ए ७ उमें काल की इस प्रकार व्याच्या की है अर्थात् ममय का नाम सूक्त्र काल है। श्रीर प्रस्थात समयीं को 'श्रावित्त' कहते हैं। एकक्रोड़, ससैटलाख, सक्तर सहस्त्र, दों भी सीलड यावलियीं का एक मुझलें छीता है वेसे तीस मुहलीं का एक दिवस, वैसे पन्द्रह दिवसीं का एक पन्न वैसे दो पन्नी का एक साम तैसे बाग्ह महीनी का एक वर्ष होता है। वेसे सक्तर लाख की इ, कप्पन सहस्र की इ वर्ष का एक पूर्व होता है ऐसे असंस्थात पूर्वा का एक "पन्नापस" कान कहते हैं। असंख्यात इस की कहते हैं कि एक चारकीय का चौरस धीर उतना ही गणिया कृषा खोट कर उसमें ज्युलिये मन्द्य के ग्रीर के निकलि खित वालों के ट्कड़ी से भरना अर्थात् वर्शमान सन्त्य के बान से जुग्सिये मन्य के बान चार शालार हानव भाग सूक्त होता है जब जुगलिये सन्त्री के चार महस्त्र कानवे वाली की इकड़ा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक वास होता है ऐसे अगुलिये मनुष्यों के एक बाल का एक श्रंगुल बाल का मातवार भाउ २ ट्कडि करने से २०८०१५२ भर्यातृ वीमनाख मत्तानवे महस्त्र एकभी वावन टुकड़े होते है ऐसे टुकड़ी से पृथित कुषाको भरना उस में से मीवर्ष के प्रकार एक २ टुकड़ा निकालना जब मब टुकड़े निकल जावें और कुथा खाली हो जाय ती भी वह मंख्यात काल 🕏 भीर जब उन में में एक २ टुकड़े के भ्रमंख्यात टुकड़े कर के उन टुकड़ों में उसी क्ए को ऐसाठम भरना कि उम के जपर से चक्रवर्शी राजा की मेता चना जाय तों भी न दबे उन टुकड़ों में से सीवर्ष के घन्सर एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उस में असंख्यात एवं पहें तब एक र पन्धीपम कान होता है। वह पन्गोपम कान क्या के ह्यान्त में जानना जब दशकी हान की इपन्यापम काल बीतें तब एक सागर।पम काल हाता है जब दग्रकी इसकी द सागरी पम काल कीत जाय तब एक उक्तपेणी काल होता है। कोंद जब एक उक्तप्यीणी कींद एक अवसम्पर्णो काल वीत जाय तब एक काल चक्र इंग्ला है, कब अनन काल चन्ना बीत जावें तब एक पृत्रन पराहन होता है चब चनना कान किस की कहते हैं जो सिहास्त पुम्तर्जी में नव दृष्टास्तों से काल की संख्या की है तम से उपवास्त भनना काल कहाता है वैसे अनना पृह्म पराह्म काल जीव की अमने हुए बीन है इत्यादि। सनो भाई। गणिनविद्या वान नागो। जैनियों के चन्छी की कान मंग्या वार मके। री वा नहीं १ और तुम इस को सब भी मान सके। री वा नहीं ? दें इन तीर्यं करों ने ऐसी गणित दिया पड़ी थी ऐसे र तो इन के सत में गुक

भीर शिष्य हैं जिन की अविद्या का कुछ पारावार नहीं। और भी इन का भागेर सुना रक्षमारमाग् प०१३३ में ने के की कुछ वृटावीन श्रवीत जैनियी के सिद्यान्त ग्रन्थ जो कि उन के तथिकर भर्थात् ऋपभ देव में ले के सहाबीर पर्यान्त चौबीस इए हैं उन के वननीं का सार संयह है ऐसा न्वसान्भाग प्र १४८ में लिखा है कि पृथिवों काय के जांव मही पाषाणादि पश्चिवों के सद जानमा, उन में रहने वाले जोड़ी के प्रगेर का परिमाण एक अंगुल का भसंख्यातवा समभाना अर्थात् भताव सुद्धा होते हैं उन का भाषुमान अर्थात् वं अधिक में अधिक २२ सहस्र वष पर्यात्त जीते हैं। रस्न पु॰ १४८ बनस्पति के एक शरीर में भनन्त जाव होते हैं व साधारण बनसाति कहाता है जो कि कल्टमूल प्रमुख ग्रोर गनन्तकाय प्रमुख होते है उन की साधारण बनस्पति के छोब कड़ने चाडिये उन का बायमान धलामुद्धिते होता है परन्त्यहां पृत्रीत दन का महक्षे समस्तना चाहियं और एक शरीर म जी एक स्ट्रिय अर्थात् साथैद्रस्टिय इन में है भार सम में एक आंव रहता है उस की प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस कार्ट्स मान एक महस्त्र योजन अर्थात प्राचियों का योजन ह कांग्र का परन्तु जैनियी का योजन १०००० दशमहस्त्र कोशों का दोता है एम चार सहस्त्र कीश का शरीर हाता है उस का भाष्मान च धिक में च धिक दग्रसहस्य वर्ष का होता है अब दो इन्हिय बार्न जाव अयोग् एक उन का गरार भीर एक सुख जो शंख की डी भीर जंशा दि होते हैं उन का देहमान यधिक में अधिक, घडतालीस कांग्र का स्थल गरार होता है। श्रीर उन का भाषमान भिधक से श्रीयक बारह बर्ष का होता है यहां बहुत हो सूल गया क्यों कि इतने बड़े शरीर का श्राय श्रविक लिखता श्रीर यड़तालाम कांग को स्थूल जूं जैनियां के प्रशेर में पहती होगी और उन्हीं ने देखों भी होगों और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जंकी देखें !!' रबसार भाव एव १५० और देखी ! इन का अंधार्ध्व बोक् , बगाई, कसारी भीर मक्वी एक योजन के प्रशेर वाले होते है इन का प्रायुमान प्रधिक में प्रधिक ह: महीने का है। देखों भाई! चार २ कोश का बीक् अन्य किसी ने देखान होगा जो आठ मोल तक का गरीर वाला बीक् भीर मक्वी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बोक्स योग मनवी उन्हों के घर में रहते होंगे खोर उन्हों ने इंखे होंगे। यन्य किसी ने संमार में नहीं देखे होंग कभी ऐसे बीक्टू किसी जैनि की कार्ट तो उस का क्या होता होगा ! जलचर मच्छी भादि के शरीर का मान एक सहस्र योजन भर्यात् १००० को य के योजन के दिसाब से १०००००० एक करोड़ को य का शरीर हीता है भीर एक करीड़ पूर्ववर्षी का इन का भागु होता है वैसे स्थूल

जलचर सिवाय जैनियों के ब्रह्म किसी ने न देखा होगा। और चतुष्पात् हाथी श्रादि का टिहमान दो कोश से नद कोश पर्यन्त और श्रायमान चौरासी सहस्त्र वर्षों का इत्यादि एसे बड़े २ शरीर वाने जीव भी जैनी लोगों ने देखे ही गे श्रीर मानते हैं श्रीर कोई वृद्धिमान नहीं मान सकता। (रत्नसार भा० पृ०१५१) जलचर गर्भज जीवी का देहमान उत्क्षप्ट एक सहस्त्र योजन श्र्यात् १०००००० एक करोड़ कोशों का श्रीर श्रायमान एक कोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर श्रीर श्रीय वाले कीवी को भी इन्हीं के श्राचार्यों ने स्त्र में देखे हींगे। क्या यह महा भंठ वात नहीं कि जिसका कदापि सक्षय न हो सकी ?।।

अब सुनिये भूमि को परिमाण को। (रतमार भा० ए० १५२) इस तिर्छ लोक में असंख्यात दीय और असंख्यात समद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो घटाई सागरोपम काल में जितना समय हो छतने होप तथा समुद्र जानना भव इस पृथिवी में एक "जंबू दीप" प्रथम सब दोवों के बीच में है इस का प्रमाण एक लाख योजन धर्मात् चार साख काम का है भार इस के चारी और सवण समुद्र है उस का प्रमाण दो लाख योजन कीण का है अर्थात् भाठ लाख की ग्र का । इस जंबूही प के चारी भीर जो "धात की खण्ड"नाम दीप है उस का चारलाख्यो जन अर्थात् गोल इ साख को ग्रमाण है भीर उस के पोर्क का लोद वि "समुद्र है उस का भाठ साख अर्थात् वसीस लाख कोग्रका प्रमाग है उस के पौके पृथ्वरावसे दीप है उस का प्रमाण गोल इ को ग का है उस दोप के भीतर की कॉर्र है उस दीप के प्रार्थ में सन्त्र्य वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात दीप ससुद्र है उन में तियेग् योनी के लोब र्इते हैं। (रतसार भा० ए० १५३) जम्बूदीय में एक हिमदन्त, एक एर्यवन्त, एक हरिवर्ष, एक रस्यक, एक देवकुरु, एक उत्तर कुरु, ये कः श्रेष हैं॥ (समीतक) सुनी भाई! भूगी लविद्या के जानने वाले लोगी! भूगोल के परिमाण करने में तुम भन्ने वा जैन ? जो जैन भूल गरी ही तो तुम हन को समका श्री शीर जो तुम भूले होती उन से समभ लेया। छोड़ामा विचार कर देखी तो यही निधय होता है कि जैनियों के आचार्थ और गिर्धों ने भूगाल खगाल भीर गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी जो पढ़े होते तो महा असंभव गयोड़ा क्यों मार्त ? भसा ऐसे अविदान प्रम जगत् की अवत्क और ईखर कीन माने इस में का आधर्य है? इस लिये जैनी लाग अपने पुम्तकी को किन्ही विद्वान अन्य मनस्थी को नहीं देन क्योंकि जिन की लोग ये प्रामाणिक तीयंकरों के वनाय हुए सिडान्त यंथ मानते है उन में इसी प्रकार की पविद्या युक्त बातें भरी पड़ी हैं इस लिये नहीं देखन देत को देवें तो पोल खुल जाय इन के विना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुढि रखता

ष्टांगा वह कटापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा यह सब प्रपः ु खु जैनियोंने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा भाउ है हां जगत् का कारण अनाटि है क्यों कि वह परमाण् ग्रादि तत्वस्वकृष श्वनतीय है परन्तु उन में नियम पूर्वन बननी वा विगड़नी का सामर्थ कुछ भी नहीं की कि जब एक परमाणुद्रव्य किसी का नाम है भीर खभाव से पृथक् र कृत और जह हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं वन सकते इस लिये इन का बनानि वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञानम्बरूप है। देखी ! पथि-वो सूर्यादि सब लांकी को नियम में रखना अनल अनादि चेतन परमाका का काम है जिस में संगंग रचना विशेष दीखता है वह स्थून जगत्थनादि कभी नहीं ही सकता जो कार्य जगत् की नित्य मानो गेती उस का कारण कोई न होगा किन्तु वशी कार्यकारणकृप को आयगा जो ऐसा कही गिती अपना कार्य श्रीर कारण प्राय ही हीने में पत्थी न्यायय श्रीर प्रात्मायय दीव पाविना, जैसे अपने कर्से पर भाष चढ़ना श्रोर भवन। विता पुत्र श्राप नहीं हा मकता, इस लिये जगत् का कर्सा अवध्य ही मानना है। प्रथम। जो देखर की जगत्का कर्सामानते होतो देखर का कर्ता कौन है ? . उत्तर ) अत्तीका अर्था और कारण का कारण कोई भी नहीं है। मकता क्यों कि प्रथम ककी और कारण के हीन से ही काव्ये होता है जिस में संयाग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस का कानी वा कारण किसी प्रकार नहीं ही सकता इस की विशेष व्याख्या श्राठवें समुक्तास सृष्टि को व्याख्या में लिखी है देख लेना। इन जैन सोगों की म्यून बात का भी यथावत् ज्ञान नहीं ती परमस्का सिष्टविद्या का बीध कैसे ही सकता है ? इस लिये जो जैनो लोग सृष्टिका भनादि, भनन्त मानते और द्रव्यपर्योगों को भी अनादि अनल मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यार्थी और प्रतिवस्तु में भी भनन्त पर्याय की मानते हैं यह प्रकर्णरहाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती की कि जिन का अन्त अर्थात मर्यादा हीती है उन के सब संबन्धी अन्तवाने भी डीति हैं यदि अनन्त की असंस्य कहते ती भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेचा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं। क्यों कि एक २ द्रव्य में भपने २ एक २ कार्य्य कार्य सामर्थ्य की अविभाग पर्या शों से अनम्त सामर्थ मानना नेवल अविद्या की बात है जब एक परमाण द्रव्य की सीमा है ता उस में अनन्त विभाग रूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ! ऐसे ही एक २ द्रव्य मं अनन्त गुण श्रीर एक गुण प्रदेश में श्रविभागक्ष पनन्त पर्यायों की भी भतन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्यों कि जिस के अधिकरण का

यम है तो उस में रहने वाली का अन्त कों नहीं ? ऐसी ही लंबी चीड़ी मिध्या बातें लिखी हैं अब जीव चीर पजीव इन दो पदार्थी के विषय में जैनियों का निषय ऐसा है:—

> चेतनालच्चणोनीवः स्थादनीवस्तदन्यकः। सत्तर्भपुद्गलाः पुर्णः पापं तस्य विपर्ययः॥

यह जिनदश्चम् दिका वचन है-भीर यही प्रकरणरकाकर भाग पहिले में नयसक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालचण जीव और चेतनारहित भजीव अर्थात जड़ है। सत्क्रमे कव पुद्राल पुष्य और पायकर्मकव पुद्राल पाप कराति हैं। (समीचक) जीव श्रीर जड का लचपाती ठोक है परन्तु जी जडक्प पुरुगल हैं वे पापप्रायुक्त कभी नहीं ही सकत क्यों कि पापप्राय करने का स्वभाव चेतन में होता है देखों ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुखा से रहित हैं जो जीवों की भनादि सानते हैं यह तो ठोक है परन्तु उसी भल्प और अल्पक्त जीव की मुक्तिद्या मं सर्वेज मानना भाउ है क्यों कि जो अन्य और अल्पज है उस का सामध्ये भी सर्वदा ससीम रहेगा। जैनी लोग जगत्,जोब,जीब के कमें,श्रीर बन्ध श्रनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीर्यंकर भूल गये है क्यों कि संयुक्त जगत् का कार्य कारण, प्रवाह से कार्य, श्रीर जीव के कमें, बंध भी श्रनादि नहीं हा सकता जब ऐसा मानते ही तो कमें और बंध का क्टना क्यों मानते हा ? क्यांकि जां प्रनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छुट सकता। जो अनादिकाभी नाग्र मानी गेती तुद्धारे सब अनादि पदार्थों के नाग का प्रसंग होगा और जब अनादि की नित्य मानी में तो कमें श्रीर बंध भी नित्य हीगा। श्रीर जब मब कमी के नाग का प्रसंग होगा और जब अनादि की नित्य मानी में तो कर्म और बंध भी नित्य होगा घौर जब सब कर्मों ने छ्टने से सुति। मानते ही तो सब कर्मी का छूटना कृप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिको मुक्ति छोगी तो सदा नहीं उह सर्वे गौ ग्रीर सर्म कर्ताका नित्य संबंब डोने से कर्म भी कभी न छूटें गे पुन: जब तुम ने अपनी सुति श्रीर तीर्धंकरों की सुति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी। (प्रश्न) जेसे धान्य का कि कला उतारने वा श्रम्नि के संयोग होने से वह वील पुन: नहीं जगता इसी प्रकार सुक्ति में गया हुआ जीव पुन: जमा मरण कृप संमार में फिर नहीं पाता। (उत्तर) जीव श्रीर कर्म का सम्बंध हिकली भीर वीज के समान नहीं है किन्तु इन का समवाय सम्बन्ध है, इस से भनादि काल से जीव श्रीर उस में कमें भीर कर्त्तल गति का मन्वस्य है जी उस में कमें करने की गति का भी ग्रभाव

सानों नो सब जीद पादाणपत् हो जा वें गे कीर स्ति को सी वी का सी सहसर्व नहीं बरिया, जैने अन, दिकान का कार्स धन छ । अब और प्रति जीता है ती र छा। बी निमम् ता से भी काट कार बंधन में पड़ेगा वर्जी कि जैसे कारेका का कि सामल में भी कट कार जोव का मूत्रा इन्ना मानते ती वैसे हो नित्यस्ति से भी कट के बंबन में पहेगा साधनीं से सिड इचा पदार्थ नित्य कभी नहीं है। सकता और जो माधन सिंह के विना सति सानांगे ती कमी के विना ही बख प्राप्त ही सकीगा : जैसे बस्बी संसैन सगता और धार्न से कट जाता है पनः गैल लग जाता है बंसे भिष्या-त्वादि हतायों में रूग है। दिने बायय से जीव की वामेच्य फल स्थता है बार जो साग्राक्षान दर्शन चारित्र से निमेल होता है और मन नगरी के वार में से शर्मी का लगता गानत हो यो मृत बीव मंसारी श्रीर में नारी जीवका स्व होना अव प्रसालता पंडमा क्यांकि जमें निमित्ती से मलिनत छ ट्यों है वैस निविधी से मिलनता लग सी आयमो इस लिये जोव को अब और स्वित्रकार में अवर्धन कार्य अन 'द अन रतासे नहीं। प्रया भीत विसेल कसे वहाँ या विन्तु सननिहत है। (उत्तर) जो अभी निर्मल नहीं या ता निमल भी नशी नहीं ही सर्वमा जैसे शुरु बस्त्र म पाकि से लगि इए मैं न की धोर्ग से इड़ा देने सु उस के स्त्रासा दिका प्रवेश वर्ण को नहीं कहा सवार्श से लाग भा अवस्था स्वास स् ति में भो लगे गा। प्राप्त ) जोव पूर्वी वा र्जन कमेरी में शरीर धारण वार लेता है ईश्वर का मानना अधि है। (उक्तर) जो केवल कर्म ही शरीर प्रार्ण में निमिन्त हो देखर कारण न हो तो यह जीय युरा जन्म थि इन्हें बर्त द्यारी उस का धारण कभी न करि किन्तु महा अब्छे रे अना धारण विया करि। जी उन्ही वि कामेप्रीतवसका है, तो भी जैसे चर शाव से बाक बंदी छह में गह बाता, बीर खर्य फांभी भे नहीं जाता, किला राजा देता है, इसी प्रकार जीव भी हरीर धारण करना बार उस के कमीनभार पाल देन वाल प्रान्य का तम भी भागा। प्रश्न सद । नहां के समान सभ स्वयं प्रश्न होता है फल इनिमं हश्ह को अवि अवी नहीं। जनार जो ऐसा हाती जसे सदयान वार्ग वाली की सद कम चत्रा, अन भ्यामी का बहुत चढ्ना है, वैसे नित्य बहुत पाप पृत्य कार्त वालंग्यन यो रक्ता र षांडा २ पाव पुण्य करने वालांका प्रधिक कल हान। चाहित्र जारकार कभे वालां को भविक फल होते। (प्रयू) जिस का जैसा स्टब्साव होता है उस को वैसा हो। फल हुआ कर्शा है। ( उसर) जी स्थाब से है तो उस का स्टना वा मिलना : नहीं हा सकता हो जैसे ग्रंड क्या में निमित्ता से मन लगा। है उस के कुड़ात के निभिक्तों से छूट भा जाता है ऐसा सानना ठीआ है। (प्रप्न) संबोग कि विना

कर्म परिणाम की प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के विना दहां नहीं हाता इसी प्रकार जीव चौर कमें के योग से अमें का परिणाम होता है। (उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलानी वाला तीमरा हीता है, वैसे ही जीवीं के कमांक फल केसाथ मिलाने वाला तीसरा ईम्बर होना चाहिय, क्यीं कि अड़ पटार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पन्न होने से स्वयं कुल कि फल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि विनाई खर-काबित मृष्टिज्ञम ने कर्मफनव्यवस्था नहीं हो सकतो। (प्रश्न) जो कर्म से गुक्त होता है वही देखर कहाता है । (उन्तर) जब अनादि काल से जीव वी साय असे लगे हैं उन से जीव स्ता कभी नहीं हो सकेंगे। (प्रश्न ) कमें का बंध सादि है। ( उत्तर ) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की यादि भेजी निष्कर्भ होगा शौर जो निष्कर्भ की कर्म लग गया तो मुक्तां की भी लग जायगा श्रीर कमें कर्मा का समयाय अर्थात निला संबंध होता है यह कभी नहीं छ्टता, इस लिये जैसा ८ समुज्ञास में लिख अधि हैं वसा ही मानना ठीक है। जीद चार्त जैसा अपना जान और सामर्थ बढ़ावे तो भी उम में परिमितज्ञान धीर ससीम मामर्थ रहेगा, ईखर के समान कभी नहीं हो सकता। हां जितना सामर्थ बडना उचित है उतना यांग से बढ़ा सकता है और जो जैनियों में प्राहित लांग है इ वे परिमाण से जीव का भी परिमाण मानत, हैं उन से पंछना चाहिने कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव की ड़ी में, ऋीर की डी का जीव हाथी में कैसे समा सर्वेगा ? यह भी एक मूर्विता की बात है क्यों कि जीव एक सूक्त पदार्थ है जी कि एक परमाणु में भी रह सकता है। परन्तु उस की प्रक्तियां प्ररीर मंप्राण विजुलो और नाड़ो धादि के साथ संयुक्त हो रहतो है उन से सब धरोर का वर्ष-मान जानता है अच्छे संग से अच्छा और बुंग संग से बुरा ही जाता है। अब जैन लीग धर्म इस प्रकार का मानते हैं॥

सूल- र जीव सवदृहाइ दक्षं चिय हरद जिगामयं धमा।
दयरागं परमं तो सहकाये मृदम्सि श्रोसि॥
प्रकरग्रहाकर-भाग २- प्रशेशतक ६० सूत्रांक ३॥

संसेपसे अर्थ — र जीव! एक ही जिन मत श्रीबीतरागभाषित धर्म संसार संबंधी जन्म जरा मरणादि दु:खों जा हरणकर्त्ता है इसी प्रकार सुदेव श्रीर सुगुर भी जैन सतवासे को जानना इतर जा बीतराग ऋषभदेव से से जेंगे महाबीर पर्यन्त बीतरागदेवीं से भिन्न श्रन्य हरि हर ब्रह्मादि सुदेव हैं उन की श्रपन कल्याणार्थ

जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं। इस का यह भावार्ध है कि जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म की छोड़ के अन्य सुदेव कुगुरु तथा सुधर्म की सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ३॥ (समीचक) अब विद्वानी कोविचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुत इन के धर्म के पुस्तक हैं ?॥

मूल - श्रारिहं देवो स्गुर सुद्धं धरमं च पंच नवकारो। धन्तागां कयच्छाणं निरन्तरं वसद् हिययस्मि॥ प्रकः भा०२ षष्टी० ६० सू०१॥

जी अदिहन् देवेन्द्रकत पृजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उसम की दे नहीं तिमा जो देवीं का देव गोभायमान अदिहंत देव जानिक यावान् ग्राम्लीका उपदेष्ट्रा शुड कवाय मन रहित संस्यक विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वहीं द्र्यति में पड़ने वाले प्राणियों का उदार करने वाला है और अन्य हिरह रादि का धरे संसार से उदार करने वाला नहीं और पंच अदिहन्ता दिक परमे छो तत्सं बंधी उन को नमस्कार येचार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् द्या, चमा, सम्यक्त, ज्ञान, दर्थन, और चारित्र यह जैनीं का धर्म है ॥१॥ (समी चक्त) जब मनुष्यमात पर द्यान हीं वह द्या न चमा जान के बदने अज्ञान दर्भन अंधेर और चरित्र के बदने स्त्रीं सरना की न सी अच्छी बात है १॥ जैन सत के धर्म की प्रगंसा:—

मृल-जर्न कुणासि तव चरणं न पटसि नगुणेसि देसिना राण्स्। ता द्रियं न सक्किसिजं देवो दक्क श्रारहिन्तो॥ प्रकरणा अ अ । प्रष्टी । सूठ २॥

हमनुष्य! जो तू तप चित्र नहीं कर सकता, न सूच पट सकता, न प्रकरणा-दि का विचार कर सकता और सपाचादि को दान नहीं टे मकता तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे भाराधना के योग्य सुगुरु सुधमें जैन मत में यहा रखना सर्वोक्तम बात और उदार का कारण है ॥२॥ (समीचदा) यद्यपि द्या और चमा अच्छी वस्तु है तथापि पचपात में फमने से द्या भर्या और चमा अचमा हो जाती है इम का प्रयोजन यह है कि किसी जीव की दृश्व न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्यां कि दृष्टों को दंड देना भी द्या में गणनीय है, जी एक दृष्ट को दंड न दियाजाय तो सहस्वां मनुष्यों की दृःख प्राप्त हो इस जिये वह द्या अद्या और सुख की प्राप्ति का उपाय करना द्या कहाती है।

विवस भारत स्था में भी भारत सम्बद्धां की बचान भी तथा नहीं कन्नाती किन्तु इप एकार को स्वा अनियों है अध्यस्मा । जो है वर्धी कि वेसा वर्त्तर नहीं। क्या सन्यादि पर चाहें कि भो सत से भी नहीं दया करके उस को अब पानादि से करकार कारना कीर दसर कत के विदानों का मान्य और सेवा करना दया नही है १। जो इन की सबी दया होती ती "विवेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखी क्या लिखा है "एक परमती को स्ति" अर्थात उन का गुण की सैन कभी न करना। द्वम "उन को नमद्वार" अर्थात बंदना भी न करनी। तीसरा "आलापन" अर्थात अन्य मादाजी के साथ शोडा कीलना। चीथा "संनपन" अर्थात उन से बार २ न बम्नना। पांचवां उन का अञ्च बस्तादि दान" अर्थात् उन को स्वामि, पीते को वस्तु भी न हैनो । इट ठा "सम प्रधादि दान" अन्य मत को प्रतिमा वृज-्र न के निर्म संघ पुरु हिंदू भी न ना। ये कः यतन। अर्थात इन कः प्रकार के कमी को जन सीम कभी न कर्व (सहाचक) अब व द्वमानी का विचारना चाहिय कि इन जैनो लोगी को अन्य मा वाले सन्यां पर कि नो अट्या, कुट हि, और देव है। जब बना भत छ गन्यों पर इतनी अहरा है ता फिर जैनियों को स्या होन कहना 🥻 संत्र है को कि अपने तर्वालां हो को सेवा काना विमेव धर्म नहीं कहाता छन के मत के मन्य उन के घर के समान हैं इस लिये उन को सवा करते श्रन्य सतन्थीं को नहीं फिर्डनकी द्यावान कौन व दमान कह सकता है १। विकार पर्टरूट भ लिखा है कि मधुरा केराजा के नम्यो नामक दिवान को जेन मतियों ने अपना विरोधीसमभा कर्माव्डाला अंर्जालोधमा करके शुढ हो गया। ह्या यह भो ट्या अंकि जमा का नाम के भी नर्ी है ? जब अन्य मत वाली पर प्राण् केंग्री पर्यक्त सै। इंडिन वर्ग है तो इन की दया के स्थान पर हिंमक काहना ही मार्थक है। अब सम्बद्धा राष्ट्रिता द के लखा। अवरहत प्राचन संप्रह परमागमन मार में काथित है सम्यक प्रकान, युक्क प्रवन, जान, श्रीर चारित में चार की ल मार्थ के साधन हैं इन की व्यक्ति धारदेव में वा है जिस रूप से जीवादिस्व अवस्थित हैं उसी क्रव से िन प्रतिपादित अध्यानुभार विष्यौत श्रीतिवशादिरहित जी श्रदा अर्थात् जिन गत में भीति है सं सम्बन यहान, भीर सम्यक दर्शन, है।

क्चिर्जिनोत्ततस्वेषु सम्यक् श्रहानम्चते।
जिनेत्ततस्वी में सम्यक् श्रहा करनी चाहिये बर्धात् अन्यव कहीं नहीं।
यथात्रस्थिततस्वानां संज्ञेषादिस्तरेण वा।
यो वीधस्तमचाहः सम्यग्तान मनी प्रियाः॥

जिम प्रकार की जीवादितत्व हैं उन का संविष या विम्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यग् जान बुद्धिमान् कहती हैं।

> भर्जवाऽनवद्ययोगानां स्वागश्चारित्रमुच्यते । कीर्त्तितं तद्दिंसादिवतभेदेन पंचधा॥ श्वहिंसासूनृतास्तेयबह्मचर्यापरिग्रहाः।

सब प्रकार से निन्दगीय अन्य मत सम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसा दिमंद से गांच प्रकार का जत है। एक (अहिंसा) किसो प्राणिमाच को न सारता। दूसरा ( स्नुतृता : प्रिय वाणी बोलना । तीमरा ( अस्तय ) चीरी न करना। चीक्षा (ब्रह्मचर्थ) उपस्थ इन्द्रिय का संयसन । ग्रीर पांचवां (ग्रवित्यह) मस धमार्थी का त्याम करना। इन में बहुत मी बातें अच्छा हैं भर्यात अहिंसा श्रीर चीरी श्रादि निन्दनीय कर्मी का त्याग श्राकी बात है परन्तु ये सब श्रन्थमत की निन्दा करती आदि दंघें से सब भक्ती वातें भी दंघयुक्त हो गई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है अन्य हिन्दादि का धर्मी संसार में उड़ार कर्ने वाला न ीं क्या यह कंटी निन्दा है कि जिन के यन्य देखते से ही पूर्णियता और धार्म कता पाई जाती है उस की बुर कलना ? शीर अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व लिख अपि वैसी वार्ती के कहनी वाले अपने तीर्थ करों की स्ति करना ? कंबन हठ को वार्ते हैं भना जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देश का सामध्ये हो, तो भी जेन सत मचा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम हो जाय ? धीर अन्यमतवाली खेष्ठ भी अविष्ठ ही जायें ? ऐसे कथन करने वाले मनुर्थीं की स्तान्त और बालबुदि न कहा जाय तीं क्या कहें ? इस में यही विदित हाता है कि इन के श्राचार्थ स्वार्थी घे पूर्ण विद्वान नहीं। क्यों कि जो सब की निन्दा करते हो ऐसी भूठी बातों में कोई न फसता न उन का प्रयोजन सिंह होता। देखो यह तो सिंद होता है कि जैनियों का मत ख्वाने वासा श्रीर वेद-मत सव का उदार करने हारा हरिहरादिनेव सदव भीर इन के ऋषभद्रवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्यावैसा ही उन को बुरान सरीगा। और भी इन की आचार्य भीर मानने वाली की सून देख ली।

मूल - निगावर त्रागा अंगं उसगा उस्मुत्तले परेसगाउ। त्रागा अंगे पावंता निगामय दुक्करं धसाम्। प्रकरः भागः २। घष्टीयः ६। सू० ११॥ उनार्ग उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग होता है वह दु:ख का हत पाप है जिने खर के कहे सस्यक्वादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इस लिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भंग नहीं वैसा करना चाहिये॥११॥ (समी ज्ञका) जो पाने ही सुख से अपनी प्रशंसा और अपनी हीं धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह सूर्खता की बात है क्यों कि प्रशंसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्वान करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रगंसनीय हो सकत हैं ? इसी प्रकार को इन की बातें हैं॥

म्ल-बहुगुग्नविज्भा निलच्चो उस्मुत्तभाषी तहा विमृत्तव्यो। जहवरमणिजतो विहुविग्वकरो विश्वहरो लोए॥ प्रकर० भा० २। ष्रौ० स्०॥ १८॥

जैमे विषधर सर्प में मिण त्यांग ने योग्य है वैमे जो जैन मत में नहीं वह चाहै कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उस को त्यांग देना ही जैनियों को उचित है ॥ १८॥ (समीचका) देखियं! कितनी भूल की बात है जो इन के चेले श्रीर श्राचार्य विदान होते तो विदानों में प्रेमकरते जब इन के तीर्थं करसहित श्रविदान हैं तो विदानों का मान्य क्यों करें? क्या सवर्ण को मल वा धूड़ में पड़ेकों कोई त्यांगता है इस से यह सिंद हुशा कि विना जैनियों के वैसे दूसरे कीन पचपाती हठी दुरायही विद्याहीन होंगे ?॥

मृल - अद् सयपा वियपा वाध स्मा अपने सुती विपावरया।
न चलन्ति सुड्डथसा धन्ता किविपावपव्तेसु॥
प्रकर॰ भा॰ २। प्रष्टी सू॰ २६॥

श्रन्यदर्भनो कुलिंगी अर्थात् जैनमत विरोधी उन का दर्भन भी जैनी लोग न करें ॥ २८ ॥ (समीचक) बुडिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है सच तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी में डर नहीं होता इन के श्राचार्य जानते थे कि हमारा मत पोल पाल है जो दूसरे को सुना वेंगे तो खण्डन हो जायगाइस लिये सब की निन्दा करी श्रीर मूर्खजनों को फसाश्रो॥

मूल—नामं पितस्पत्र सुहं जेशानिदिठाइमिच्छपवाइ। जेसिं त्रशुसंगाउधमाशिविहोई पावमई॥ प्रकार भारते। षष्टीर स्र २०॥ जो जेन धर्म से विक्ष धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाली हैं इस लिये किसी के अन्धधर्म को न मान कर जैन धर्म ही को मानना खेष्ठ है ॥ २० ॥ (मसी खक) इस में यह सिष्ठ होता है कि सब से वैर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्म रूप सागर में डुबाने वाला जेन मार्ग है जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैमा कोई भी दूसरा मतवाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा। क्या एक और से सब को निन्दा और अपनी अति प्रयंसा करना थठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हीं उन में अन्हों को अच्छा और ब्रंको बुरा कहते हैं ॥

मूल-हाहा गृतस्रस्य कन्धां सामीनह स्रिक्किस्स पुक्किरिमो । कह निण वयग कहसुगृत सावया कहद्य स्रकन्धां॥ प्रकल्मा० २। षष्ठी० स्०३५॥

सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु, श्रीर जैनधर्म कहां शीर उन से विरुष कुगुरु श्रन्य मार्गी के उपरेशक कहां शर्थात् हमार सुगुरु सुर्दव सुधर्म श्रीर अन्य के कुर्देव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ३५ ॥ (समीचक) यह बात बेर बेंचन हारो कूंजड़ी के समान है जैसे वह अपने खंदे बेरी को सीठा श्रीर दूसरी के मीठों को खटा श्रीर निकको बतलाती है। इसी प्रकार की जैनियों की वातें हैं ये लोग श्रयने सत से भित्रगत वालों को सेवा में वड़ा श्रकार्थ श्रर्थात् पाप गिनते हैं ॥

मूल सप्पो इक्कं मरणं कुगुक ऋगंता इदेइ मरणाइ। तोवरिसप्पं गहियुंमा कुगुक्सेवणं भद्दम्॥ प्रकल्भा० २। स्त्र०३७॥

जैमे प्रथम निख याये कि सर्प में मिणका भी त्याग करना उचित है वैसे यन्य-मार्गियों में श्रेष्ठधार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना यब उस से भी विशेष निन्दा यन्य मतवालों को करते हैं जैन मत से भिन्न सब कुगुरु यर्थात् वे सर्प्य से भी बुरे हैं उन का दर्भन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्यों कि सर्प्य के संग से एक वार मरण होता है और यन्य मार्गी कुगुरुयों के संग से घनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इस लिये हे भद्र! यन्य मार्गियों के गुरुयों के पास भी मत खड़ारह क्यों कि जो तू यन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा कर गा तो दु:ख में पड़ेगा॥ ३०॥ (समीचक) देखिये जैनियों के समान कठोर, भान्त, हेथी, निन्दक, भूला हुया दूसरे मत वाले कोई भी न हीं गे इन्हों ने सन से यह बिचारा है कि जी हम यन्य की निन्दा और यपनी प्रगंसा न करें गे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उन की दीर्नाग्य की है क्यों कि जब तक उत्तम विद्वानी का संग, सेवान कर्ग तब तक इन की यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति काभी न हो गो इन लिये जैनियों को उचित है कि अपनी विद्याधिक इ मिथ्या बातें की इं विद्यास सत्य बातों का यहण करें तो उन के लिये बड़े कल्याण की बात है।

मूल-तिं भिषामो तिं करिमो ताग्रह्यासाग् धिठदुठागं। जेदंसि जग लिंगं खिवंति नरयिमा मुद्दलगं॥ प्रकार भार । प्रष्टीर सुरु 8०॥

जिस की कच्चाण की भाषा नष्ट हो गई, ीठ, बुर काम करने में अतिचत्र दुष्ट दोष वाले से क्या कहना? भेर क्या करना? क्यों कि को नस का उ कार करों तो उत्तरा उस का नाम कर जैसे कोई स्या कर के अन्ये सिंह की शांख खोलने को जाय तो वह उसी को खाले वे बैसे हो कुगुर अर्थात् अन्य सामिंदी का उप-कार करना अपना नाम कर लेना है भर्यात् उन से सटा भलग ही रहना ॥४०॥ (समीचक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भो विचार्य तो जैने यों की कितनी दुर्दमा हो? भीर उन का कोई किसी प्रतार का उपकार न कर तो उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये जैनो क्यों नहीं विचारते ?॥

मृत जहजहतुद्द् धम्मो जह चहुरुगणहोय शहुउद्छ। समद्दिजियाणं तह तह उज्जमद्र मत्तं॥ प्रकार भार्र। षष्टी रुस्त ४२॥

जंसे २ दर्भन स्वष्ट निन्हन, पाच्छक्ता, उसन्ना, तथा कुमीनियादिन और अन्य दर्भनी, निद्ग्ही, परित्राजन, तथा विप्रादिन दुष्ट लोगों का अतिभय वल सत्कार पूजादिक होवे वेसे २ सम्यग्दृष्टी जीवां का सम्यक्त विभिन्न प्रकाणित होवे यह बड़ा आयर्थ है ॥ ४२ ॥ (समीचन ) अब देखी क्या इन जेनी से अधिन ईर्था, देव, वैर, बुडियुक्त दूमरा कोई हो गा ? हां दूसरे मत में भी ईर्था देव है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और देव ही पाप का मूल है इस लिये जैनियां में पापाचार क्यों न ही ? ॥

मूल—संगी विजाग श्रहिउते सिंधसाइ जेपकाव्वन्ति । मृत्तूण चोरसंगं करन्तितेचोरियं पावा॥ प्रकार भारु २। षष्टी १ सुरु ७५॥ द्स का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूट जन चोर के संग से नासिमाछेदादि दंड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चार धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ७५ ॥ (समौचक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्राय: अपने ही सट्य दूसरां को समस्ता है क्या यह बात मख हो सकती है कि अन्य सब चोर मतशीर जैन का साहकार मत है? जब तक मनुष्य में अतिश्रज्ञान श्रीर कुसंग से भ्रष्ट बुढि होती है तब तक दूसरों के साथ अति है षादि दृष्टतानहीं छोड़ता जैसा जैन मत पराया देवी है ऐसा श्रन्य कोई नहीं॥

मूल - जच्छ पसुमिश्चित्तरका पर्वं हो मन्ति पावन वसीए।
पूत्रिनितंपि सिट्टा हो लावी परायस्य ॥

प्रकार भार २। षष्ठीर सुर ७ई॥
पूर्व सुत्र में जो मिध्याली प्रधीत जैन

पूर्व मूल में जो निष्धात्वी प्रधात् जैनमार्ग भिन्न सबिन्धात्वी श्रीर श्राप सम्यक्त्वी श्रथीत् श्रन्ध सब पापी, जैनकोगसब पुष्णात्मा इसिन्दि जो कोई मिथात्वी की धर्म का स्थापन कर वह पापी है। ०६॥ ममी चका जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के श्रामे पाप नोमी अर्थात् दुर्गा नौमी तिथि श्राद सब बुरे हैं वैसे क्या तुष्कारे प्रजूमण् श्राद वृत बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है? यहां याममार्गियां की जीना का खंडन तो ठीक है परन्तु जो शामन देवी श्रीर महार देवी श्राद को मानते हैं उन का भी खंडन करते तो श्रक्ता था जो कहें कि हमारो देवो हिंमक नहीं तो हन का कहना मिथा है कोंकि शामनदेवी ने एक पुरुष श्रीर दूसरा बकर की श्रांबें निकाल ली थी पुन: वह राज्ञ मी श्रोर दुर्गा का लिका की सगी बहिन नहीं? क्योंकि श्रोर श्रपने यचखाण श्रादि वृतों की श्रतिश्रेष्ठ श्रीर नवती श्रादि की दृष्ट कहना महता की बात है क्योंकि द्रमर के उपवासों की तो निंदा श्रीर श्रपने उपवासों की सृति करना मूर्वता की बात है हों जो सल्यभाषणादि बृत धारण् करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों श्रीर श्रन्थ किसी का उपवास सल्य महीं है।

मूल-वेसागावंदियागाय माइगाडुं बागाजर कसिरकाणम्। भत्ता भर कठागां वियागां जन्ति दूरेगां॥

प्रका भारता पाठी । स्वरद्रा

इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि, लोगीं बाह्मण, यच,गणेशदि के मिथ्यादृष्टि देवी श्रादि देवाताश्री का भक्त है जो इन के मानी वाले हैं वेसन हुबने श्रीर हुबाने वाले हैं क्योंकि छन्हीं के पास वे सब वस्तु श्रें मानते हैं चौर वीत राग पुरुषों से दूर रहते हैं। (समीचक) प्रम्य मार्गियां की देवताथीं की भूठ कहना चौर अपने देवताथों को सच कहना केवल प्रचपात की बात है चौर प्रम्य वाममार्गियों की देवी प्रादि का निषेध करते हैं परम्तु को याद दिन क्षय को एटठ० ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने रात्र में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उस को आंख निकाल डाली उस के बदले यकर की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लिये लगा दी इस देवी को हिंसक क्यीं नहीं मानते? रत्नसार भाग १ पृ० ६० में देखो क्या लिखा है मरुत देवो पियकों की पत्थर की मूर्ति हो कर सहायकरती थी इसको भी वैसी क्यीं नहीं मानते? । मूल-विसीधि जगािता जाशी जाशी जगाि जगाि हिंसक अपने पत्थर की मूर्ति हो कर सहायकरती थी इसको भी वैसी क्यीं नहीं मानते?।

जद्भिक्करची नाची गुणे सुतमक्करं वहद् ॥ प्रकार आरु २। षष्टी स्ट्रिश

लो जैन मत विरोधो नियात्वो प्रयत् निया धर्म वाले हैं वे क्यों लक्षे ? जो लक्षे तो बढ़े क्यों ? अर्थात् श्रीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अन्छा होता ॥ ८१ ॥ (मसीसक)—देखो । इन के वीतराग भाषित दया धर्म दूमरे मत वाली का जीवन भी नहीं चाहते के वल इन की दया धर्म कथन मात्र है और जो है सो खुद्र जीवी फीर पशुशों के लिये है जैन भिद्य मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल-सह सगी नाया सहैण मक्कित्त मृहिमग्गिम। जे पुगात्रसग्गनाया सगी गक्हेति तं चुप्पं॥ प्रकार भार र । षष्ठी र मूर्ट्श॥

सं अर्थ - इस का मृत्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुस में जन्म से कर मुक्ति को जाय तो कुछ भास्य नहीं परन्तु जैनिस्स कुस में जन्मे हुए मिध्याती अन्य मार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इस में बड़ाश्राक्ष्य है इस का फलिता थे यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरक गामी हैं॥ (समी सक ) का जैनमत में कोई दुष्ट वा नरक गामी नहीं होता ? सब हो मुक्ति में जाते हैं ? श्रीर भन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्माल पन की बात नहीं है ? विना भोने मनुष्यों के ऐसी बात कीन मान सकता है ?॥

मूल- तिच्छराणं पूत्रासंमत्तगुणाणकारिको भिणिया। सावियमिच्छत्तयरी जिला समये देसिया पूत्रा॥ प्रका भाग०२। प्रष्ठी । सू॰ ८०॥

सं अर्थे - एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इस से भिन्न मार्गियों की मूर्ति पूजा असार है जो जिन भाग की आजा पालता है वह तत्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्वज्ञानी नहीं। (समीचक) बाह जो ! क्या कहना!! क्या तृद्धारों मूर्ति पाषाणादि जड़पदार्थों की नहीं ? जैसी कि वैणावादिकों की हैं जेसी तृद्धारों मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैरणवादिकों की भी भिथ्या है जो तुम तत्वज्ञानी बनते हो और अन्यों को अतत्वज्ञानी बनाने हो इस से विदित होता है कि तृद्धारे मत में तत्वज्ञान नहीं है।

मृल-निग त्रामा एधम्मो त्रामा रहि त्राम प्रंड त्रहम्ति।
दयम्भि जग यतत्तं निग त्रामाए नगह धमां॥
प्रकार भार २। पटीर प्रंटर॥

सं॰ अर्थ — जी जिन देव की आज्ञा द्या समादि क्य धर्म है उस से आन्य सब आजा अधर्म हैं (समोचक) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैन मत से भिन्न कोई भी पुरुष मत्यवादी धर्मात्मा नहीं है! क्या उस धार्मिक जन की न मानना चाहिये! हां जी जैनमतस्य मनुष्यों के मुख, जिहा, चमड़े की न होती और अन्य को चमड़े को होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के यंथ बचन साथ अादि को ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटें। के बड़े भाइ हीं जैन लीग बन रहे हैं ॥

मृल-बन्ने मिनारया उविजेसिंदुरकार संभरंताणम्। भवागा जगार्हरिहररिड्डि समिद्री विउदीसं॥ प्रका भाव र । षष्टी । स्व ८५॥

सं भर्य-इस का मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हिर हरादि देवों को विभृति है वह नरक का हित् है उस को देख के जिनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग करने से मनुष्य मरणतक दु:ख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञाभंग से की न जन्म मरण दु:ख पातेगा ?। (समोचक) देखिये! जैनियों के आचार्य यादि को मानमी हित्त पर्यात् जपर के कपट और दींग की लीला अब तो इन के भीतर को भी खुन गई हरिहरादि और उन के उपासकीं के ऐखर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकत उन के रोमांच इस लिये खड़े होते हैं कि दूसरे को बढ़ती को हुई? बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐखर्य हम को मिल जाय और ये दिरद्र हो जायें तो अस्का और राजाजा का हष्टान्त इस लिये देते हैं कि ये जेन

सोग राज्य के बड़े खुशामटी भूठे और खरपुक्षी हैं क्या भूठी बात भी राजा की मान सेनी चाहिये ? जी देशींदेशों हाती खेनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी नहींगा॥

मूल-नो दंइसङ्घमां सी परस्था अथिमा नहु अन्तो। विं काप्पद्दमा सरिसो द्रयरतक होइकद्रयावि॥

प्रकल्मा॰ २। षष्टी॰ स्॰ १०१॥

सं पर्ध-वे मृख सोग हैं जो जेन धर्म से विरुद्ध हैं भीर जो जिनेन्द्र भाजित धर्मी परेष्टा साधू वा ग्रहस्य अश्ववा ग्रंयकत्ती हैं वे तीर्यंकरों ने तुल्य हैं छन तुल्य कीई भी नहीं। समीजको कीं न हीं जी जैती सोग छोकर बुद्ध न होते तो ऐसी बात कीं मान बैठते ! जैसे वेध्या विना अपने ने दूसरी की सुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती है ॥

मूल-जं अमुणि अगुण दे। याते कह अबुहास इ क्तिसभक्ता। अहते विक्रुम भक्ताता विस्त्रमि आगा तुल्लुनी।

प्रका॰ भा॰ घष्टी॰ २।सू॰ १०२॥

सं अर्थ-जिमेन्द्र देव तदुक्त शिहान्त और जिन मत के उप देश मीं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं हैं ॥ १०२। (समीचक )यह जैनियों का इठ पचपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की थोड़ो सी बात कोड़ के अन्य सब त्यतव्य हैं जिस की कुक थोड़ी सी भी वृहि होगी वह जैनियों के देवसिहान्त यंथ और उपदेष्टाओं को देखे सुने विचार तो उसी समय नि: संदेह कीड़ देगा॥

मृल—वयगो विसुगुर्जाजग्राबह्नास्सके सिंग उल्लास इसमां। श्राह्मकहिंगा मणितेयं उलुश्चागांहरद्रश्चंधत्तं॥ प्रकार भार रे पष्टीरुस् १०८॥

सं अर्थ — जो जिन यवन कं अनुक्ल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैन गुरुशों को मानना अर्थात् अन्य मार्गियों को न मानना ॥ १०८॥ (समीचवा) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् चेले करके न बांधते ती उन के जाल मंसे कूट कर अपनी मुक्ता के साधन कर जम्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को जुमार्गी, कुगुरु, मिण्यास्वी और क्षपदेश कहैं तो तुम को कितना दु:ख लगे ! वैसे ही जो तुम दूसरे को दु:खदायक हो इसी लिये तुह्यारे मत में असार बातें बहुतसी भरी हैं॥

#### मूल — तिहुश्रग जगां मरंतं दठ्या निश्च क्ति ने श्रापाणं। विरमंतिन पात्रा अधिर्धी धिठत्तगां ताग्रम्॥ प्रकार आरु २। ष्रष्टीर सूर्व १०८॥

सं• अर्थ— जी कत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी क्रषी व्यापारादि कर्म जंनी मांग न करें की कि ते कमें नरक में लेकारी बाले हैं ॥ १०८ ॥ (समी ह्रका) अब की ई जैनियों में पूंछे कि तुम व्यापारादि कर्म कीं करते ही ? इन कर्मों की की नहीं की इ देते ? और जो की इ देशों तो तुझारे घरीर का पालन पोषण भी न होसके और जो तुझारे कहने में सब लोग को इ दें तो तुम क्या बसु खा के जी आंगे ? ऐसा अव्याचार का उपदेश करना सबधा व्यर्थ है क्या करें बिदारे विद्या सत्संग के विना जो मन में आया सी वक दिया ॥

#### मृल—तद्या हमाण श्रहमा कारण रहिया श्रनाण गर्येण। जेजंपंन्ति उमुत्तं तेसिंदिहिरूपंभिश्चं॥ प्रक. भा. २। षष्ठीः १२१॥

मं० अर्थ — जो जैनागम से विश्व प्रास्तीं के मानने वाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिंद होता हो तो भी जैनमत से विश्व न बोले न मान चाहें कोई प्रयोजन सिंद होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१॥ (मभीचक) तुद्धारे मूल पुरुषा से लके आज तक जितने हो गये और होंगे वे विना दूसरे मत की गालि प्रदान के अन्य कुछ भी दूमरी बात न किये थे और न करें में भला जहां जहां जैनी लोग अपना प्रयोजन सिंद होना देखते हैं वहां चेलीं की भी चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चीड़ी बातों के हांकनं में तानक भी सज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

## म्ल-जंबीर निगास्प्रिजियो मिर्ट्स उस्मृत्तले परिमगत्रो। सागर कोड़ा कोडिंहिं मद् खद् भी भवरणे॥ प्रक. आ. २। षष्टी स्मृ० १२२॥

सं अर्थ-जो कोई ऐसा कहे जि जैन साधुआं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य को ड़ान को ड़ वर्ष तक नरक में रह कर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ १२२ ॥ (समी चक्क) याह रे! वाह!! विद्या के शबुओ तुमने यही विचारा होगा कि हमारे निष्ठयावचनों का कोई खण्डन नकरे इसी कि से यह भयंकर वचन लिखा है सी असंभव है अब कहां तक तुम को समभावें तुमने तो भूठ निन्दा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही किट वह हो कर अपना प्रयोजनसिंह करना सोहनभीग के समान समभ लिया है॥

मुल-दूरे करणं दूरिमासाहूणं तह्यभावणा दूरे। जिगाधमा सहहाणं पितिर कदुरकाइनिठवइ॥ प्रक० भा० २। षष्टी० स० १२७॥

सं पर्य-जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी प्रनुष्ठान न हो सकी ती भी जो जैन धर्म मचा है क्रन्य कोई न हीं इतनी यहामात्र ही से दुःखीं से तरजाता है॥१२२॥(समी-चका) भना इसमें प्रधिक मूर्खीको धपन मतजाल में फसाने की दूसरी की न सी बात ही गी ! क्यों कि कुछ कर्म करना नपड़े और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूट्टेमत की नसा होगा!॥

मूल-कर्या होही दिवसो कर्या सुगृह गा पायमूलिमा। उस्सत्तले सविसलवर हिन्नोनिसुगों सुकिगाधमां॥ प्रकार भार राष्ट्रीर मूरु १२८॥

सं अर्थ-जी मनुष्य जिनागम अर्थात् जैनी के प्रास्तों को सुनंगा उतस्य अर्थात् अन्यमत ने ग्रंथीं को कभी न सुनंगा इतनी इच्छा कर वह इतनी इच्छामात्र हो में दःखमागरसे तर जाता है ॥१२८॥ (ममोजक) यह भी बात मोने मन्थीं को प्रसान के लिये है क्यों कि इस पूर्वीक इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्व जन्म कभी संचित पापीं ने दुःखक पी फल भीगे विना नहीं छूट सकता। जो ऐसी २ भूठ अर्थात् विद्याविषद बात न लिखते तो इन के अविद्या कप ग्रंथीं को वेदादि प्रास्त्र देख सन सत्याऽमत्य जान कर इन ने पीकल ग्रंथों को छोड़ देने परन्त ऐसा जकड़ कर इन अविद्यानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुडिमान सत्संगी चांहें छूट सकों तो समाव है परन्त अन्य जड़बुहियों का छटना तो प्रति कठिन है ॥

मूल-नह्माजेणं हिंभणियं मुयववहारं विशेहियंतरस। नायद्र विमृद्ध बोही निगा श्रामा राह गत्ताश्री॥ प्रकार भार राष्ट्रीं मूरु १३८॥

सं प्रध- जो जिनाचार्यों ने कई सूत्र निकृति द्वित्त भाष्यचूर्णी मानते हैं वेशी शुभ व्यवहार भीर दु: मह व्यवहार के करने में चारिवयुक्त शो कर सुखी को प्राप्त होते हैं भन्यमत के ग्रंथ देखने से नशीं। (समीसक) क्या अत्यन्त भूखे मरने द्यादि कष्ट सहने की चारित कहते हैं जो भूखा प्यासा सरना चादि ही चारित हैं तो बहुत से समुख अजाल वा जिन की अजादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकार शुभ फलों की पाप्त होने चाहिये सो न ये शुद्ध होवें और न तुम किन्तु पिनादि के प्रकाप से रोगो हो कर सुख के बदले दृःव को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचारण बृह्मचर्थ सत्यभाषणादि है और अनत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सब में प्रोतिपूर्वक परोपकाराई वर्त्तना शुभवरित्र कहाता है जैन मतस्यों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं दन सुवादि को मानने से शोहासा सत्य और अधिक जूठ को प्राप्त हो कर दृःख सागर में हूबते हैं॥

मृल - जहजागासि जिगानाहो लोयाया राविपरकएभूश्री। तातंतं मन्तंतो कहमन्त्रसि लोश्रश्रायारं॥ प्रकार भार २। प्रष्टी । सूरु १४८॥

सं गर्थ-जो उत्तम प्रारव्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्माका यह गाकरते हैं चर्यात जो जिन धर्म का यहण नहीं करते जन का प्रार वधनष्ट है ॥१४८॥ (मभी क्षक)क्या यह बात स्नून की और भठनहीं है एका अन्यमत में शेष्ठ प्रारवधी भीर जैन मत में नष्ट पारवधी कोई भी नहीं है ? श्रीर जो यह कहा कि साधर्भी अर्थात जैन धर्म वाले पापस में क्लेश न करें किन्तु प्रौति पर्वेक वर्त्ते इस से ग्रह बात निष होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन मोग नहीं मानते ही में यह भी इन की बात अध्या है क्यों कि सज्जन पुरुष मज्जनीं के साथ प्रेम ग्रीर दृष्टीं की शिचा दे कर सुशिचित करते हैं और जो यह निखा कि ब्राह्मण विदग्ही परिवाजकाचार्य प्रयात मंत्यासी और तापमादि प्रयति वैरागी ग्रादि सब जैन मत के शतु हैं। अब टेखिये कि सब को शतुभाव से टेखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और चमारूप धर्म कहां रहा की कि जब दूसरे पर हैव रखना ट्या चमाका नाग और इस के समान कोई ट्रमरा हिंसाकव टोष नहीं जैसे है पमृत्तियां जैनि लोग हैं वैसे दूसरे छोड़े ही हीं री। ऋषभदेव से लेके महाबोर पर्नत रह तौर्यं करों को रागी हेबी मिथाची कहें शीर जैन मत मानने वाली की सविषातज्वर में फसे इए माने श्रीर उन का धर्मा नरक शीर विष के समान समभों तो जैनियों की कितना बुरा लगे गा ? इस लिये जैनी लीग निन्टा श्रीर परमतदेषकृप नरक में डूब कर महाक्षेत्र भोग रहे हैं इस बात की छोड़ दे तो बहुत प्रस्का होते॥

मूल-एगो चागुक एगो विसाव गोचे दुचागा विवहाणि। तच्छयजं जिणदृश्वं परुष्परन्तं नविच्चन्ति॥ प्रक्र॰ भा० २। षष्टी० मू०। १५०॥

मं अर्थ-मन यावकों का देवगुक्त म एक है चे यवन्दन अर्थात् जिन प्रतिबिम्ब मृत्तिदेवल और जिन द्रव्य की रक्षा और मृत्ति की पूजा करना धर्मा है ॥१५०॥ (सपीलक) अब देखो जिनना मृति प्जा का भगड़ा चला है वह सब जेनियों के घर में और पाखण्डों का मृल भी जेनमत है। या ४ दिनकार पृष्ठ १ में मूर्ति-पूजा की प्रमाण ॥

नत्र कारेगा वित्रो हो ॥ १ ॥ त्रानुसरगं साव छ ॥ २ ॥ वया दंदमे ॥ ३ ॥ कोगो ॥ ४ ॥ चियवन्दगा गो ॥ ५ ॥ यञ्च-रखागं तु विच्चि पुच्छम् ॥ ६ ॥

इत्यादि सावकी को पश्चिमे द्वार में नश्कार का जप कर जाना॥ १ दूसरा नवकार जपे पौक्टे मैं सावक हूं सारण करना ॥ २ ॥ तीसरे प्रण्वतादिक इमारे कितमे हैं ॥ ३ ॥ चौथे दारे चार वर्ग में अयगामी मोच है उस कारण जानादिक है सा योग उस का सब अतीचार निर्मेल करने से छ: आवश्यक कारणा सी भी चपचार से यांग कहाता है सां योग कहें गे॥ ४॥ पांची चैत्यवन्द अवित् मृति को नमस्तार द्रव्यभाव पूजा कहें गे॥५॥ छःठा प्रचाल्यान दार नवकार्सो प्रमुख विधिपूर्वक कहंगा इत्यादि ॥ई॥ श्रीर इसी ग्रंथ में भागे २ बहुतसी विधि निखी है अर्थात् संध्या के भानन समय म जिन बिंद अर्थात् तीर्थं करां को मूर्लि पूजना और द्वारपूजना और दारपूजा में बड़े र बखेड़े हैं। मन्दिर बनान के नियम पुरानी मन्दिरां को वनवान श्रीर सुधारन से मुलि हो जातो है मन्दिर में इस प्रशाद जा कर बैंडे बड़े नाव प्रौति से पूजा करे "नमो जिनेन्द्रेम्यः" इत्यादि मंत्रों से स्नानादि कराना । श्रीर "जनचन्दनपुष्पधूपदीयने:" इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें । रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्तपूजा का फल यह तिखा है कि पुजारी की राजा वा प्रजाकोई भी नरीक सर्व। (समीचक) ये बातें सब कपोलक लिएत हैं क्यां कि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि रीकते हैं। रत्नसार॰ पृष्ठ ३ में लिखा है मृतियू जा से रोग पोड़ा भीर महादोष छूट जाते हैं एक किमी ने ४ कीड़ो का फूल चढ़ाया उसनी १८ देश का राज पाया उस का नाम कुमारपाल इया था इत्यादि सब बातें भूठी और मूर्खों की नुभाने की हैं क्यें कि अभिक जैनी लोग पूजा

करते २ रोगी रहते हैं और एक वीचे का भी राज्य पाषाणादि मूर्लिप्जा से नहीं मिलता! और जो पांच कीड़ी का पूल चढ़ा में से राज मिले तो पांच २ कीड़ी के पूल चढ़ा के सब भूगोल का राज क्यों नहीं कर लेते? और राजदंड क्यों भीगते हैं ? और जो मूर्लिप्जा करके भवसागर से तर जाते होतो ज्ञान सम्यग्दर्भन और चारित्र क्यों करते हो? रत्नसार भाग पृष्ठ १२ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में असत और उस के समर्ण से मन वांकित फल पाता है। (समीचक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहियें सो नहीं होते इस से यह इन को केवल मूखों के बहका में को बात है दूसरा इस में कुक भी तत्व नहीं इन को पूजा करने का स्रोज रत्न सार भा० पृष्ठ ५२ में:-

### जलचन्दनधूपनेरथ टौपाचतकैर्निवेदावस्तैः। उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् रुचिरैरद्य यजामहे॥

इम जन, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र श्रीर श्रति श्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र पर्यात् तोर्थं करीं की पूजा करें। इसी से इस कहते हैं कि मूर्त्ति पूजा जैनियों से चली है। विवेजसार पृष्ठ २१ जिन मन्दिर में मोह नहीं श्राता श्रीर भवसागर के पार उतार में वाला है। विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ मूर्त्तिप्जा से मुलि होती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं जाजन चन्द्रनादि से तीर्थं करी की पूजा कर वह नरक से छूट स्वर्गकी जाय विवेकसार पृष्ठ ५५ जिनमन्दिर में ऋषभटेवादि की मूर्लियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोच की सिंडि होती है। विवेकसार एष्ठ ६१ जिन मूर्तियों की पूजा कर तो सब जगत्के क्रो श क्ट जायें। (समीचक) श्रव देखी! इनकी श्रविदा युक्त घसंभव वाने जी इस प्रकार से पापादि बुरे कमें छूट जायें, मोच न पाने, भवमागर से पार उतर जायें, सद्गुण त्रा जायें, नरक की छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, त्रथे, काम मीच की प्राप्त होवें घीर सब क्षेत्र क्ट जांगें तो सब जैनी लीग सुखी और सब पदार्थों को सिंडि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? । इसी विवेकसार के ३ एष्ठ में लिखा है कि जिक्लों ने जिनमृति का स्थापन किया है उन्हों ने अपनी ब्रीर प्रपनि मुटुंब की जीविका खड़ी की है। विवेकसार एष्ठ २२५ शिव, विशा, श्रादिकी मूर्त्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है। (सभीचक) भना जब शिवादि की सृक्षियां नरक के साधन हैं तो जैनियां की मूर्त्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि इमारी मित्रीयां त्यागी, शान्त भीर श्रममुद्रायुक्त है इस लिये अच्छी श्रीर शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इस लिये

बुरो है द्रन ने अहना चाहिने कितुद्धारों मूलियां तो लाखी रुपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केंगरादि चढ़ता है पुन: त्यागों केंगे ? और शिवादि की मूलियां तो विना छाया ने भी रहती हैं वे त्यागों क्यों नहीं ? और जो शासा करों तो जड़ पटार्थ सब नियत होंगे में शाना हैं मब मतों की मूलिपूजा व्यर्थ है। (प्रज्ञ) हमारों मूलियों क्या प्राप्तणादि धारण नहीं करतीं इस निये अच्छी हैं। (हलार) मब के सामभें नंगी मूलियों का रहना और रखना पश्चत् लीला है। (प्रज्ञ) जैसे स्त्री का चित्र या मूर्लियों का रहना और रखना पश्चत् लीला है। (प्रज्ञ) जैसे स्त्री का चित्र या मूर्लि देखते में कामीत्यिक्त होती है वैसे साध् अं र योगियों की मूलियों को हेखने में श्रम गुणप्राप्त होते हैं। (हलार) जी ए। पाण्यम्लियों के टिखने में श्रम परिणाम मानते हो तो हम के जड़तादि गुण भी तुद्धार में जा जायें गे। जब जड़ बृद्ध होंगे तो सर्वया नच्ट हो लाखोंगे दूसरे जो उत्तम विदान हैं हम ने संग मेवा से छूटने में मूदता भी अधिक होगो और जो रहीय ग्यारहवें समुझाम में लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूलियुं जा करने वालीं की लगते हैं। इस सिये जैसा जैनियों में मूर्लियं ना में मूटा को नाहम चलाया है बैसे इन के मंत्रों में भी बहत सी असंभव बातें लिखी हैं यह इन का भंव है। रत्नसार भाग पृष्ट० १ में:—

नमा चरिह्नाणं नमो सिद्धाणं नमो चायरियाणं नमो उवज्ञायाणं नमो लोए सवब्माहूणं एसो पंच नमुक्कारो सव्यावप्रणासणो मंगलाचरणं च सब्वे सिपटमं हवरू मंग-लम्॥ १॥

इस मंत्र का वड़ा माहातम्य लिखा है चौर सब जैनियों का यह गुरुमंत्र है। इस का ऐसा महातम्य घरा है कि तंत्र पुराणभाटों को भी कथा को पराजय कर दिया है ज्याहदिनकाय पृष्ठ है:-

नस्कार तउपहें ॥ १ ॥
जडकवं। मन्ताणमन्तो परमो इमृत्ति धेयाणधेयं परमं इमृत्ति ।
तत्ताणतन्तं परमं पिवत्तं संसारस्त्राणादृष्टाष्ट्रयाणं ॥ १० ॥
ताणं भ्रन्तंतु नो भ्रत्य । जीवाणं सब सायरे।
बुड्डं ताणं इमं मृत्तुं। न मृक्कारं सृपोययम् ॥ ११ ॥
कर्वाश्रणोगजसंतरसंचित्र्याणंदृष्टाणं सारी रिश्रमाणु साणु साणं।
कत्तीय अव्याण अविज्ञनासो न जावपत्तो नवकारसन्तो ॥१२॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परम मंत्र है वह ध्यान के शोग्य में मपर ध्येय है तस्वीं में परम तत्व है, दु:खीं से पीड़ित संमारी जीवी की नवकार संव ऐसा है कि जंसी समुद्र के पार उतारन की नीका होती है। १०॥ जी यह नवकार मंत्र है वह नौका की समान है जो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर में इवर्त हैं भीर जो इस का ग्रहण करते हैं वे दुःखीं से तर जाते हैं जी दीं की दःखों से पृथक रखने वाला, सब पापी का नामक, मुक्तिकारक, इस मंत्र की विना दमरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेका भवान्तर में उत्पन्न हुया गरीर सम्बसी दः ख अन्य जीवीं की भवसागर से तारने वाला यही है, जब तक नवकार मंत्र नहीं पाया तय तक अवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सुव में कहा है। चौर जो धिनामुख चष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मंच की छीड़ कर दूसरा कंदि नहीं। जैसे महारत वैष्ये नामक मिण यहण करने में आवि अधवा अवस्य में अमिष्य प्रस्त ने यहण करने में आवि दैसे युत कंवली का ग्रहण करे चीत सब टाटणांगी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है। (नमी-श्चरिहन्ताणं) सब तीर्थं वरी की नमस्वार ( नमीरिहाणं ) जैनमत के सब गिद्यों को नगरकार। (नमी प्रायरियाण) जैनमतर्कसब प्राचार्यों की नमस्कार। (ननः उवजभायणं जैनमत्वं सव उपाध्यांगी की नमस्कारः (नमी लीए सञ्चलाहर्ण) जितन जैन के मत के माधु इस लोक में ईं उन सब को नमस्कार है। चटापि मंत्र में जन पर नहीं है तथापि जैनियों के श्रांक ग्रंथों में विना जैनमत के शन्य किमी के। नमस्कार भी न करना लिखा है इस लियं यही अर्थ ठीक है । तख विवेक पुष्ठ १६८ जो ममुख्य सकड़ी प्रस्थर की देवबृद्धि कर पूजता है यह धार्छः फलों को प्राप्त होता है। (सभी चक्क) जो ऐसा हो तो सब कोई द्रश्न करके सुख क्ष फलों की प्राप्त क्यों नहीं फोते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्श्वनाथ औ मूर्त्ति के दर्शन मे पाप नष्ट की जाते हैं। कल्पशास्त्र एंठ ५१ में लिया है जि स्थालाख मन्दिरीका जीगींडार किया इत्यादि मूर्तिपूजा विषय में इन का यहत सा लेख है इसी से समभा जाता है कि मू कि यू की मूलकारण जैनसत है। भव इन जैनियों के साधुश्रों को सीला देखिये (विवेक्सार एष्ट २२८) एक जैन मत का साधू को या विश्वामिभोग करके पश्चात् त्यामी हो कर स्वर्महीक की स्था (विवेक सार एष्ठ१०) अर्थकमुनि चारित से चूक कर कई वर्ष पर्छन्त दल मेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलीक की गया सौक्षपा की पुत्र टंटण मुनि की स्यालिया उठा लेगवा पद्मात् देवता हुआ। (विवेधनार प्रकार १५६) जैनमत का साध् लिंगधारी त्रर्थात् वेग्रधारी मात्र हो तीभी उन का सत्कार

यावक लोग करें चाहें साधु शब चरित्र हीं चाहें अशु उचरित्र सब पूजनीय हैं। (विवेक सार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्र ही न हो ती भी ग्रन्य मत की साध्यों से येष्ठ है। (विवेकसार प्रष्ठ १०१) यावक लोग जैनमत की साध्यी को चरित रहित अष्टाचारी देखें तो भी उन की सेवा करनी चाहिये। (विवेक सार पृष्ठ २१६) एक चोरने पांच मूठी लींच कर चारित ग्रष्टण किया बड़ा कष्ट श्रीर पश्चात्ताप किया छ:ठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिंड हो गया। (समी तक) अब देखिये इन ने साधू और ग्टहस्थीं की लीलाइन के मत में बहुत कुकर्म करनी वाला साधू भी सद्गति को गया और (विवेकसार पृष्ठ १०६) में लिखा है की श्रीक्षण्य तीसरे नरक में गया। (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धन्वंतरि नरक में गया विवेक सार पृष्ट ४८ में जोगी, जंगम, काजी, मुखा, कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करने भी जुगति की पाने हैं रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुरेव प्रथात जिप्ट वासुरेव, हिप्ट वासुरेव, खयंभू वासुरेव, पुरुषीक्तम वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पंडरीक वासुदेव, दक्त वासुदेव, श्रीर लक्षण वासुदेव ८ श्रीक्षण्ण वासुदेव, ये सब नयारहवें, बारहवें, चीदहवें, पन्द्रश्रवे, श्रठारहवें, वीसवें श्रीर वाईसवें तीर्यं करी के समय में नरक को गये श्रीर नवप्रतिवासुदेव शर्शात् श्रष्वगीवप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदक-प्रतिवासुदेव, सध्प्रतिवासुदेव, निशंभप्रतिवासुदेव, बलोप्रतिवासुदेव, प्रचलाद-प्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंधु प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को गरी। श्रीर कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभद्व से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थकर सब मोच को प्राप्त हुए। (समीचक) भला कोई बिखमान पुरुष विचार कि इन के साध गुडस्थ और तीर्धंकर जिन में बहुत से वेश्वागामी, परस्त्रीगामी, चीर श्रादि सब जैनमतस्य स्वर्गश्रीर मुक्ति की गये श्रीर श्रीकष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गर्य यह कितनी बड़ी बुरी बात है ! प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष की जैनियों का संग करना वा उन की देखना भी बुराई क्यों कि जी इन का संगकरें तो ऐसी ही भूठी २ बातें उस की भी हृदय में स्थित हो जायें गी क्यों कि इन महाइठी, दुरायही, मनुष्यों ने संग से सिवाय ब्राइयों ने अन्य कुछ भी पक्षे न पहेगा। इं जो जैनियां में उत्तम जन हैं \* उन से सत्संगादि करने में कुछ भी दोष नहीं विवेकसार एष्ठ ५५ में लिखा है कि गंगादि तीर्थ और काग्री श्रादि चेत्रों के सेवन से कुछ भी परमार्थ सिंड नहीं होता और अपने गिरनार, पालीटाणा भाव भादि तीर्थ श्रीर

<sup>»</sup> जी जनम जन होगा वह इस चमार जैन मत में कभी न रहेगा।

चेत्रमुति पर्यन्त ने देनेवाले लिखे हैं। (समीचक) यद्दां विचारना चाडिये कि जैसे प्रैव वैष्णवादि के तौर्थ भीर चेत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं वैसे जैनियों ने भी हैं इन में से एक की निन्दा श्रीर दूसरे की सुति करना मूर्खता का काम है।

# जैनों की मुक्ति का वर्णन।

(रत्नसार भा॰ पृष्ठ २३) महावीर तीर्धं कर गोतम जी से कहते हैं कि जबू लीक में एक मिडिशिल। स्थान है स्वर्ग पुरी के जपर पैतालीम लाख योजन लंबी और उतनी ही पीसी है, तथा प्यांजन मोटी है जैसे मोती का खेत हार वा गोद्रध है उस में भी उजली है साने के समान प्रकाशमान श्रीर स्फटिक से भी निर्मल है वह सिडिशिसा १४ चीट्र हवें साम की शिखा पर है श्रीर उस सिडिशिसा के जपर शिवपुरधाम उसमें भी मता पुरुष प्रधर रहते हैं वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं श्रीर श्रानन्द करते रहते हैं पुन: जग्म मरण में नहीं श्रात सब कमी से क्टजाते हैं यह जैनियों की मृति है। समीचक) विचारना चाहिये कि जैसे प्रन्यमत में वैक्कुग्रु कैलाय, गोलोक, क्षीपुर, प्रादि पुराणी। चौथे पासमान में ईमाई। सातवें पास-मान मं ममलमानी के मत मं मिति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिष-शिला और शिवपर भी है। की कि जिस को जैनी लोग जंचा मानते हैं वही नीचेवाले की जां कि इमर्स भूगोल के नीचे रहतं हैं उन को अपेचा में नौचा है जंचानीचा व्यविश्वत पदार्थ नहीं है जो श्रार्थ्यावस्त्रवासी जैनी सोग जंचामानते हैं उसी मं श्रम-रिका वाले नोचा मानते हैं श्रीर श्रार्थावर्षवामी जिस को नीचा मानते हैं जस की अमेरिका वाले जंचा मानते हैं चाई वह प्रिला पैतालीस लाख से दनी नब्बे लाख की य की होती तो भी वे मुक्त बंधन में हैं क्यों कि उस प्रिला वा शिवपुर के बाहर निकलने में उन की मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उस में रहने की प्रौति और उस में बाहर जाने में अप्रौति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति श्रीर भप्रीति है उस को मुक्ति क्यों कर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जैसी नवसे समु-स्नास में वर्षन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है। और यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है ये जैनो भी मुक्ति विषय में श्रम से फसे हैं। यह सच है कि विना वेदीं के यथार्थ अर्थ बोध के मुक्ति के खरूप को कभी नहीं जान सक-ते। अब श्रीर धीड़ी सी श्रसभाव बातें प्रन की सुनी :--

(विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करीड़ साठ लाख कलग्रों से महाबीर की जन्मसमय में सान कराया। (विवेक ० पृष्ठ १२६) दशार्ष राजा महाबीर के दर्शन को गया वहां कुछ ग्रीममान किया उस के निवारण के लिये १६,००,०२,१६००० इतमें इन्द्र के

स्त्रकृप और १३,३७०५०,२८००००००० इतनी इन्द्राणी वक्षां प्राई थीं देख कर राजा श्रायर्थ्य होगया। (समी चका अब विचारना चाहिये कि इन्द्रश्रीर इंद्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितन हीं भगोल चाहिये। याददिनक्त य धात्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी, कुत्रा श्रीर तालाव न बनवाना चाहिये। (समीचक) भना जो सबमनुष्य जैन मतमें हो जार्ये और कुत्रा,तन्ताव,बावड़ीमादि कोई भी न बनवावें तो सब लोग जल कहां से पियें? (प्रश्न) तालाव श्रादि बनवान से जीव पड़ते हैं उस से बनवान बाले की पाप लगता है इस लिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। (उत्तर) तुद्धारी बुधि नष्ट क्यीं हो गई? क्यों कि जैसे चृद्र जीवीं के मरनेसे पाप गिनर्त होता बड़े र गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियीं की जल पीने बादि से महापुष्य होगा उसकों क्यों नहीं गिनतं ? । (तत्त्व विवेक पृष्ठ १८६) इस नगरी में एक नदमणिकार सेठ ने बायडो बनवाई उस से धर्मभ्रष्ट र्ही कर सोलड गहारोग इए, गर के उसी बावड़ी में मेडुका हुया, गदाबीर के दर्भन से उस की जातिसारण हो गया, महाबीर कहते हैं कि मरा आना सन कर वह पृथे जना के धर्मीचार्य्य जान बन्दना की आने लगा, मार्ग में ये शिक के घड़े की टाप से मर कर शप्तभाष्यान के योग से दर्दरांक नाम महर्षिक देवता हुआ अविधि जान से सुभ की यहाँ आया जान वन्दनाप वैक ऋदि दिखा के गया। (समीचक) इत्यादि विद्यादिश्व असंभव मिष्ठया वात के कहने दाले महावीर को सदीशम मानना महाभ्यान्ति की बात है। याद्वदिनक्षत्य॰ पृष्ठ ३६ में सिखा है कि सृतक बस्त सः धूले लेवै। (समोत्तक) देखिये इन के साधु भी महाबाह्यण के समान हो गये वस्त्र तो साध नी वें परन्तु मृतक के भाभूषण कीन लीवे बहु मृत्य हाने से घर में रख लेते होंग तो आप कीन इए। (रत्नसार पृष्ठ १०५) भूंजर्न, क्टने, घीसने, अस पकाने आदि में पाप होता है। समी चक्र ) अब देखिये इन की विद्याहीनता भलाये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी केसे जी सर्व ? ग्रीर जैनी स्ताग भी पीड़ित हो कर मरजायें। (रतसार पृष्ठ १०४) बागीचा लगाने से एक लच पाप माली की लगता है। (समीचक) जो माली को लच पाप लगता है तो भनेक जीव पन, फल, फ्ल और छाया से भानन्दित होते हैं तो करोड़ी गुणा पुरूप भी हीता ही है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंबेर है श्रतस्व विवेक पृष्ठ २०२ एक दिन लिख साधू भून से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिचा मागी विख्या बें। लो यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्ध साधू ने साड़े बारह साख श्राफीं वर्षा उस के घर में कर हीं। (समी श्रक) इस बात की सच विना नष्टबुडि पुरुष के कीन माने गा? । रत्नसार भाग पृष्ठ ६७

में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्त्ति घोड़े पर चढ़ी इदे उस काजहां स्मरण कर वहां उ। स्थित हो कर रता करती है। (ममी तक) कही जैनी जी पान कल तुझारे यहां चोरी डांका आदि भीर अबु से भण होता हो है तो तुम उस का स्मरण करके पणनी रत्ता क्यों नहीं करा सेतें हो शब्यां जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ?। यब इन के साधुशों के सत्त्वण :—

सरको हरणा भैक्यभुको लुं चितमूई काः। श्वेतास्वराः चमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥१॥ लुं चिता पिच्छिका हस्ता पाणिपाचा दिगंवराः। जध्वीशिनो गृहे दातुर्द्दितीया स्युर्जिनर्षयः॥२॥ भुंतो न केवलं न स्वी मोचमिति दिगंवरः। पाहुरेषामयं भेटो सहान् श्वेतास्वरेः सह॥३॥

जीन की साध्यों की लचगार्थ जिन दशास्त्रों नी ये खोकीं से कही हैं सरजी-इरण चमरी रखना, श्रीर भिचा माग के खाना, शिर के वाल मुंचित कर टेना, प्रवेतदस्त्र धारण करना, चमाय्क्र रहना, किसी का संगन करना ऐसे लचणयुक्त जैनियों के प्रवेतांबर जिन को जनी कहते है। दूसरे दिगंबर अर्थात वन्त धारण न करना, शिर के वाल उखाइ डालना, पिच्छिका एक जन के सुती का भाड लगान का माधन बगल में रखना,जी कोई भिक्ता दें तो हाथ में ले कर खा लेना ये दिगंबर दूसरे प्रकार के साध होते हैं और भिचा टेने वाला ग्रहस्थ जब भीजन कर चुकी उस की प्रयात भीजन करों वे जिनिबि अर्थात ती भरे प्रकार की साध हीते हैं। दिगंबरों का प्रवेतांबरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगंबर लोग स्त्रो का संमर्ग नहीं करते और प्रवेतांवर करते हैं दत्यादि वातों से मोच को प्राप्त होते हैं यह इन के साध्यों का भेट है। इस से जेन लोगों का केग्र लंचन सर्वत्र प्रसिद्ध है चीर पांच मृष्टि लंचन करना इत्यादि भी लिखा है। विवेकसार भा० पष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच सुष्टि लंबन कर चारित ग्रहण किया प्रयोत पांच सुठी शिर के वाल उखाड़ के साध् इया। (कल्प मुच भाष्य पृष्ठ १०८) केश लंचन करे गौं के बाली के तुल्य रक्वी। (समीचक) अन कहिये जैन लीगी तुद्धारा दया धर्मा कहां रहा? क्या यह हिंसा प्रश्नीत चाहें प्रपने हाथ से लुंच न करे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई पर्नु कितना बड़ाकष्ट उस जीव की होता होगा? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है। विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में प्रवेतांवरीं में से

इंडिया श्रीर इंडियों में से तेरह पंथी आदिहींगी निकले हैं। दूं दिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते भीर वे भोजन सान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती पादिभी जबपुस्तक वांचते हैं तभी सुख पर पट्टी बाधते हैं अन्य समय नहीं। (प्रश्न) मुख पर पट्टी प्रवश्य बांधना चाहिये क्यीं कि "वायुकाय" भार्थात् जो वायु में सूच्या प्रदीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उष्णता से मर्त दें भीर उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता है इसी लिये इस सीग सुख पर पट्टी बांधना अच्छा समभते हैं। (उत्तर) यह बात विद्या भीर प्रत्यचादि प्रमाणादि की रीति से अयुक्त है क्यों कि जीव अजर अमर हैं फिर वे मुख की वाफ से कभी नहीं मर सकते दन को तुम भी अजर अमर मानते हो। (प्रथम ) जीव तो नहीं मरता परन्तु जी मुख के उत्थवायु से उन को पीड़ा पह ंचती है उस पीड़ा पहुंचार्त वाली को पाप होता है इसी लिये मुख पर पटी बांधना अच्छा है।( उत्तर ) यह भी तुद्धारी बात सर्वेषा अ भव है क्यीं कि पीड़ा दिये विना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाष्ट नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्लारे मत में जीवों की पीड़ा पहुंचती है ती चलने, फिरने, बैठने, हाध **उठानी और निवादि के चला**ने में भी पीड़ा श्रवध्य पहुंचती होगी इस लिये तुम भी जीवों को पौड़ा पहुंचामें से पृथक् नहीं रष्ट सकते। (प्रश्न) हां जब तक बन सकी वहां तक जीवीं की रचा करनी चाहिये और जहां हम नहीं वचा सकतं वहां अथक्ष हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम मुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। (उत्तर) यह भी तुद्धारा कथन युक्तिगून्य है क्यों कि कपड़ा वाधनी से जीवीं की अधिक दु:ख पहुंचता है जब कोई सुख पर कपड़ा बांधे तो उस का सुख का वायू तक केनीचे वा पार्षे श्रीर मीन समय में नासिकादारा इकड़ा हो कर वेग से निकलता है उस से उषाता अधिक हो कर जीवों को विशेष पौड़ा तुद्धारे मताऽनुसार पहुं-चती होगी। देखो जैसे घर वा कोठरी के सब दरवाजे बंध किये वा पड़दे डाले आयें तो उस में उचाता विश्वेष होती है खुला रखन से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवीं की अधिक दु:खदायक हो और जब मुख बंध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायुक्क इकड़ा हो कर वेग से :निकलता हुआ कीवीं की अधिक धका और पौड़ा कत्ती होगा। देखी! जैसे कोरे मनुष्य अग्नि को मुख से फूंकता श्रीर काई नली से तो मुख का वायु फैल ने से कम बल भीर नली का वायु इकड़ा होने से अधिक बल से भन्नि में लगता है वैसे ही

मुख पर पट्टी बांध कर वाय को रोकिन से नासिकादारा ऋतिवेग में निकल कर जीवी का अधिक द: ख देता है, इस से मुख पड़ी बांधने वासी से नहीं बांधने वासी धर्माता है। शीर मुख पर पट्टी बांधने से अचरीं का यथायोग्य स्थान प्रयत नेसाय उचारण भी नहीं होता निरनुनासिक अचरीं को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है तया मुख पट्टी बांधने से दुर्गन्य भी अधिक बढ़ता है क्यों कि प्रदीर के भीतर दुर्गसभरा है। धरीर में जितना वायु निकलता है वह द्र्गस्यक्त प्रत्यच है जो वह रोका जाय तो दुर्गधभी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध "जाजकर" अधिक द्गंधयता श्रीर खुला इत्रान्य्न दुर्गन्ययता हीता है वैसे हो मुखपटी बांधनी, दलाधावन, मुखप्रचालन, श्रीर स्नान, न करने तथा वस्त्र न धीने से तुझार भरीरीं से अधिकद्रौध उत्पन्न हो कर संभार में बहुत रोग करके जीवों की जितनी पीड़ा पहुंचात है उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुगंब होने से "विस्चिका" अर्थात् हैज़ा आदि बहुत प्रकारके रोग उत्पन्न हो कर जीवां को दुः खदायक होते हैं और न्यून दुर्गंध होने से राग भी न्यून हो कर जीवीं को बहुत दुः खन हीं पहुंचता इस से तुम अधिक दुर्गंध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो सुच पट्टो नहीं बांधते, दन्तधावन, सुख प्रस्कालन, स्नान नार के स्थान वर्ली को ग्रुड रखते ईं वे तुम से बहुत अच्छे हैं। जैसे अंध्यजां की दुर्गध र्क भड़वास से पृथक् रहिने वाले बहुत अच्छे हैं जैसे अंत्यजी की दर्गंच के सहवास में निर्मल बुडि नहीं होतो वैसे तुम श्रीर तुद्धार संगियों की भो बुडि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बृद्धि के स्त्रत्य होते से धर्माऽनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही द्र्यंत्र युक्त तुद्धारा श्रीर तुद्धारे संगियों का भी वर्तमान होता होगा। (प्रश्न) जैसे वंध मकान में जलाये इए प्रान्निकी ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवीं की दुःख नहीं पहुंचा मकती वैसे हम मुख पट्टी बांध की वायुको रोक कर बाहर के जीवीं को न्यून द्ःख पहुंचाने वाले हैं। मुख पट्टी बांधने से बाहर की बाधु के जीवीं की पीड़ा नहीं पहंचती, शीर जैसे सामने श्रामन जलाता है उस को श्राड़ा हाथ देने से कम लगती है और वायु के जीव शरीर वाले होने से छन को पीड़ा अवस्थ पहचती है। (उत्तर) यह तुद्धारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखी जहां किंद्र और भीतर के वायु का यांग बाहर के बायु के साथ न ही तो वहां श्रामिन जल ही नहीं मकता जो इस को प्रत्यच देखना चाहो तो किसी फान्स में दीप जला कर सब किंद्र वंध करके देखों तो दीप उसी समय बुक्त जायगा जैसे पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहिर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते वैसे अन्ति भी नहीं जल सकता जब एका श्रीर से श्रन्निका वेग रीका जाय ती

हमती चीर चिक वेग से निकले गा और हाथ की आड़ करने से सुख पर आंच मान लगती है परन्तु वह शांच हाथ पर अधिक लग रही है इस लिये तुझारी बात ठीक नहीं। (प्रया) इस के। सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मन्य से छीटा मनुष्य कान में वा निकट हो कर बात कहता है तब सुख पर पक्षा वा हाग्र लगाता है इस लिये कि मृख से यूंक छड़ कर वा दुर्गंध उस की न लगे भीर जब पुस्तक वांचता है तब श्रवण्य धंक चड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट हो कर वह बिगड़ जाता है इस लिये सुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है। (उत्तर) इस से यह सिड हुआ। कि जीत रलार्थ सुख पट्टी बांधना व्यये है और जस कोई बड़े मन्य में बात करता है तब मुख पर हाथ वा पन्ना इस निधे रखता है कि उस सुप्त कात की दूसरा की है न सुन लेवे की कि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पन्ना नहीं धरता इस में क्या विदित छोता है कि गुप्त बात के निधेयह बात है। इन्तदादना दिन करने से तुझार मुखादि शवयदीं स अध्यन्त दुर्गंध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुद्धारे पास मैं उता होगा तो विना द्येश्य के अन्य क्या आता ही गा? त्या दि मुख के आड़ा हाय या ' सा दिने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे अहुत सन्ध्यों के मार्सन सुप्त बात करने में जी हाथ वा प्रसान लगाया जाय ती दूसरी की श्रीर श्रायु के फैलन से बात भी फैल जाय जब वे टीनीं एक ना में बात कर्न हैं तब मुख पर हाय वा प्रमाइस लिये नहीं लगात कि यहां तीसरा जोई सुनने वाला नहीं जो बड़ां ही के जपर यूक्तन गिर्व इस से क्या कोटों के पर घूक गिराना चाहिंग? योर उस यूक संवचभी लक्षरं सकता क्यों कि इस दूरस्थ शत करें और बायु इसारी आंर से टूसरेकी और जाता हो तो सूच्य हो कर उमके शरीर पर वायु के साथ असरेण अवध्य गिरें गे उस का दोष सिनना अविद्या की बात है क्यों कि जो मुख की उपाता से जीव मर्त बा खन की पीड़ा पहुंचनी हो तो वैगाखवा जरेष्ठ महीने में सूर्य की महा उणाता मे वायुआय के जीवी में से गर विना एक भी न बच सके, सी उस उद्याता से भी वे जीव नहीं मर सकते इस लिये यह तुद्धारा सिद्धान्त भूता है क्योंकि जी तुद्धारे तीर्थंकर भी पूर्ण विदान इन्ते ती ऐसी व्यर्थ वातें क्यां करते?देखां! पं झाउसी जीवीं की पहुंचती है जिस की हिला सब अवयवी के साथ विदासान हो इस में प्रमाण :-

पञ्चावयवातस्यसंवित्तः॥

यह सांख्यशास्त्र का सूच है—जब धांची इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव की हाती है जैसे बिधर को गानी प्रदान, ग्रंथे की रूप वा न्यांगे से सर्प्य व्याप्रादि भयदायक जीवां का चलाजाना,

शुन्य बहिरो वाले सार्थ, पिक्स रोग वाले की गंध, और ग्रन्य जिल्हा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवी की सा व्यवस्था है | देखी ! जब ः मनुष्य का जीव सुप्रित द्या में रहता है तब उस की सुख वा दृश्व की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, जींकि वह गरीर की भीतर ती है परन्त उस का बाहर की अव-यवीं के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दु:ख की प्राप्त नहीं कर सकता. श्रीर जैसे वैदा वा श्राज काल के डातार लोग नशा की वल खिला वा संघा के रोगी पुरुष के घरीर के अवयवीं की काटत वा चीरते हैं उस की उस समय कुछ भी दः ख विदित नहीं होता। वैमे वाय्काय श्रयमा श्रम्यश्चावर शरीर वाले जीवीं की सल वा दःख प्राप्त कभी नहीं ही सकता। जैसे लुक्ति प्राणी सुख द:ख की प्राप्त नहीं ही सकता वैसे वे वायुकायादि के जीत भी बाब का सर्वित ही ने से सख ह खुका प्राप्त नहीं हो सकर्त फिर इन को पीड़ा से बन्। ने को बात सिंड बैसी हो सकतो है ? जब उन को सुख द:ख को प्राप्ति हो प्रयक्त नहीं होती तो अवसा-मादि यहां कैंसे युक्त ही सकते हैं ? (प्रश्न ) जब व जीव है ती उन की सुख दु:ख क्यों नहीं छं गा ? ( उत्तर् ) सनी भीले भाइयो ! अब त्य सप्ति में होते हो तब त्त को सुख इ: खु पाप की नहीं होते? सुख द: खु का प्राप्ति के हेत् प्रसिद्ध संबन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा गंवा के बक्तर सोग अंभी को चोड़ते फाड़ी और काटते हैं जैसे उनको दुःख विदित नहीं है।ता इसी प्रकार श्रति सिक्ति जीवीं की मुख द: खर्का कर्प्राप्त होवें क्योंकि १ वहां प्राप्त होने का गायन काई भा नहीं। (प्रयादियां! निसीति अर्थात् जित्रमें हिंग्याक,पात, भीर कंद्रमूल हैं उनको इस लोग नहीं कार्त की कि निकी तिसंबह्त श्रोग कंट्रमल में श्रनन्त की वहुँ जा हम उन का खावें तो उन जीवों की मारने और पीडा पहुंचने में हमलीग पापी हो जावी (उत्तर) यह तुझारी बडी अविद्या की बात है क्येंकि हरित गांक के खान संजीव का मरना उन का पीड़ा पहुंचनी की कर सानत ही? भला जब तम की पीड़। प्रमहीती प्रयुच नहीं दोखती और जो दीखती है तो हम को भी दिख लाग्रः, तुम वाभी न प्रत्यच देख वा हम को दिखा सकी गै। जब प्रत्यच नहीं तो अनुसान, उपमान, भीर शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर की छस कपर उत्तर हे आर्थ है वह इस बात का भी उत्तर है क्यों कि जी अल्ख अंधकार भहार्षित और महानग्रामं जीव हैं इन को सुख द:ख की प्राप्ति मानना तहारि तीर्यंकरों को भी भूल विदित होती है। जिल्हों ने तुम की ऐसी युति श्रीर विद्याविक्ष उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है तो उम में रहने वाले अनल क्यों कर हो सकते हैं ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहने

वाली जीवी का अन्त क्यों नहीं ? इस से यह तुम्लारी बात बड़ी भूल की है। (प्रया) देखा। तुम लोग विना उष्ण किये कचा पानी पीते को वह बड़ा पाप करते हो, जैसे इस उप्ण पानी पीत हैं वैसे तुम सोग भी पिया करो। (उत्तर) यह भी तुद्धारी बात स्त्रमजान की है की कि जब तुम पानी की उपा करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का ग्ररीर भी जल में रंध कर वह पानी सींफ के अर्क के तुरुष होती से जानी तुम उन के शरीरों का"तंजाव" पीते ही इस में तुम बड़े पापी हो। भीर जो ठंढा जल पीत हैं वे नहीं क्यों कि जब ठंढा पानी पियों गित्र उदर में जान से किंचित उपाता पाकर प्रवास के साथ वे जीव बाहर निकल जायंगे जलकाय जीवांको सन्द दःखप्राप्त पूर्वीत रीति से नहीं हो सकता पुन: इस में पाप किसी को नहीं होगा। (प्रश्ना जैसे जाठराजिसे वैसे उगातापा के जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु जब तम मुख के वाय की उपाया से जीव का मरना मानते हो ती जन उपा करने से तुह्यारे मनाऽन्सार जोव मर जावें गेवा अधिक पौड़ा पा कर निकलेंगे और लन के ग्रीर उस जल में रंध जायेंगे इस से तुम अधिक पायी होगे वा नहीं ? (प्रय) इस भारते हाय से उपा जल नहीं करते भीर न कि भी ग्रहस्य की उपा जल करमें को बाजा देते हैं इम लिये हम को पाप नहीं। (उत्तर) जो तम उपा जल न लेते न पोते तो उटहरथ उष्ण क्यों करते ? इस लिये उस पाप के भागी तुम ही ही प्रस्त अधिकापापी हो की कि जो तुम किमी एक ग्रहस्थ की उथा करने की कहत ती एक ही ठिकाने उपा होता जब वे ग्रहस्य इस स्वम में रहतं है कि नजारी माध जी किस के घर की अविंगे इस लिये प्रस्थेक रहहरू अपने २ घर में उच्च कार रखते हैं इस के पाप के भागो सुख्य तुम ही ही । इसरा अधिक काप्ठ श्रीर श्राम के जनमें जनामें से भी अपर निखे परमाणे रमोई खेती ग्रीर व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी हीते ही फिर जब तुम उच्चा जल कराने के मुख्य निमिस और तुम उपा जल की घीने और ठंड़े के न धीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप की भागी हो श्रीर जो तुद्धारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते है वे भी पापी हैं। अब देखो ! कि तुम बडी अविदा में होते ही वा नहीं कि कोंटे २ जीवीं पर दया करनी श्रीर श्रन्य मत बालीं की निन्दा, श्रनुपकार, करना क्या थोड़ा पाप है? जो तुद्धारे तीर्थं करीं का मत सचा होता तो मृष्टि में इतनी वर्षा निद्यों का चलना और इतना जल की उत्पन्न ई खरने किया? भीर सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्यों कि इन में को ड़ान् कोड़ जीव तुझारे मता निवार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे भीर तुम जिन की देखर मानते हो उन्हों ने

द्या कर सूर्य का ताप और मेघ को बंध क्यों न किया ? श्रीर पूर्वीत प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति, कन्द म्लादि पदार्थी में रहन वाले जीवां को नहीं होती सर्वधा सब जीवी पर दया करना भी दु:ख का कारण इंता है क्योंकि जो तुल्लारे मतानुसार सब मनुष्य ही जावें चार डाक्यों को कोई भी दंद न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा है। जाय? इसिखय दुष्टीं की यथायत् दंड देन और खेडीं के पालन करने में दया और इस से विप-रीत करने में दया चमारूप धर्म का नाग है। कितनीक जैनो लोग दुकान करते छन व्यवहारी में भाउ बीसते, पराया धन मारते और दीनी की इसने शादि कुकमें करते हैं उन के निवारण से विशेष उपतेश क्यों नहीं करते ! श्रीर मुख पट्टी बांजन शादि दींग में क्यों रहते ही ! जब तुम चेला चेली करते ही तब कंद्र लुखन श्रीर बहन दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा की भीडा हे और धौडा की प्राप्त है। के दूसरी की दु:ख देने चीर भाषाहत्या अर्थात भाषा की द:ख देशे वाली ही कर हिंसक क्यों बनते ही ? जब हाथी, घोड़े, बैन, जंट, पर चढ़ते छोर मनुष्यों की मजरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ? जब तुह्यारे चिले जिटपटांग बातीं की मेख नहीं कर मकते तो तुद्धार तीर्धिकर भास य नहीं कर सकत जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में योताओं के श्रीर तृह्मार सतानुसार जीव सर्त की नीति इस लिये तुम इस पाप केसुख्य कारण क्यों हाते है। १ इस घोडे कथन में बहुत ममभ लेन। कि उन जल, खल, वाय के खावरण बीर वाले अञ्चल मूर्कित जीवां की। दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंचा सकता।

यह मी ध्यान में रखना कि यपने हाथ से माहितीन हाथ का धन्ध हीता है और काल को मंख्या जेसे पूर्व लिख याये हैं वैसी ही समस्ता रक्षसार भाग १। एष्ठ १६६-१६० तक में लिखा है (१) ऋषभत्व, का श्रदेप्०० पांच सी धनुष लंबा ग्रीर प्र००००० (चारासी लाख पूर्व का याया। (२) याजितनाथ, का ४५० धन्ष परिमाण का श्रदेर भीर १२००००० (बहरूर लाख) पूर्व वर्ष का यायु। (३) संभवनाथ का ४०० चार सी धनुष परिमाण शरीर यीद ६०००००० (माठ लाख) पूर्व वर्ष का यायु। (४) य्रामनत्वन, का २५० साहितीन सी धनुष का शरीर पीर ५०००००० (पदास-लाख) पूर्व वर्ष का यायु। (५) सुमतिन। थ का २०० धनुष परिमाण का शरीर घीर ४०००००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष का यायु। (६) पद्मम का १४० धनुष का शरीर और १०००००० (चीस लाख) पूर्व वर्ष का यायु। (०) पार्छ- माथ का शरीर और १०००००० (तीसलाख) पूर्व वर्ष का यायु। (०) पार्छ- माथ का २०० धनुष का शरीर और १०००००० (तीसलाख) पूर्व वर्ष का यायु। (०) पार्छ-

(८) चन्द्रमभ का १५० धनुष् परिमाण का ग्रदीर और १००००० (दशकाख) पूर्व वर्षीं का आयु। (८) सुविधिनाय का १०० सी धनुष् का ग्रदीर खोर २०००० (टीलाख) वर्षे पूर्व का भायु। (१०) शीतल्लनाथ,का ८० नव्वे धनुष् का ग्रीर और १०००० एक साख वर्ष पूर्व का बामु। (११) ये शांसनाथ का ८० ६ नुष् का गरीर क्रीर ८४०००० (चीरासी साख) वर्षका क्राया। (१२) वासुपूज्य, म्बामि का ७० धनुष् का ग्ररीर और ७२०००० (बहस्तरलाख) वर्षका पाग्। (१२) विमलनाथ का ६० धनुष का अभेर और ६००००० (साटलाख) वर्षों का आयु। (१४) अनकानाथ का ५० ६न १ का अरोर और ३००००० (तीस साख) वर्षी का आया (१५) धर्मना थका ४५ धनुषां का ग्रारीर आर १००००० (दग्रलाख) वर्षी का आयु। (१६) प्रान्तिनाथ का ४० धनुषीं का अरीर कीर १००००० (एकासाख) वर्षका कासु। (१०) कुंधुनायका ३५ धनुष् का प्ररोग्क्योर ८५००० (पंचानव सहस्त्र) वर्षों का श्रायु । (१८) श्रमरनाथ का ३० धनुषीं का शरीर श्रीर ८४००० (चीरासी-सहस्त ) वर्षी का आयु। (१८) मल्लीन य, का २५ धनुर्धा का श्रीर और ५५००० ( पचपन सहस्त्र ) वर्षीं का त्रायु। (२०) सुनि सुतृत, का २० धनुषीं का शरीर भीर ३०००० (तीस सप्तत्र ) वर्षां का भाषु। (२१) निमनाय का १४ धनुधीं का श्रीर और १०००० । दश सहस्त्र ) वर्षी का आयु। (२२) निमिनाय का १० दश धनुषीं का शरीर श्रीर१००० (एक सहस्य। वर्ष का श्राम् । (२३) पार्श्वनाय, का ८ हाय का प्रशेर और १०० (मी) वर्ष का आयू। (२४) महावीर स्वामी, का ७ हाथ का ग्रारंक् और ७२ वर्षों की आया । ये चौबोस तोर्थं कर जैनियों के मत चलाने बाले श्राचार्य और गुरु है दुई को जैनी लीग परमेखर मानते हैं त्रीर ये सब भाव को गर्य हैं इस में बुडिमान लीग बिचार लेवें कि इतन बड़े शरीर और इतना अयु मनुष्य टेह का हीना कभी संभव है? इस भूगोल मेंबहुत ही बांड़े मनुष्य वस सकते हैं। इन्हीं जैनियों के गपोड़े ने कर जा पुराणियों ने एक साख, दशमहस्त और एक सहस्त वर्ष का श्राय लिख सो भो संभव नहीं ही मकतातो जैनियों का कथन संभव करे हो सकता है ?। अब और भी सना कल्पभाष्य पृष्ठ ४ नाग केतन याम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली(!) कलाभाष्य पृष्ठ ३५ महाबीर ने अंगूठे से पृथिवी को दबाई उस से शिवनाग कंप गया (!)। कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ महाबोर को सर्प ने काटा क्धिर के बद्ते दूध निकला श्रीर वह सप्पेट वें स्वर्गको गया (!। किस्प्रभाष्य पृष्ठ ४७ महावीर केंप्रग पर खीर पकाई और पंग न जले (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६ कोटे से पात्र में जंट बुलाया (!)।रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४ घरीर की मैस की न उतार और न

खुजलावै। विवेक सार भा०१ पृष्ठ १५ जेनियों के एक दममार साधूनी क्रोधित छो कर उर्दम जनक सुत्र पढ़ करएक शहर में श्राम लगा दो श्रोर महाबीर तीर्धकर का चरित प्रिय था। विवेका॰ भा० १ पृष्ठ १२७ राजा की बाजा चवण्य माननी चाहिसे। विवेकः भाः १ पुष्ठ २२० एक कामा विष्याने याक्ती में सरसी की देरी लगा उस के जपर फूली से टकी इहे सुई खड़ा कर उस पर अच्छे प्रकार नाच बिया परस्तु सुई पग में गड़ने न पाई और सरमीं की ढेरी बिखरो नहीं ( !!! ) तन्व विवेक पृष्ठ २२८ इसी काँगा विष्या के साथ एक स्थूल स्निने १२ वर्ष तक भाग किया और पदात दोला ले कर सद्गति को गया और कोशा वेण्या भी जैन धमें को पानती इहे सहित को गई। विवेक भा०१ पुरु १८५ एक सिंह का कांया जो ग ने में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही। विवेका० भा०१ पुष्ठ २२८ वसवान् पुरुष की त्राज्ञा, देव की प्राज्ञा, घोर्दन में कत्ट से निवीस,गुरु के रोकने,माता,पिता कुलाचार्थ,जा ीयलंग,भीर धर्मी परिष्रा के रोकर्ग से इन क: के रोकर्ग में धर्म में न्एनता होने से धर्म का हानि नहीं होती (समीज्ञक) भव देखिये इन की मिथ्या वातें ! एक मनुष्य ग्राम के बदा वर पाषाण की किला को अंगुको पर कभी धर सकता है ? आंग पृथिकी के ल्पर अंगूठ से दावने से पृथियो कभी द्वसकती है श्लीर जब ग्रंप नाग हो नहीं तो कंपिया की नश ॥३॥भना ग्रहीर के काटने में दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल केंद्रसरो बात नहीं हस को काटने वाला सपे तो खर्म में गया श्रीर महात्मा खो॰ क्रमण श्रादि तीसर नरक की गर्य यह कितनी निष्या बात है ?॥ ४॥ जब सहा-दीर के जग पर खीर पकाई तब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ ५ ॥ भना को टे से पात में जभी जंट या सवता है ?। जो घरीर का मैल नहीं उतार ते श्रीर न खुललाते हों में वे दुर्गन्थरूप महानरक भोगत ही में ॥ ६ ॥ जिस साध ने नगर जलाया उस को दया और समा कहां गई? जब महावीर के संग से भी उस का पवित्र प्राक्ता न हुआ तो अब महावीर के मर्पीक्षे उस के आयय से जैन लोग कभी पिवल न हों गे ? ॥ ८ ॥ राजा की आजा माननी चाहिये परन्त जैन लोग बनियें हैं इस लिये राजा में डर कर यह बात लिख दी होगी॥ ८॥ कांगा विच्या चाई उस का गरीर कितना ही हल्का हो तो भी मरसीं की ढेरी पर सुई खड़ी कर उस के जपर नाचना सुई का न किट्ना और सरसीं का न विखरना अतीय भुठ नहीं तो क्या है ?॥ १०॥ धर्मा किसी का किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहें कुछ भी हो जाय ?॥ ११ ॥ भना कंया बस्त का हं।ता है वह नित्यप्रति ५०० असर्फी किसप्रशार देसकता है १॥१२॥ अब ऐसी २

भ्रमंभव कहानो दन की लिखें तो जैनियों की घोषे पंथीं के सहग्र बहुत बढ़ जाय इस लिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् घोड़ों सी इन जैनियों को बातें छोड़ के श्रीष भव निष्या जाल भरा है देखिये :—

दोसिस दोरिव पटने। दुगुणा त्वर्ण सिथाय ईसं मे। वारसमिस बारसरिव। तत्यभि इनि दिठ ससिर विश्वो॥ प्रकरिण भारु 8 संग्रहणोसिव॥ ७०॥

जो जम्बहीय लाख योजन प्रयात ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में यह पहिला दीप कहाता है इस में दो चन्द्र शीर दो सूर्य हैं शीर वैसे ही लवण ससुद्र में उस से द्रागी अर्थात ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धात की खगड़ में बारह चन्द्रमा कोर बाहर मर्या है ॥ २०॥ और इन का तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ दो जम्बदीप के भीर चार खबण समुद्र के मिल कर व्यालोस चन्द्रमा श्रोर व्यालीस सूर्य कालोइधि ससुद्र में हैं इसी प्रजार श्रगले २ हीप श्रीर समुद्रीं में पूर्वीत व्यालीस की तिगुणा कर ती एका सी छव्बीम होते हैं उन में धात की खण्ड के बारह लवण समद्र के 8 चार श्रीर जंबडीय के जो २ टी इसी रीति से निकाल कर १४४ एक मी चंदा लीस चन्द्र श्रीर १४४ सूर्य पुरुकरही । सं हैं यह भौत्राधे मनुष्य चेत्रको गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और वहत से चन्द्र हैं और जी पिकती अर्ध पुष्करहीय में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिग हैं पूर्वीत एक सी चवानी स की तियुणा करने से ४३२ छीर छन में पूर्वीत जंब्हीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्ध, चार २ लवग समद्र के और बारह २ घात भी खग्ड के श्रीर व्यालीस कालोद्धि के सिलाने से ४८२ चन्द्र तथा ४८२ सर्यपुष्कर समद्रमें हैं ये सबबाते श्रीजिनभद्रगणीचमाश्रमणशे बड़ी "संघयणी में "तथा "यातीसकरण्डक" पयवा मध्ये और "चन्द्रपत्रति"तथा "सूरपत्रति" प्रमुख मिद्रान्त ग्रंथीं में इसी प्रकार कहा है (समीचक) अब सुनिये! भूगील खगील के जानग्रेवाली ! इस एक भूगील में एक प्रकार ४८२ चारसी वानवे श्रीर ट्रसरी प्रकार श्रसंख्य चन्द्र श्रीर सुर्ध्य जैनी लीग मानते हैं। बाप लोगों का बहाभाग्य है कि वेदमतान्यायी सूर्यशिहान्ताः दि ज्योतिष ग्रंथीं के अध्ययन में ठीकर भूगील खगील विदित इए जो कहीं जैन के महा अधिर में होते तो जनाभर अधिर में रहते जैसे कि जैनी लोग बाज कल हैं इन अविदानी को यह शंका हुई की जंब्हीय में एक सूर्य्य और एक चंद्र से काम नहीं चलता क्यों कि इतनी बड़ी पृथिविधी को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य्य केंसे शासकें क्यों कि पृथिवी की जो जीग स्ट्यांदि में भी वड़ी मानते हैं यही दन की वड़ी भूत है।

### दो पिस दे। रिव पंती एगंतिरयाक्रपिठसंखाया। मेरंपयाहिणंता। माणुपिखत्तेपरिश्रहंति॥ प्रकरणर० भा० ४। संग्रह मू०॥ ७६॥

मनुष्यलीक में चंद्रमा श्रीर सुर्थ की पंक्षिकी संख्या कहते हैं दो चंद्रमा चौर दां सूर्यं की पंता ( श्रेणी ) है वे एकर लाख बोजन प्रर्थात् चार लाख को म के अंतिरे में चलते हैं जैसे सुर्ध्य की पंक्षी के आंतर एक पंक्षी चंद्र की है इसी प्रकार चंद्रमा को पंता के प्रांतर सूर्य की पंता है, इसी रीति से चार पंता है वे एकर चन्द्रपंक्ती में ६६ चंद्रमा श्रीर एक २ सूर्य्यपंक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारीं पंक्ती जंब-दीय के मेर पर्वत की प्रद्चिणा करती हुई मनुष्य चेव में परिश्रमण करती हैं अर्थात जिस समय जंबहीप के मेह से एक सूर्य दिचा दिशा में विषरता उस समय दूसरा सूर्य्य उत्तर दिशामें फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की एकर दिशा में दो २ चलते फिरते धात की खण्ड के ६, काली दिध के २१, पुस्कराई के २६, इस प्रकार सब मिल कर ६६ सूर्य दिचापदिगा और ६६ सूर्य उत्तर दिया में अपनेर क्रम से फिरत है। और जब इन दोनों दिगा के सब सूर्य मिलाए जारे तो १३२ सूर्य और ऐसे ही बासठ २ चंद्रमा की दोनी दिशाशी की पंक्तियां मिलाई आयें ता १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चंद्रमाके साथ नचना टि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी। (सभीचक) अब देखी भाई ! इस भूगील में १३२स्य श्रीर १३२चंद्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे? भला जी तपते होंगे तो वे जीते कैंसे हैं? श्रीर राजिमें भी शीतके मारे जैनी लाग जकड़ जाते हींगे? ऐसी श्रसं-भव बात में भगोल खगील के न जानमे वाले फसते हैं अन्य नहीं। जब एक सूर्य दसभूगील के सहश अन्य परिक भूगीली को प्रकाशता है तब इस कोटे से भूगील की क्या कथा कहनी? और जो पृष्टिवी नघूमे श्रीर सूर्य्य पृष्टिवी के चारीं श्रीर न घूमे तो के एक वर्षों का दिन और रात हो वे। और सुमें रुविना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लीग जब तक उसी मत में रहें गे तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अंधेर में रहें गे :--

समत्तवरसा सिंहयासब्बंलोगं फ्रुसे निरवसेसं। सत्तयवउदसभाए पंचयसपदेस्वरर्द्रए॥ प्रकरिण भाव ४। संग्रह मृ १३५॥ सम्यक् चारित्र सहित जो नेवली वे केवल समुद्धात प्रवस्था से सर्व चौद्ह राज्य-लोक अपने आक्षप्रदेश करने फिरेंगे॥ (समीचक) जैनो लोग १४ चौद्ह राज्य मानते हैं छन में मे चौद्ह वे की शिखा पर सर्वाधिसिह विमान की ख्वजा से जपर घोड़े दूर पर सिडिशिला तथा हिव्य प्राक्षांग्र को शिवपुर कहते हैं उस में नेवली अर्थात् जिन की नेवल ज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पिवत्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने चालप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। जिस का प्रदेश होता है वह विभू नहीं, जो विभू नहीं वह सर्वज्ञ नेवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता को कि जिस का भाका एक देशी है वही जाता ज्ञाता और वह, युक्त ज्ञानी, प्रज्ञानी, होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तौर्यंकर जीवरूप चल्य चल्यज्ञ हो कर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा जनाद्यन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्रुष्ट, है छस को जैनो लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण याद्यातथ्य घटते हैं॥

गव्भनरति पलियाज । तिगाउ उक्कोसते जङ्गेणं। मुक्किम दुद्दावि अन्तमृहु। अंगुल असंख भागतण् ॥ २४१॥

अर्थ यहां मन्य दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जी गर्भ के विना उत्सव हुए उन में गर्भज मन्य का उत्कष्ट तीन पत्योपम का आयु जानना और तीन कोश का गरीर । (समीचक) भला तीन पत्योपम का आयु और तीन कोश के गरीर वाले मन्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें और फिर तीन पत्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उनके सत्तान भी तीन कोश के गरीर वाले होने चाहिये जैसे "मुम्बई" से शहर में दो और कलकत्ता ऐस शहर में तीन वा चार मन्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियोंने एक नगर में लाखां मन्य लिखे हैं तो उन के रहने का नगर भी लाखीं-कोशी का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके॥

पणया ललरकयोयस्। विरकंभा सिद्धिमिल फिलिइवि-मला। तदुवरि गनोयसंते लोगन्तो तच्छ सिद्धिर्दि ॥२५८॥

जी सर्वार्धिसिंड विमान की ध्वजा से जपर १२ योजन सिंड सिला है वह वाटला भीर लंथा बेपन भीर पोल पन में ४५ पैंतालीस लाख योजन प्रमाण है वह सब धवला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक की समान निर्मल सिंडसिला की सिंडमूमि है इस की कोई "ईषत्" "प्राग्भरा" ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थ सिंड सिला विमान से १२ योजन अलीक भी है यह प्रमार्थ केवली खुत जानता है यह सिंड सिला सर्वार्ध मध्य भाग में प्योजन स्थूल है। वहांसे ४ दिया श्रीर ४ उप दिशा में घटती र मक्बी के पांख के सद्ध्य पतली उत्तानकत श्रीर श्राकार करके सिडिसला की स्थापना है उस सिला से जपर १ एक योजन के श्रान्तरें लोकान्त है वहां सिडीं की स्थित है ॥ २५८॥ (समीचक) श्रव विचारना चाहिये कि जैनियों के मित्र का स्थान सर्वार्ध सिडि विमान की ध्वजा के जपर ४५ पेंतालीस लाख योजन की श्रिला श्रधांत् चाहैं ऐसी श्रच्छी श्रीर निर्मल हो तथापि उस में रहने वाले मृत्र जीव एक प्रकार के बढ़ हैं क्यों कि उस श्रिला से बाहर निकलने में मृत्रि के सुख से छूट जाते होंगे तो उन को वायु भी न लगता होगा यह केवल कल्पना सात्र श्रविदानों को फसाने के लिये स्थम जाल है॥

वितिच छिरं दिस सरीरं। बार सजीयणिति कोसच छकोसं। जोयण सहस पर्णिदिय। छहे वृच्छन्ति विसेसन्तु॥ पकरण ॰ भा० ४। संग्रह० स० २६७॥

सामान्यपन से एकेंदिय का श्रीर १ सहस्व योजन के श्रीर वाला उत्क्रप्ट जानना और दो इन्द्रिय वाले जी शंखिद का श्रीर १२ योजन का जानना श्रीर चत्रिय स्त्रमादि का श्रीर 8 कोश का श्रीर पंचेन्द्रिय एकसहस्त्र योजन श्रयीत् 8 सहस्त्र कीग के श्रीर वाले जानना ॥ २६० ॥ (समीत्रक) चार २ सहस्त्र कीश के प्रमाण वाले श्रीर वाले हीं तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य श्रयीत् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसो को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जेनियों से रहने का ठिकाना श्रीर माग्र पूंछे श्रीर जो इङ्गी ने लिखा है तो श्रपन घर मं रख लें परन्तु चारसङ्ख कोश के श्रीर वाले की निवासार्थ की श्रे एक के लिये २२ बक्तीस सहस्त्र कीश का घर ती चाहिये ऐसे एक घर के बनाने मं जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े शाठ सहस्त्र कोश की छक्त बनाने के लिये लिंडे कहीं से लावेंगे? श्रीर जो उस में खंभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इस लिये ऐसी बातें मिथ्या हुश्रा करती हैं ॥

ते घृला पञ्जो विहुसं खिज्ञाचे वहुंति सबेवि। ं ते दक्किक्क असंखे। सुहुमे खम्मो पकम्पेह ॥ प्रकरगा० भा० ४। लघुचीय समासप्रकरगा सूव ४॥

पूर्वीत एक अंगुल लोम के खंडीं से ४ की श्र का चौरस श्रीर उतना ही गिहरा कुंश्रा हो, श्रंगुल प्रमाण लोम का खंड सब मिल के वीस लाख सलावन

सहस्र एकसी बावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३००६२१०४" २४६५६२५" ४२१८६०" ००००००० तेतीस क्रोड़ा क्रोड़ी सात लाख बासठ हजार एकसी ४ कांड़ा कोड़ी "वीवीसलाख पैंसठ हजार छः सौ पचीस इतने कोड़ा कोड़ी" तथा व्यालीस लाख छन्नोस हजार नीसी साठ इतनी कोड़ा कोड़ी,, तथा सत्तानवे लाख तेपन हजार और छःसी क्रोड़ा कोड़ी इतनी वाटला घन जीजन पत्योपम में सर्व स्थूल रोम खंड की संख्या होवे यह भी संख्यात काल होता है पूर्वीक एक लोम खंड के असंख्यात खंडमन से कत्ये तब असंख्यात सूद्ध रोमाण होवे। (समीचक)—अब देखिये!इनकी गिनती कि रीति एक अंगुलप्रमाण लोम के कितने खंड किये यह कभी किसी को गिनती में भासकते हैं! और उस के उपरान्त मन से असंख्य खंड कल्पते हैं इस से यह भी सिंह होता है कि पूर्वीक खंड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मन से किये मला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खंड ही सकें! ॥

जंबूदीपपमाणं गुलजोयाणलरक वहविरकंभो। लवणाईयासेसा। बलया भादुगुण्युगुणाय॥ प्रकरणर॰ भा० ४। लघुचेत्रसमा० सू०॥१२॥

प्रथम जंब्हीप का लाख योजन का प्रमाण श्रीर पोला है श्रीर बाकी लबणादि सात ममुद्र, सात होप, जंब्हीप के प्रमाण में दुगुणे २ हैं इस एक पृथिवी में जंब्ही-पादि सात होप श्रीर मात समुद्र हैं, जैसे कि पूर्व लिख शाये हैं ॥१२॥ (समीचक)— श्रव जम्ब्र्हीप से दूसरा हाप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा श्राठ लाख योजन, पाचवां सोलह लाख योजन, कःठा बत्तीस लाख योजन श्रीर सातवां चौसठ लाख योजन श्रीर उतने प्रमाण वा उन से श्रिषक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्त्र परिधि वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं ? इस से यह बात केवल मिथा है ॥

कुरनद्रचलसौ सहसा। क्रचेवन्तरनद्र उ,पद् विषयं। दोदो महानद्रेड । चनुद्रस सहसा उपन्तेयं। प्रकरणरत्ना॰ सा० १। जघुचेत्र समा० सू॰॥ ६३॥

कुरुचेत्र में ८४ चीरासी सष्टस्त्र नहीं हैं ॥ ६२ ॥ (समीचका) भला कुरुचेत्र बहुत कोटा देश है उस की न देख कर एक मिथ्या बात लिखरें में इन को लज्जा भी न शाई॥ यामुत्तरा उताउ। इगेग सिंहासगाउ ऋइपुब्बं। चउसु वितासु नियासस्म,दिसिभवनिगा सज्जगां होई॥ प्रकरस्य रता कर भा० ४। लघुचेत्रसमा० सू०॥ ११८॥

उस मिला के विशेष द्विण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये। उन सिलाश्रों के नाम द्विण दिशा में श्रति पाण्डुकंबला, उत्तर दिशा में श्रतिरक्ष कंवला सिला है उन सिंहासनी पर तीर्धं कर बैठते हैं ॥ ११८॥

(समीच्क)—देखिये! इन के तीर्धं करों के जन्मीत्सवादि करने की गिला को ऐसी हो मुक्ति को सिडिग्रिला है ऐसी इन की बहुत सो बातें गाल माल हैं, कहां तक लिखें, किन्तु जल छान के पौना, श्रोर सूद्ध जोवीं पर नाम मात दया करना, रावि को भोजन न करना ये तीन बातें श्रच्छी हैं बाकी जितना इन का कथन है सब श्रसंभवयम्त हैं इतने हो लेख से बुडिमान लोग बहुतसा जान लेंगे थांड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की श्रमंभव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक ही जायें कि एक पुरुष श्रायु भर में पढ़ भीन सर्व इस लिये एक हंडे में चुड़ते चावली में से एक चावल को परोचा करने से कचे बा पके हैं सब चावल विदित ही जाते हैं ऐसे हो इस घोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुत सी बातें समभ लेंगे बुडिमानों के सामने बहुत लिखना श्रावश्यक नहीं क्यों कि दिरदर्शनवत् संपूर्ण श्रायय की बुडिमान लीग जान हो लेते हैं इस के श्रागे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा॥

द्रि श्रीमह्यानन्दमरस्वतीस्वामिनिर्मते सत्वार्षप्रकाशे सुभाषाविभूषिते निस्तकमतान्तर्गतचार्वाक-वौद्वजैनमतखाडनमगडनविषये द्वादशः समुद्धासः सम्पूर्णः ॥ १२ ॥

# ञ्रनुभूमिका (३)

---:\*:----

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयी का है सो नहीं किन्तु इस से यहुदी अदि भी ग्रहीत होते हैं जी यहां (१२) तेरहवें समुद्धास में इंसाईमत के विषय में लिखा है इस का यही श्रमिप्राय है कि, श्राज कल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य की रहे हैं और यहदी आदि गीण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इस से यह्दियों का भी ग्रहण समभ लोजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल वाइबल में से कि जिस को ईसाई और यसूदी पादि सब मानतं हैं धौर इसी पुस्तक को अपने धर्म का मुलकारण सम-भते हैं। इस पुस्तक की भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बहु २ पादरी हैं उन्हों ने किये हैं। उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर मुभ को बाइबल में बहुत सी ग्रंका हुई हैं छन में से कुछ थोड़ी सी इस १३ वें समुकास में सब ने विचारार्थ लिखी हैं यह लेख नेवल सत्य की वृद्धि और श्रसत्य ने हास होते के लिये है न कि किसी को दःख टेने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ हो। इस का अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समभ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ? श्रीर इन का मत भी कैसा है ? इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना लिखना चादि करना सहज होगा चौर पची, प्रतिपची हो ने विचार कर, ईसाई मत का बान्दोलन सब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिंह होगा कि मनुष्यों को धर्माविषयक ज्ञान बढ कर यथायोग्य सत्याऽसत्यमत और कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म सम्बंधी विषय विदित हो कर सत्य और कर्त्तव्य कर्म का स्तीकार, श्रमत्य श्रीर श्रकर्त्तव्य कर्म का परित्याग करना सइजता से हो सकेगा । सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समभ कर कुछ समाति वा असंमति देवें वा लिखें, नहीं तो सुना करें की कि जैसे पढ़ में से पण्डित होता है वैसे सुनमें से बहु युत होता है। यदि योता दूसरे की नहीं समभा सके तथापि त्राप खयं तो समभ ही जाता है जो कोई पचपातरूपयानारूढ़ हो के देखते हैं छन को न अपने और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का प्रातमा यथाबीग्य सत्याऽसत्य के निर्भय

करने का सामर्थ रखता है जितना घपना पिठत वा युत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मतवाले दूसरे मतवाले के विषयों को जाने और अन्य न जाने तो यथावत् संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी ध्रमकृप बाड़े में गिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस ग्रंथ में प्रचरित सब मतीं का विषय थोड़ा र लिखा है इतमें ही से येष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा भूंठे ? जो र सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं भगड़ा भूठे विषयों में होता है। अथवा एक सचा और दूसरा भूठा हो तो भी कुछ थोड़ासा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी सत्याऽसत्यानस्य के लिये वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो लाय। यब में इस १३ वें समुझास में ईसाईमत विषयक थोड़ा सा लिख कर सब के सन्मुख स्थापित करता हूं विचारिये कि कैसा है।

श्रलमतिलेखेन विचन्नग्रवरेषु॥

# अय वयोदशसमुल्लासारम्भः॥

### म्रथ क्षभीनमतविषयं व्याख्यास्यामः॥.

श्रव इस के श्रागिई माइयों के मतिषय में लिखते हैं, जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मत निर्देश श्रीर इन की वाइवल पुस्तक देश्वरकत है वा नहीं ? प्रथम वाइबल के तीरेत का विषय लिखा जाता है।

१-त्रारमा में देखर ने बाकाग बीर पृथिवी को सजा ॥ भीर पृथिवी वेडी ल बीर सुनी थी । भीर गिराव पर अस्थियारा था भीर देखर का बातमा जल के जपर डीसता था। पर्व १ माय०१।२

समीचन-पारमा किस्नी कहते ही ? (ईसईसष्ट के प्रथमीत्पत्ति की । (समीचक) क्या यही सिंट प्रथम हुई इस की पूर्व कभी नहीं हुई थी?(ईसाई)हम नहीं जानते हुई थी वान हीं ईखर जाने।(समी चक) जब नहीं जानते ती इस पुस्तक पर विश्वास क्यों? किया क्योंकि जिस से सन्देष्ठ का निवारण नहीं हो सकता श्रीर इसी के भरी से लोगी को उपरेश कर इस संटेष्ट के भरे इए मत में क्योंफसाते हो?श्रीर नि:संटेष्ट सर्वश्रंका निवारक वेदमत का स्वीकार क्यों नहीं करते?जब तुम ईखर की मृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईखर की कैसे जानते होगे? याकाश किस की मानते हां? (ईसाई) पोल श्रीर जपर को: (समीचक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई की कि यह विभु पट्रार्थश्रीर श्रतिस्चा है भीर जपर नीचे एकसा है। जब श्राकाश नहीं सजा था तब पोल और अवकाश या वा नहीं ? जी नहीं या तो ईप्तर जगत का कारण श्रीर जीव कहां रहते थे ? विना पवकाय के कीई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तुष्ट्रारी बादवल का कथनयुक्त नहीं। दिखर वेडील उस का ज्ञान कर्य बेडील होता है वा सब डील वाला। (ईसाई) डील वाला होता है। ( समीचक ) तो यहां ईप्यर की बनाई एथिवी बेडील थी ऐसा क्यों लिखा? (ईसाई) बेडील का पर्य यह है कि जंबी नीची थी बराबर नहीं थी। (समी चक) फिर बराबर किस ने की? श्रीर क्या अब भी जंची नीची नहीं है? इस लिये देखर का काम बेडील नहीं को सकता, क्यों कि वह सर्वेच है, उस के काम में न भूल, न चूक, कभी, है। सकतो है।

#### सत्वार्थप्रकाशः॥

श्रीर बाइबल में ईखर की मृष्टि बेंडील लिखी इस लिये यह पुस्तक ईखरलत नहीं हो सकता। प्रथम ईखर का श्राक्ता क्या परार्थ है ?। (ईसाई) चितन (समीचक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एक देशी। (ईसाई) निराकार चेतन श्रीर व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पवेत चौथा श्रासमान श्रादि स्थानों में विशेष करके रहता है। (समीचक) जो निराकार है तो उस को किस ने देखा श्रीर व्यापक का जल पर डोचना कभी नहीं हो सकता भला जब ईखर का श्रात्मा जल पर डोचना था तब ईखर कहां था?। इस से यही सिंड होता है कि ईखर का श्रारे कहीं श्रन्यत्न स्थित होगा श्रथ वा अपने कुछ श्रात्मा के एक टुकाई को जल पर डुनाया हो गा जो ऐसा है तो विभु श्रीर सर्वज कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत की रचना धारण पालन श्रीर जीवों के कमीं को व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्येंकि जिस पदार्थ का क्कप एक टिग्रो है उस के गुण कमें स्थाव भी एक देशों होते हैं जो ऐसाहै तो वह ईखर नहीं हो सकता क्येंकि देखर सर्वव्यापक, श्रन्त गुण कमें स्थाव युक्त, सिंचहान स्थाद का मन्त गुण कमें स्थाव विद्वा में कहा है उसी को मानो तभी तुद्यारा कल्याण होगा श्रन्या नहीं ॥ १॥ विद्वा में कहा है उसी को मानो तभी तुद्यारा कल्याण होगा श्रन्यशानहीं ॥ १॥

२ -श्रीर देखर में कहां कि उंजियाला होवेशीर उंजियाला हो गया॥ श्रीर देखर ने उंजियाल को देखा कि श्रम्का है। पर्व १ श्रा० ३। ४॥

समीचक-न्या देखर की बात जड़क्प उंजियाने ने सन नी? जो सनी होतो इस समय भोस् ये और दोप श्रानि का प्रकाश हमारी तुद्धारी बात क्यों नहीं सुनता? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसो की बात नहीं सुन सकता न्या जब देखर ने उंजि। याने को देखा तभी जाना कि उजियाना श्र क्या है? पहिले नहीं जानता था? जो जानता हाता ती देख कर श्र क्यों कहता? जो नहीं जानता था तो वह देखर ही नहीं इसी निये तुद्धारी बादबन देखरोत श्रीर उस में कहा हुआ देखर सर्वेच नहीं है॥ २॥

३—श्रीर देश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में श्राकाश होवे श्रीर पानियों की पानियों से विभाग करे तब देश्वर ने श्राकाश को बनाया श्रीर श्राकाश के नीचे के पानियों को श्राकाश के छाउर के पानियों से विभाग किया श्रीर ऐसा हो गया। श्रीर देश्वर ने श्राकाश को स्वर्ग कहा श्रीर सांभ श्रीर विहान दूसरा दिन हुआ। पर्व १ श्रा० ६। ०। ८॥

समी चन-क्या श्रानाय श्रीर जन में भी ई खर की बात सन ली ? श्रीर जी जस के बीच में श्रानाय न हीता तो जल रहता ही नहीं ? प्रथम श्रायत में श्राकाय की सजा था पुनः श्रानाय का बनाना व्यर्थ हुशा। जी श्रानाय की स्वर्ग नहां ती वह सर्वज्यापक है इस लिये सर्वत स्वर्ग हुआ फिर जपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है। जब सूर्य उत्पत्न ही नहीं हुआ था ती पुनः दिन भीर रात कहां से होगई ऐसी ही असंभव वातें आगे की आयतों में भरी हैं॥ २॥

8—तब ईखर ने कहा कि हम आदम को अपने सकप में अपने समान बनावें ॥ तब ईखर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईखर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर भीर नारो बनाया ॥ श्रीर ईखर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्व १ आ० २६ । २० । २८ ॥

समीचन-यदि श्रादम को ईखर ने अपने खरूप में बनायाती ईखर का खरूप पवित्र, ज्ञामखरूप, ज्ञानन्दमय, ज्ञादि लचण्युत है उस के सहग जादम की नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के खरूप में नहीं बना और आदम की उत्पन्न किया तो देश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पश्चिता किया पुन: वह अनित्य की नहीं ? श्रीर श्राहम की उत्पन्न कहां से किया ? (ईसाई) मही से बनाया। (समीचका) मही कहां से बनाई ? (ईसाई ) अपनी कुदरत अर्थात् सामर्थ से। (समीचक )/ र्भेष्यर का सामर्थ अनादि है वा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि है। (समे। चका) जब अनादि है तो जगत् का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हों ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व देखर के विना कोई वसुनहीं था। (समीचक) जो नहीं या तो यह जगत् नहां से बना ? श्रीर द्रेश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो द्रेश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था श्रीर जा गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं वन सकता जैसे रूप से अग्निशीर रस से जल नहीं वन सकता और जो देखर से जगत् बना होता तो देश्वर की सदृश गुण कर्म खभाव वाला होता उस के गुण कर्म स्वभाव के सदश न होते से यही निश्चय है कि देखर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण चर्चात् परमाख चादि नाम वाले जड़ से बना है जैसी कि जगत् की उत्पत्ति वेदादि प्रास्तीं में लिखी है वैसी ही मान लो जिस से ई खर जगत को बनाता है जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव श्रीर बाहर का मनुष्य के सहम है तो वैसा देश्वर का खरूप की नहीं ? क्योंकि जब श्रादम देखर के सहम बना तो ईम्बर पादम के सहग्र प्रवस्य होना चाहिये॥ ४ ॥

५—तब परमेखर ई खर में भूमि की धूल से आहम की बनाया और उस के नथनों में जीवन का खास फूंका ओर आहम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेखर ई खर में पहने में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आहम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्वा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया पर्व०२। आ० ०। ८। ८॥

समीचक — जबई खर मैं श्रद्र में बाड़ी बना कर उसमें श्राद्म की रकवा तब ईश्वर नहीं जान ताथा कि इसकी पुनः यहां से निकालना पड़ेगा? श्रीर जब ईश्वर ने श्वादम की धूली में बनाया तो ईश्वर का खरूप नहीं हुशा श्रीर जी है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा? जब उस के नथुनी में ईश्वर ने श्वास फूंका ती वह श्वास ईश्वर का खरूप था वा भिन्न? जो भिन्न था तो श्वादम ईश्वर के खरूप में नहीं बना जो एक है तो श्राद्म श्रीर ईश्वर एक से हुए श्रीर जो एक से हैं तो श्राद्म के सहश्य जया, मरण, हिंद, चय, सुधा, तथा, श्राद्म दोष ईश्वर में श्राये, फिर वह ईश्वर खीं कर हो सकता है ? इस लिये यह तीरत की बात ठीका नहीं विद्त होती श्रीर यह पुस्तक भी ईश्वरक्तत नहीं है ॥ ५॥

4—श्रीर परमेखर ईश्वर ने श्राहम को बड़ी नींह में डाला श्रीर बुह सो गया तब उस ने उस की पसलियों में से एक पसली निकाली श्रीर उस की संति मास भर दिया ॥ श्रीर परमेखर ईश्वर ने श्राहम की उस पसली से एक नारी बनाई श्रीर उसे श्राहम के पास लाया ॥ पर्व०२। श्रा०२१। २२॥

समीचक — जी ईश्वर में श्राहम की घूली से बनाया तो उस की स्त्री को घूली से क्यों नहीं बनाया ? श्रीर जो नारी की इन्डिंग से बनाया तो श्राहम की हन्डिंग क्यों नहीं बनाया ? श्रीर जैसे नर में निकल के से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये श्रीर उन में परमार प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करें वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करें। देखी विद्वान लोगो। ईश्वर की कैसी पदार्थ विद्या श्रव्यात "फिलासफी" चलकाती है! जो श्राहम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती? श्रीर स्त्री के श्रीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब जगत बनाया उस सामग्री से स्त्री का गरीर नहीं बन सकता था? इस लिये यह बाइबल का स्टिश्कम स्टिबिटासे विकड है। ई॥

०-अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईंग्वर न बनायाँ, या धूर्त या और उस में स्त्री से कहा क्या नियय ईंग्बर में "कहा है कि तुम इस वारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ और स्त्री ने सर्प्य से कहा कि हम तं। इस वारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बीच में हैं ईंग्बर ने कहा कि तुम उसी न खाना और न छूना न हो कि मर जायो ॥ तब सर्प्य ने स्त्री से कहा कि तुम जिस नियय न मरो गे। क्यों कि ईंग्बर जानता है कि जिस दिन तुम उससे खात्रों गे तुह्यारी आंखे खुल जायें गी और तुम भले और बुरे की

पहिचान में ईखर के समान हो जाको गे। श्रीर जब स्त्री ने देखा वह पेड खाने में सुखाद औरह पिट में सुन्दर श्रीर वृद्धि देने के योग्य है तो उस के फल में से लिया श्रीर खाया श्रीर अपने पती को भी दिया श्रीर उस ने खाया। तब उन दोनों की श्राखें खुल गई और वे जान गये कि इस नंगे हैं सो उन्हों में गूलर के पत्ती की मिला के सिया और अपने लिये औदना बनाया ॥ तब परमेखर ईम्बर ने सर्प से कहा कि जो तूने यह किया है इस कारण तू सारे टीर और हर एक वन के पशुन से अधिक स्त्रापित शोगा तुत्रपने पेट के बल चले गा और अपने जीवन भर ध्ल खाया करे गा ॥ और मैं तभ में और स्त्री में और तरे वंश और उस के वंश में बैर डालंगा वृत्त तेरे थिर को कुचले गा और तू उस को एड़ी को काटे गा॥ और उस में स्त्री को जहा कि मैं तेरी पौड़ा श्रीर गर्भधारण को बहुत बढ़ा जंगा तृपीड़ा से वालक जने गी और तरी दुस्का तेरे पती पर होगी और वुह तुसः पर प्रभुता करेगा। और उस ने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पती का शब्द माना है और जिस पेड़ का में ने तुम्में खाने से वर्जा था तू ने खाया है इस कारण भूमि तरे लिंग स्वापित है अपने जीवन भर तू उस्से पीड़ा व साथ खाय गा ॥ भीर वुह्न कांटे भीर जंट कटारे तेरे लिये उगाय गी श्रीर तू खेत का साग पात खाय गा॥ तीरेत उत्पक्ति पर्व ३ आ१० १। २ । ३ । ४ । ६ । ० । १४ । १६ । १० । १८ ॥

ससीचल- जी ईसाइयों का इंखर सर्वेच होता तो इस धूर्ल सर्प धर्षात् शैतान की खी बनाता? धीर जो बनाया तो वही ईखर अपराध का भागी है क्यों कि जो वह उस की दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता? धीर वह पूर्व जन्म नहीं भानता तो बिना अपराध उस की पापी क्यों बनाया ? और सच पूंछी तो वह सप्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता ? श्रीर जो श्राप मूंठा श्रीर दूसरे को मूंठ में चलावें उस की श्रीतान कहना चाहिये सो यहां श्रीतान सत्यवादी श्रीर इस से उस ने उस स्त्री की नहीं बहकाया किन्तु सच कहा श्रीर ईखर ने श्रादम श्रीर हज्जा से मूंठ कहा कि इस के खाने से तुम मर जाशो गे जब वह पेड़ चान दाता श्रीर अमर करने बाला था तो उस के पत्न खाने से क्यों वर्जा ? श्रीर जो वर्जा तो वह ईखर मूंठा श्रीर बहकाने वाला ठहरा। क्यों कि उस हज्जे फल मनुष्यों की चान श्रीर सुख कारक ये श्रजान श्रीर मृत्यु कारक नहीं, जब ईखरने फल खाने से वर्जातो उस हच्च की उत्पत्ति किस लिये की थी ? जो अपने लिये को तो क्या श्राप धन्नानी श्रीर सत्युधर्म बालाया? श्रीर जो दूसरी के लिये बनाया तो फल खाने में श्रपराध कुळ भीन हुशा श्रीर श्राज काल कोई भी हच चानकारक श्रीर सत्युविवारक देखने में नहीं पाता क्या देखर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी वातीं से मनुष्य करों कपटी होता है तो देखर येसा क्यों नहीं हुआ ? क्यों कि जो की दे दूसरे से कल कपट कर गा वह कर्ली कपटी क्यों न होगा? और जो दन तीनों की खाप दिया वह बिना अपराध से हैं पुन: वह देखर अन्यायकारी भी हुआ और यह स्त्राप देखर की हीना चाहिये क्यों कि वह भूठ बोला और उन की वह बहकाया यह "फिलासफी" देखी! क्या बिना पीड़ा की गर्भधारण और बालक का जन्म ही सकता था? और बिना अम ने वी दे अपनी जी बिका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि के बचन थे ? और जब आक पात खाना सब मनुष्यों की देखर के कहने से उचित हुआ ने जो उत्तर में मांस खाना बादवल में लिखा वह भूठा क्यों नहीं ? और जो वह सचा ही ती यह भूठा है जब आदम का कुक भी अपराध सिद नहीं होता ती देसाई लोग सब मनुष्यों की आदम के अपराध से सन्तान है कि पर अपराधों क्यों कहते हैं ? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा देखर कभी बुडिमानी के सामनी याग्य ही मकता है ?॥ ७॥

द-श्रीर परमेश्वर ईश्वर में कहा कि देखा! श्राहम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नाई हुआ श्रीर श्रव ऐसा न ही वे कि वह अपना हाश डाले श्रीर जीवन के पेड़ में से भो ने कर खार्व श्रीर अमर ही जाय सो उस ने श्राहम की निकाल दिया श्रीर श्रदन की वारी की पूर्व श्रीर कराबीम ठहराये श्रीर चम-कत हुए जी खड़ग की जो चारी श्रीर घूमता था जिस ते जीवन की पेड़ के मार्ग की रखवाली करें॥ पर्व० ३। श्रा० २२। २४॥

समी चल-भला देखर का ऐसी देखा और स्वम क्यी हुन्या कि न्नान में हमारे तृत्य हुन्या? क्या यह बुरो बात हुई?यह ग्रंका हो क्यों पड़ो? क्योंकि देखर के तृत्य कभी काई नहीं हा सकता परन्तु 'इम लेख से यह भी सिन्न ही सकता है कि वह देखर नहीं या किन्तु मनुष्य विग्रंष या बादबल म जहां कही। देखर की बात त्राती है वहां मनुष्य के तृत्य ही लिखी धाती है अब देखी। त्रादम की जान की बढ़ती में देखर कितना दु:खी हुन्या, और फिर न्यमर हन्न के फल खाने में कितनी देखी की, और प्रथम जब उस की बारों में रक्खा तब उस की भिवच्यत् का जान नहीं या कि इस की पुन: निकालना पड़े गा इस लिये देसा यियों का देखर सर्वजनहीं या और नमकते खड़ग का पहिरासला यह भी मनुष्य का नाम है देखरका नहीं सद्य

८-श्रीर कितने दिनों के पौक्ते श्री हुआ कि काइन सूमि के फलों में से परमेखर के लिये भेंट लाया ॥ श्रीर हाबील भी श्रपनी भुंड में से पहिलौठी श्रीर माटी २ लाया श्रीर परमेखर ने हाबील का श्रीर उस की भेंट का श्रादर किया परन्तु काइन का उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अतिकुपित इआ। और अपना मंद्र फुलाया॥ तब परमेश्वरने काईन से कहा कि तूंकों कुड है और तेरा मुद्र क्यों फुल गया॥ तीरे० पर्वे ४ आ० २ । ४ । ५ । ६ ॥

समीचक—यदि देखर मांसाहारी न होता तो भेंड़ की भेट घौर हावील का सत्कार घौर काइन का तथा उम की भेट का तिरस्कार की करता ? घौर ऐसा भगड़ा लगाने घौर हावील के मृत्यु का कारण भी देखर ही हुन्ना घौर जैसे घापस में मनुष्य लीग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसी ही देसाइयों के देखर की बाते हैं। बगीचे में घाना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है दससे विदित होता है कि यह वार्दवल मनुष्यों की बनाई है ईखर की नहीं॥ १०॥

११- जब परमेश्व ने काईन से कहा तेरा भाई हा विस्त कहां है और वृष्ट बोला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हूं॥ तब उसने कहा तू निक्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुक्ते पुकारता है ॥ श्रोर श्रव तू पृथिवी से स्वापित है ॥ तौ० पर्व ४ श्रा० ८ । १० । ११ ॥

मभी चन-क्या ई श्वर काइन से पूं के विना हाबिल का हाल नहीं जानता था? भीर लोहू का प्रव्ट धूमिसे कभी किसी की प्रकार सकता है? ये सब बातें श्रविदानीं की हैं इसी लिये यह पुस्तक न ई खर शीर न विदान काब नाया हो सकता है ॥११॥

१२ — भीर इन्क मत्सिल इ की उत्पक्ति की पीके तीनसी वर्ष ली ईम्बर के साय साथ चलता था॥ ती० पर्व० ५ आ० २२॥

समी चक - भला ईसाइयों का ईखर मनुष्यन होता तो इनूक के साथ २ कीं चलता ? इस से जो वेदोत्त निराकार ईखर है उसी को ईसाई लोग माने तो उन का कल्याण होवे॥ १२॥

१२—श्रीर उन से बेटियां उत्पन्न हुई ॥ तो ईखर के प्रतों ने श्राहम की प्रति यों को देखा कि वे सन्दरी हैं श्रीर उन में से जिक्कें उन्हों ने चाहा उन्हें व्याहा ॥ श्रीर उन दिनों में पृथिको पर दानव थे श्रीर उस के पीके भी जब ईखर के प्रत्र श्राहम की प्रत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए जो श्राग से नामी थे ॥ श्रीर ईखर ने देखा कि श्राहम की दृष्टता पृथिको पर बहुत हुई श्रीर उन के मन की चिन्ता श्रीर भावना प्रतिदिन केवल ब्री श्रोतो है ॥ तब यादमी को पृथिको पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पक्रताया श्रीर उसे श्रातो श्रोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि श्राहमी को जिसे में ने उत्पन्न किया श्राहमी से ले के पश्चन लों श्रीर रेंगवेंथों को श्रीर श्राकाय के पिच्यों की पृथिको पर से नष्ट कर्छ गा क्यों कि उन्हें बनामें से में पक्रताता हूं॥ ती॰ पर्व ६ श्रा०१। २। १।५।६।७॥

समीचन — ईसाइयों सेपृंछना चाहिये कि ईप्रवर के बेटे कीन हैं। शीर ईप्रवर की स्त्री सास, खसुर, प्राला शीर संबंधी कीन हैं। क्यों कि अब ती आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईखर इन का संबंधी हुआ भीर जीउन से उत्पन्न होते हैं वे पुन भीर प्रपीन हुए क्या ऐसी वात ईखर और ईप्रवर की पुस्तक की ही सकती हैं। किन्तु यह सिंह हीता है कि उन जंगली मनुष्यों में यह पुस्तक बनाया है वह ईखर हो नहीं जी सर्वज्ञ न ही न भविष्यत्की बात जाने वह जीव है क्या जब स्विट की थी तब भागे मनुष्य दुष्ट हींगे ऐसा नहीं जानता था? और पहताना भित्यों की ईखर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईखर पूर्ण विद्यान्योंगी भी नहीं था नहीं तो प्रान्ति और विज्ञान से भित्र शोकादि से पृथक् हो सकता था। भला पश्च पत्नी भी दुष्ट हों गये यदि वह ईखर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी की होता? इस लिये न यह ईखर और न यह ईखर कत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदोक्त परमेखर सब पाप, क्रेय, दुःख, प्रोकादि से रहित "सिंच्दानन्दलरूप"है हम को ईसाई लोग मानतेवा अबभी मानें तो अपने मनुष्य जन्म का सफल कर सकें। १३॥

१४-उस नाव की लंबाई तीन सी हाथ और ची ड़ाई पचास हाथ और जंबाई तीस हाथ की होवे ॥ तूनाव में जाना तू और तरे बेटे और तरी पत्नी और तरे बेटों की पत्नियां तरे साथ ॥ और सारे प्रशेरों में में जीवता जन्तू होर अपने साथ नाव में लेना जिसते वे तरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पंछी में से उस के भांति २ के और टोर में से उस के भांति २ के और पृथिवो के हर एक रेंगवैंग्रे में से भांति २ के हर एक में से हो २ तुम्म पास आवें जिसते जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने की सब सामग्री अपने पास इकहा कर वृह तुझा रे और उन के लिये भाजन ही गा ॥ सो ईखर की सारी आजा के समान नूह में किया। तौ ० पर्व० ६। आ० १५। १८। १८। २०। २१। २२॥

समीचक—भला काई भी विदान ऐसी विदा से विश्व श्रसमाव बात के वक्ता की ईखर मान सकता है ? क्यों कि इतनी बड़ी चौड़ी जं घौ नाव में हाथी, हथनी, जंट, कंटनी, श्रादि कोड़ी जन्तू श्रीर उन के खाने पीने की चौज़ें वे सब कुटंब के भी समा सकते हैं ? यह इसी लिये मनुष्यक्तत पुस्तक है जिस ने यह लेख किया है वह विदान भी नहीं था॥ १४॥

१५— और नूह ने परमेखर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पश्च और इर एक पवित्र पंकियों में से लिये और होम की मेट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेखर ने सुगन्ध सूंघा और परमेखर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये में पृथिवी को फिर कभी स्थाप न ट्रंगा इस कारण कि ग्रादमों के मन की भावना उस की लड़काई से बुरी है श्रीर जिस रीति से मैने सारे जीव धारियों की मारा फिर कभी न मारुंगा ॥ तौ० पर्व० ८ । श्रा० २० । २१ ॥

सभी चक — वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिड होता है कि ये बातें वेदीं से बादवल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिस से सुगंध सुंघा? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पन्न नहीं है ? कि कभी खाप देता है और कभी पक्ताता है, कभी कहता है खाप न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भो देगा प्रथम सब की मार डाला और श्रव कहता है कि कभी न मारुंगा!!!ये बातें सब लड़कंपन की हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विदान की की क्योंकि विदान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है। १५॥

१६—शीर ईखर ने नूह की शीर उस के बैटी की आगीष दिया और उन्हें कहा ॥ कि हरएक जीता चलत जंत् तुद्धारे भोजन के लिये हो गा मैं भे हरो तरकारी के समान सारी वम् तुद्धें दिई केवल मांस उस के जीव शर्थात् उस के लीह समेत मत खाना ॥ ती० । पर्व ८ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीचल-क्या एक को प्राण कष्ट देकर ट्रसरों को आनन्द कराने से द्याहीन ईसाइयों का ईप्रवर नहीं है? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर ट्रसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हीं? इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईप्रवर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्है ऐसा न हीते से इन का ईप्रवर कसाई वत् काम करता है श्रीर सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाये हैं इस लिये ईसाइयों का ईप्रवर निर्देय हमें से पापी क्यों नहीं?॥ १६॥

१७—श्रीर मारी पृथिवी पर एक ही बाली श्रीर एक ही भाषा थी। फिर उन्हों ने कहा कि शाशा हम एक नगर श्रीर एक गुमाट जिस की चीटी खर्ग लीं पहुंचे अपमें लिये बनावें श्रीर अपना नाम करें नहीं कि हम सारी पृथिवी पर किन्न भिन्न ही जायें। तब देखर उस नगर श्रीर उस गुमाट की जिसे श्रादम के सन्तान बनाते थे देखने की उतरा। तब परमेखर ने कहा कि देखा ये लीग एक ही हैं श्रीर उन सब की एक ही वें। ली हैं श्रव वे ऐसा २ कुछ करमें लगे सी वे जिसपर मन लगावेंगे उस से अलग न किये जायें गे। श्राश्री हम उतरें श्रीर वहां उन की भाषा की गड़ बड़ावें जिस तें एक दूसरे की बाली न समभें। तब परमेखर में उनें वहां से सारो पृथिवी पर किन्न भिन्न किया श्रीर वे उस नगर के बनाने से भलग रहे। ती॰ पर्व ११ श्रा० १। १। १। ६। ७। ८।।

समोचन—जब सारी पृथिवी पर एक भाषा वाली होगी उस समय सब मनुष्यों की परस्पर श्रत्यन्त श्रानन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह इसाइयों के ईप्येक ईश्वर ने सब की भाषा गड़ बड़ा के सब का सत्यानाथ किया उस ने यह बड़ा श्रपराध किया।क्या यह गैतान के काम से भी बुरा काम नहीं हैं ? श्रीर इस से यह भी विदित होता है कि इसाइयों का इश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहताथा श्रीर जीवों की उसति भी नहीं चाहता था यह विना एक श्रवहान् के ईश्वर की बात श्रीर यह ईश्वरोत्ता पुस्तक क्यों कर हो सकता है ?॥ १०॥

१८-तब उस ने अपनी पत्नो सरी से कहा कि देख मैजानता हूं तूं देखने में सुन्दर स्त्रो है ॥ इम निये यों हो गा कि जब मित्री त्र में देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी है और सुभों मार डालेंगे परन्तु तुभों जीती रक्षेंगे॥ त कहियी कि में उस की बहिन हूं जिस तें तेरे कारण मेरा भना होय और मेरा प्राण तेरे हितू से जीता रहे ॥ तौ ० पर्व०१२ । आ । ११ | १२ । १३ ॥

समीचन—अब देखिये जो अबिरहाम बड़ा पैगुम्बरईसाई और सुमलमानी का बजता है और उम के कर्म मिष्याभाषणादि बुरे हैं भला जिन के ऐसे पैगंबर हों उनके विद्या वा कर्याण का मार्ग कैसे मिल सके ?॥ १८॥

१८—श्रीर ईश्वर ने श्र बिहराम से कहा कि तृशीर तेरे पीक्षे तेरावंग उन की पेट्री यों में तेरे नियम की माने तुम मेरा नियम जी मुस्से श्रीर तुम से श्रीर तेरे पीक्षे तेरे वंग्र से है जिसे तुम सानी। में सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतन: किया जाय ॥ श्रीर तुम अपने श्रीर की खलड़ी काट्री श्रीर वुह मेरे श्रीर तुझारे मध्यमें नियम का चिक्क ही गा श्रीर तुमारी पीढ़ियों में रई एक श्राठ दिन ने पुरुष का खतन: किया जाय जी घर में उत्पन्न ही य श्रयवा जी किसी परदेशी से जी तेरे वंग का न ही। ॥ रूप से मील लिया जाय जी तेरे घर में उत्पन्न हुशा ही श्रीर जी तेरे रूप से मील लिया गया ही श्रवश्य उस का खतन: किया जाय श्रीर मेरा नियम तुझारे मांस में सर्वेदा नियम के लिये ही गा। श्रीर जी श्रव्ततन: बालक जिस की खलड़ी का खतन: न हुशा ही सी पाणी श्रपने लीग से कट लाय कि उस ने मेरा नियम ती हा है ॥ तौ ० पर्व० १०। श्रा० ८। १०। ११। १२। १३। १४॥

समीचक—श्रव देखिये ! ईश्वर की अन्यथा श्राज्ञा कि जी यह खतन: करना इश्वर की इष्ट हीता ती उस समड़े की श्रादि सृष्टि में बनाता ही नहीं भीर जी यह बनाया गया है यह रचार्थ है जैसा श्रांख के जपर का समड़ा क्यीं कि वह गुनस्थान अतिकामल है जी उस पर समझा नहीं तो एक कोड़ी के भी काटने और शिड़ों भी चेट लगने से बहुत सा दु:ख होवे और वह लघु गंका की पक्षात् कुछ मूर्वाग्र कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लेग इस आज्ञा की क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सटा के लिये है इस के न करने से ईसा की गवाही जी कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी भूंठा नहीं है मिथ्या ही गई इस का ग्रीच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते॥ १८॥

२०--तब उसे बात करने से रह गया चौर अविरहाम के पास से क्ष्यर जपर जाता रहा ॥ तौ॰ पर्व० १० | आ० २२ ॥

समोचक-इसमें यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पश्चिवत् या जी जपर से नीचे और नीचे से जपर श्वाता जाता रहता या यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् विदित होता है ॥ २०॥

२१—फिर इं खर उसे ममरे ने बलतों में दिखाई दिया और वृह्न दिन की घाम के समय में अपने तम्ब के द्वार पर बैठा था॥ श्रीर उस ने अपनी श्राखें उठाइ और देखा और देखा कि तीन मनुष्य उस के पास खड़े हैं और उन्हें देख की वुद्य तंबु में द्वार पर से उन की भेंट की दीड़ा और सूमि लीं दगड़ वत् कि दें। श्रीर कहा है मेरे खामि यदि में भी श्रव श्राप की दृष्टि में श्रन्यह पाया है ती में अगप की विनती करता हूं कि अपने दास के पास में चलेन जाइये ॥ इच्छा हीय तो थीडा जल साया जाय और अपने चरण धीइये और पेड तसे विशास कीजिये ॥ श्रीर में एक कौर राटी लाज श्रीर पाप लप्त हजिये उस के पीके श्रामे बढ़िये क्यों कि श्राप इसी लिये श्रपने दास के पास श्राये हैं तब वै बाले कि जैसा त ने कड़ा वैसाकर ॥ भीर भविरहाम तंबू में सर: पास उतावली से गवा भीर उसे कहा कि फ्रती कर श्रीर तीन नपुश्रा चीखा पिसान ले के गंध श्रीर उसके फुलके पका ।। और अबिरहाम भूंड की और दीड़ा गया और एक अच्छा कोमल विछड़। लेकेदास को दिया उस ने भी उसे सिंड करने में घटक किया । श्रीर उस ने मक्खन श्रीर दध श्रीर वह बछड़ा जी पकाया था लिया श्रीर छन के त्रागिधरा त्रीर त्राप उन के पास पेड तसे खड़ा रहा चीर उन्नी ने खाया। ती॰ पर्व १८। ग्रा० १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८॥

समीत्रक-अब देखिये! सज्जन लोगो जिन का ईश्वर वह है का मांस खावे उस के उपासक गाय वह है आदि पश्चमें को क्यों छो हैं? जिस को कुछ दयान हीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के द्रीवर कभी हो सकता हे ! और ईखर के साथ दे। मनुष्य न जाने कीन से ! इस से विद्त होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थीं उन का जी प्रधान मनुष्य था उम का नाम बाइबल में ईखर रक्षा होगा इसी बातीं से बुडिमान् लीग इन के पुस्तक की ईखर कात नहीं मान सकते श्रीर न ऐसे को ईखर समभते हैं ॥ २१॥

२२-भीर परमेशवर ने श्रविरष्टाम से कहा कि सर: क्यों यह कह के मुस्कुराई कि जो में बुढ़िया हूं सच सुच बालक जनूंगी क्या परमेशवर के लिये कोई बात असाध्य हैं ॥ तौ। पर्व १८। श्रा० १२। १४॥

समीचक-श्रव देखिये! कि क्या ईसाईयों के ईखर की लीखा कि जी खड़के वा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता हे!!!॥ २२॥

२२-तब परमेखर ने ससूद्रअसूर: पर गंधक और आग परमेखर की छोर से वर्धाया ॥ और उन नगरीं की और सारे चैगान की और नगरीं के सारे निवा-सियों की और जी कुछ सूमि पर जगता था उत्तट दिया ॥ तै। ० उत्प ० पर्व १८ | भा०२४ । २५ ॥

समी तक - पब यह भी लीला बाइबल की ईश्वर की देखिंगे! कि जिस की बा-लक आदि पर भी कुछ दयान आई। क्या वे सब ही अपराधी ये जी सब की भूमि उत्तरा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिन का ईश्वर ऐसा काम करें उन के उपासक की न करें ?॥ २३॥

२४-आश्री हम अपने पिता की दाख रस पिलावें श्रीर इस उस के साथ श्रयन करें कि इस अपने पिता से बंग जुगावें ॥ तब उन्हों ने उस रात अपने पिता की दाखरस पिलाया श्रीर पहिलीठी गई श्रीर अपने पिता की साथ श्रयन किया ॥ इस उसे श्राज रात भी दाख रस पिलावें तू जा की श्रयन कर ॥ सी जृत की दोनीं वेटियां श्रपने पिता से गर्भिणी हुई ॥ तें । उत्प पर्व०१८। श्रा० २२। १३। १४ | १६॥

समीचन — टेखिये पिता पुत्री भी जिस मदापान के नमें में क्लार्भ करने से न ब द सके ऐसे दृष्ट मदा को जो ईसाई श्रादि पीते हैं उन की दुराई का क्या पारा बार है ? इस लिये सज्जन लोगों को मदा के पौने का नाम भी न लेना चाहिये॥ २४॥

२५-श्रीर श्रपने कहने के समान परमेखर ने सर: से भेट किया श्रीर श्रपने बचन के समान परमेखर ने सर: के विषय में किया॥ श्रीरसर: गिभेणी हुई ॥ तें। छत्प० पर्व २१। श्रा० १। २॥ समी चल-त्रव विचारिये कि सर: से भेंट कर गर्भवती की यह काम कैसे हुआ? करा विना परमेश्वर त्रीर सर: के तीसरा की दूर गर्भस्थापन का कारण दीखता है? ऐसा विदित होता है कि सर: परमेश्वर की कपा से गर्भवती हुदें !!! ॥ २५॥

रह-तब श्रविराहामने बड़े तहने खठ के राटी श्रीर एक प्रवास में जस लिया श्रीर हाजिर: के कंधे पर धर दिया श्रीर लड़की की भी उसे मैं। प के उसे विदा किया ॥ उसने उस खड़की की एक भाड़ी के तसे डाल दिया ॥ श्रीर वह उस के सम्मुख बेठ के चिक्का २ राई ॥ तब देखर ने उस बासक का शब्द सुना ॥ तै। ० उत्पार्व पर्व २१ । श्रा० १४ । १५ । १६ । १० ॥

समी चल- शब देखिये! इसाइयों ने ईखर की लीला कि प्रथम तो सर: का पचपात कर के हाजिर: को वहां से निकलवा दी श्रीर चिक्रा २ रोई हाजिर: भीर ग्रब्द सुना लड़के का यह की सी शहुत बात है? यह ऐसा हुआ होगा कि ईखर को स्तम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईखर और ईखर की प्रतक को बात कभी ही सकती है? विना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २६॥

२०- और इन बातों के पीके यों हुआ कि ई खर ने अधिरहाम की परीचा किई और उमें कहा। हे अविरहाम! तू अपने वेटे को अपने इक लौठे इज हाक को जिसे तू प्यार करता है ले॥ उसे होम की भेंट के लिये चढ़ा और अपने वेटे इज हाक को बांध के उस वेदी में लक ड़ियों पर धरा।। और अविरहाम ने छुरी लेके अपने वेटे की। घात करने के लिये हाथ बटाया॥ तब परमेख्वर के टूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अविरहास र अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर कारों कि अब में जानता हूं कि तू ई खर से डरता है ॥ ती॰ उत्प॰ पर्व रूर। आ॰ १। २। ८। १०। ११। १२।।

समीचक-अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईखर अल्पन है, सर्वन नहीं और अविरहाम भी एक भोला मन्द्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा कीं करता? और जो बाइबल का इंप्रवर सर्वन होता तो एस की भविष्यत् यहा को भी सर्वन्नता से जान लेता इस से नियित होता है कि इसाइयों का इंप्यर सर्वन्न नहीं।। २०।।

२८-सी श्राप हमारी समाधिन में से चुन के एक में श्रपने सृतक की गाड़िये जिस तें श्राप श्रपने सृतक को गाड़े।। तौ० उत्प० पर्व २३। श्रा० ६॥

समीज क-मुटी के गाड़ने से संसार की बड़ी द्वानि होती है क्यों कि वह सड़के ों बायु को दुर्भसमय कर रोग फैला देता है। प्रश्न) देखी! जिस से प्रीति हो उस को जलाना घरकी बात नहीं श्रीर गांडना जैसा कि उस को सला देना है इस लिये गाउना अस्का है। ( उत्तर) जी सृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में कीं नहीं रखते ? और गाउते भी कीं हो ? जिस जीवासा से प्रीति को वह नि कल गया अब दर्गंघ मय मही से क्या प्रीति ? श्रीर जी प्रीतिकरते होती उस को पृथिवी में क्यों गाडते हो ? क्यों कि किसी से कोड़ी कही कि तम को भूमि में गाड देवें ती वह सुन कर प्रमन्न कभी नहीं हीता उस की मुख ग्रांख ग्रीर प्ररीर पर धन, पत्थर, देट, चूना डालना,काती पर पत्थर रखना कीन सामीतिका काम है ? श्रीर मन्दूल में डाल के गाड़ने से बह्त दुर्गन्ध है। कर पृथि वी से निकल वायु की बिगाड़ जर दाकण रागात्य शिव करता है। दूसरा एक मुद्दें की लिये कम से कम ६ इ। ध लम्बी श्रीर ४ छ। घ चौड़ी सृमि चाहिरी इसी हिसाब से मी, हजार, वा लाख श्रयवा क्रोडी मनुष्यी के लिये कितनी भूमि व्यये क्क जाती है न वह खेत, न बागोचा श्रीर न बमने के काम की रहती है इस लिये सब से बुरा गाठना है उस में कुछ घाडा वरा जल में डालना क्यों कि उस का जलजन्त उसी समय चीर फाड के खा नैते हैं परन्तु जी कु ह हाड़ वा मल जल में रईगा वह सड़ कर जगत की दु:खदायक हीगा उस से कुछ एक घीड़ा बुरा जंगल में क्लीडना है क्यों कि उस को मां माहारा पशु पची लंब खायें ग तथा कि जी उस के हाड़ की मजा और मस संड कर जितना दुरीस करेगा उतना जगत का अन्यकार होगा श्रीर जी जलाना है वह सर्वोत्तम है क्यों कि उस के सब पदार्थ श्रण है। कर बायु में उड़ जांवें में। (प्रश्न) जलाने से भी दुर्गन्ध हाता है ॥ (उत्तर) जी श्रविधि से जला वेता धाडा सा होता है परन्तु गाडने ग्रादि से बहत कम होता है श्रीर जी विधिपृर्वेक जैमा कि वेट् में लिखा है वेदी मुद्दें के तीन हाथ गहिरी, गाड़ितीन हाथ चीड़ी,पांच हाथ लंबी, तले में डेंढ़ बीता अर्थात् चढ़ा उतार खाद कर प्रदीर के बराबर घी उस में एक सेर में रफ्ती भर कास्तूरी, सासा भर कंशर डाल चुन से न्यून गाधमन चन्दन पाधिक चाहें जितना ले प्रगर तगर कपूर श्रादि श्रीर पलास श्रादि को लकाङ्गी को वेदी जमा उस पर मुदी रख के पुनः चारी भीर जापर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के उस घी की आइती दें कर जलाना लिखा है उस प्रकार से दाइ करें तो कुछ भी दुर्गस्य न हो किन्तु इसी का नाम अन्वेष्टि, नर्सध, पुरुषि ध यज्ञ है और जो दिरद्र हो ती बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें वह भीख मांगन वा जाति वाले के देने अथवा राज

से मिलने से प्राप्त की परन्तु उसी प्रकार हाइ कर श्रीर जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ ने श्रादि से केंदल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्यों कि एक विश्वा भर भूमि में श्रथवा एक वेदी में लाखों को ड़ीं मृतक जल सकते हैं भूमि भी गाउ़ ने के समान श्रधिक नहीं विगड़ ती श्रीर कबर के देखने से भय भी होता है इस से गाड़ ना श्रादि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २८ ॥

२८-परमेखर मेरे स्वामी प्रविरहाम का देखर धन्य है जिस में मेरे स्वामी को अपनी द्या और प्रपनी सचाई विनान छीड़ा मार्ग में परमेखर ने मेरे स्वामी की भाइयों के घर की प्रोर मेरी अगुषाई किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २४। आ० २७॥

समी च क्ष-क्या वह अबिरहाम ही का दू खर था? और जैसे आज कल बिगारी वा अगवे सीग अगुआद अर्थात् आगे र चल कर मार्ग दिख लाते हैं तथा दू खर में भी किया तो आज कल मार्ग क्यों नहीं दिख लाता? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता? इस लिये ऐसी बातें दू प्रवर वा देश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जंगली मनुष्य की हैं॥ २८॥

२०-इसमध्येल के वेटों के नाम ये हैं इसम अपेल का पहिलौठा नवीत, और' कौदार और अद्बिएल, और मियसाम, और मिसमाअ, धौर हम: धौर मस्सा। इदर,और तैमा, इतूर, नफीस, भौर किदिम: ॥ती० उत्प० पर्वरप्। आ०१३।१४।१५॥ समीचक-यह इसम भपेल भविरहाम से उस की हाजिर: दासी का पुत्र हुआ था।।

३१-में तेरे पिता की कचि के समान स्वादित भोजन बनाजं गी और तू अपने पिता के पास ले जाइयी जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे तभी आशीष देवे।। और रिवक: ने अपने घर में से अपने जिठे बेटे एसी का अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेन्नों का चमड़ा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यश्रजूब अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलों ठा एसी हूं आप के कहने के समान मैं में किया है उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिसते आप का प्राण सुक्ते आशीष दे॥ तों० उत्पा० पर्ष २०। शा० ८।१५। १६। १०। १८॥

समीचक-देखिये! ऐसे भूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिंह और पेगंबर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयों के अगुआ हुए हैं पुन: इन के मत की गड़ बड़ में क्या न्युनता है। ?॥ ३१॥

३२—ग्रीर यत्रक् व बिहान को तड़ के उठा श्रीर उस पत्यर की जिसे उसते अपना उसी सा किया या खंभा खड़ा किया श्रीर उस पर तेल ढाला।। श्रीर उस स्थान का नाम बैतएल रक्खा।। श्रीर यह पत्यर जी मैं में खंभा खड़ा किया ई खर का घर हो गा॥ तै। उत्पार पर्य २८। १८। २२॥

समीचक— प्रव देखिये ! जंगलियों के काम इन्हों ने पष्टरपूजे श्रीर पुजवाये श्रीर इस की मुसलमान लोग "वयतल मुकहस" कहते हैं क्या यही पत्यर ईखर का घर श्रीर उसी पत्यर मात्र में ईखर रहता था ? वाह २ जी क्या कहना है ईसाई लोगो महाबुत्परस्त तो तुन्हीं हो ॥ ३२॥

३२ — और ईम्बर ने राखिल को स्नरण किया श्रीरईम्बर ने उस की सुनी श्रीर उस की कोख को खोला श्रीर वुड गर्भिणी हुई श्रीर बेटा जनी श्रीर बोली कि ईम्बर मेरी निन्दा टूर किई ॥ ती० उत्प० पर्व ३०। श्रा० २२। २३॥

समीचक-वाह ईसाइयों के ईखर! क्या बड़ा डाज़र है! स्त्रियों की कोख खोल में को कोन से प्रस्त वा श्रीषध थे जिन से खोली ये सब बातें श्रंधाधुंध की हैं।।३३।।

३४- परन्तु ईखर आरामी लावन कर्ने खप्नमें रात को आया और उसे कहा कि चैं। तस रह तू यश्रक्ष की भला तुरा मत कहना च्यों कि तू भपर्न पिता के घर का निपट अभिलाकी है तू ने किस लिये मेरे देवीं को चुराबा है ॥ तौ। । उत्पव् पर्व ३१। आ० २४। ३०॥

समीचक—यह हम नम्ना लिखते हैं हजारी मनुषों की खप्न में श्राया बातें किई जाग्रत साचात् मिला, खाया, पिया, श्राया, गया श्राद् वाइबल में लिखा है परन्तु श्रव न जामें वह है वा नहीं ? क्यों कि श्रव किसी की खप्न वा जाग्रत मंभी द श्रवर नहीं मिलता और यह भी विदित हुशा कि ये जंगली लोग पाषाणदि मूर्तियों को देव मान कर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्रवर भी पत्यर ही को देव मानता है नहीं ती देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३८॥

३५ — श्रीर यश्रक् ब श्रपने मार्गचला गया श्रीर ईश्वर के दूत उसे श्रामिले।। श्रीरयश्रक् व ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है। ती० उत्प० पर्व ३२। श्रा०।१।२॥

समीचल-श्रव ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तो यस्त्र भी हींगे श्रीर जहां तहां चढ़ाई कर के सड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ?॥३५॥

र्द — भीर यत्रक्ष अने ला रह गया भीर वहां पीफ टेली एक जन उस्से मझ युद्ध करता रहा ॥ श्रीर जब उस ने देखा कि वुह उस पर प्रवल नहुआ तो उस की जांघ को भीतर से क्या तब यश्रक्ष की जांघ की नस उस के संघ मझ युद्ध करने में चढ़गई ॥ तब वुह बोला कि सुभी जाने दे क्यों कि पी फटती है श्रीर वुह बोला में तुभी शाने न देलें।। तब उस ने उसे कहा

कि तरा नाम क्या और वह बोना कि यश्रक्ष ॥ तब उसने कहा कि तरा नाम श्रांग की यश्रक्ष न होगा परन्त इसरायं क्यों कि तून ईश्वर के श्रांग श्रोर मनुष्टीं के श्रांग राजा की नाई मझ युंड किया श्रोर जीता ॥ तब यश्रक्ष ने यह कहि के उस्से पंछा कि श्रपना नाम बताइ यें श्रीर वह बोला कि तूमरा नाम क्यों पंछता है श्रीर उसने उसे वहां श्राशीष दिया।।श्रीर यश्रक्ष ने उस स्थान का नाम फन्एल रक्डा क्यों कि में ने ईश्वर की प्रत्यच देखा श्रीरमंग प्राण वचा है ॥ श्रीर जब वृष्ट फन्एल मेपार चला तो सूर्य की ज्यों ति उम पर पड़ी श्रीर वह श्रपनी जांघ से लंगडाता था।। इस लिये इसराये के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी श्रांज ली नहीं खाते क्यों कि उस ने यश्रक्ष के बांघ की नस को चढ़ गई थी छूशा था।। तीं उत्प पर पब ३२। श्रां २४। २६। २०। २८ | २०। ३१ | २२।।

समीचन-जब ईमाइयों का ईखर अखाड़ मझ है तभी तो सर: और राखन पर प्रत हो में की क्षपा की भला यह जभी ईव्रवर हो सकता है ! और देखी! खीला कि एक जना नाम पृंकि तो दूसरा अपना नाम दीन बतलावे? और ईव्रवर ने उस की नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता भीर ऐसे ईव्रवर की भिक्त से जैसा कि यश्रक् बलंगड़ातार हा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते हींगे जब ईखर की प्रत्यच देखा और मझ युद्ध किया यह बात विना ग्रहीर वाले की कोसे हो सकती है ? यह देवल लड़क पन को लीला है ॥ ३६ ॥

३७-श्रीर यहूदाह का पहिलां ठाएर परमेश्वर की दृष्टि में दृष्ट्या सी परमेश्वर में उसे मार डाला ।। तब यहूदाह ने श्रीनान की कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा श्रीर उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ श्रीर श्रीनान नें जाना कि यह वंश मेरा न हीगा श्रीर यी हुशा कि जब वृष्ट अपनी भाई को पत्नी पास गया तो वीर्य की भूमि पर गिरा दिया ॥ श्रीर उस का वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस में उसे भी मार डाला ॥ ती० उत्प० प० ३८। श्रा० ७। ८। १०॥

समीचक — अब देख लीजिये! ये मनुष्यों की काम हैं कि ईखर के? जब उस की साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला? उस की बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी भीर वेदीक्त नियोग भी प्रथम सर्वेत चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग को बातें सब देशों में चलती थीं॥ ३०॥

## तौरेत याचा की पुस्तक॥

रू-- जब सूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को टेखा कि मित्रों उसे मार रहा है। तब उस ने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि काई नहीं तब उस ने उस मिश्री की मार डाला और बालू में उससे छपा दिया॥ जब वुड दूसरे दिन बाडर गया तो देखों दो इबरानी आएस में भगड़ रहे हैं तब उस ने उस में उस में को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उस ने उहा कि किस में तुभी हम पर अध्यत्त अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि जिस रीत से तू ने मिश्री को मार डाला सुभी भी मार डाले तब मूसा डरा॥ और नाग निकला ॥ ती० या० प० २ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । १५ ।

समीत्तक— अब देखिये! जो बाइबल का मुख्य सिड कर्षा मत का आचार मूसा कि जिस का चित्र को धादि गुणीं से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, और चारवत् राज दंड से बचने हारा, भर्यात् जब बात की किपाता था तो भूठ बील में बाला भी अवश्य होगा ऐसे की भी जो ईखर मिला वह पैगंबर बना, उस में यहूदी आदि का मत चलाया, वह भी मूसा ही के सहग्र हुआ। इस लिये इसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले कर के जंगली अवस्था में थे विद्याऽवस्था में नहीं, इत्यादि॥ ३८॥

३८—श्रीर फस इ मेका मारो ॥ श्रीर एक मूठी जूफा लेशो श्रीर उसे उस ली हूं में जो वासन में है बोर के ऊपर की चीखट के श्रीर हार की दोनों श्रीर उस से छापी श्रीर तुम में से की दूर बिहान ली श्रपन घर के हार से वाहर न जावे ॥ क्यों कि परमेश्वर मिस्त के मारने के लिये श्रार पार जाय गा श्रीर जब वह ऊपर की चीखट पर श्रीर हार की देशों श्रीर ली हू की देखे तब परमेश्वर हार से बोत जाय गा श्रीर नाशक तुद्धारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ ती व्याव्यव १२ । श्राव्यव १० । श्राव्यव १२ । श्राव्यव १२ । श्राव्यव १२ । श्राव्यव १२ । श्राव्यव १० ।

समी चल-भला यह जो टोंने टामन करने वाले के समान है वह ईखर सर्वे ज कभो ही सकता है ? जब लोह का छापा देखे तभी इसराइल कुल का घर जाने अन्यया नहीं। यह काम चुद्रवृद्धि वाले मनुष्य के सद्द्य है इस से यह विदित होता है कि ये वातें किसी जंगली मनुष्य की लिखी हैं॥ ३८॥

80—श्रौर यो इश्रा कि परमेश्वर ने श्राधीरात को मिश्र के देश में सारे पहिलां ठि को फिरा जन के पहिलों ठे से लेके जो श्रपने सिंहासन पर बैठता था उस बंधुश्रा के पहिलों ठे लीं जो बंदी ग्रह में था पश्चन के पहिलों ठे समेत नाथ किये। श्रीर रात की फिर जन उठा वृह श्रीर उस के सब सेवक श्रीर सारे मिश्री उठे श्रीर मिश्र में बड़ा विलाप था क्यों कि को इ घर न रहा जिस में एक न मरा। तै। या ० प० १२। श्रा० २८। २०।।

समी चन-वाष्ट! अच्छा आधीरात की डाज् के समान निर्देशी हो कर है सा-ह्यों के है खर ने चड़के, वाले, वह भीर पर तक भी विान भपराध मार दिये भीर कुछ भी दया न आई और मिस्त में बड़ा विलाप हीता रहा ती भी ईसा ह्यों के ईखर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईखर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है। यह आयर्थ नहीं क्यों कि चिछा है "मां साहारिण: कुतो द्या" जब ईसाइयों का ईखर मां साहारी है तो उस को द्या करने से क्या काम है !॥ ४०॥

8१-परभेदवर तुद्धारे लिये युद्ध करेगा ॥ इस्त्रायेस के सन्तान से कह कि वे धार्ग बहें ॥ परन्तु तू अपनी कड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस से ही भाग कर और इस्रायेस के सन्तान समुद्र के बीची बीच से सुखी भूमि में हो कर चसे जायें री ॥ ती० या० प० १४। आ० १४। १५ । १६ ॥

समीचक-कों की आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीक्ट गड़रिये के समान इस्रायेल कुल के पीक्टेर डोला करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान ही गया?नहीं तो समुद्र की बीच में से चारों और को रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होताऔर नाव आदि बनाने का अस कूट जाता | परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहां किए रहा है ? इत्यादि बहुत सो मूसा के साथ असंभव लीला बाइबल के ईश्वर में की है परन्तु यह विद्त हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैमे ही उस के सेवक और ऐसी हो उस की बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहेतभी अच्छा है॥४१॥

8र—च्यों कि में परमेश्वर तेरा ईश्वर उवितत सर्वशिक्तिमान् हं पितरी के अप-राध का दंड उन के पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उन की तीसरी और चौथी पौढ़ी ली देवैया हूं॥ तौ० या० प० २०। आ० ५॥

सभी चक-भना यह किस घर का न्याय है कि जी पिता के पपराध से चार पोढ़ी तक इंड इना अच्छा समसना। क्या अच्छे पिता के दृष्ट और दृष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते? जो ऐसा है तो चे। थो पोढ़ी तक इंड कैसे दे सके गा? और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे द्ष्ट ईागा उस की इंड न दे सकेगा विना अपराध किसी की इंड देना अन्यायकारी की बात है। ४२॥

४३-वियाम के दिन को उसे पवित्र रखनी के लिये सारण कर। कः दिन ली तूपरियम कर। स्रोर सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का वियाम है। परमे-खर ने वियास दिन को सागीष दी। तेरि या० प० २०। स्रा० ८। ८।१०।११॥ समी चल-क्या रिवदार एक ही पिवन और छः दिन भपवित हैं ? श्रीर क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिस से थक के सात वें दिन सी गया ? श्रीर को रिववार को श्राशी विद दिया तो सोमवार भादि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ? भला रिव वार में क्या गुण श्रीर सोमवार श्रादि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पविष तथा वर दिया श्रीर श्रन्यों को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ?॥ ४३॥

88 — अपने परोसी पर भूठी साची मत दे।। अपने परोसी की स्ती और इस की दास उस की दासी और उस के बैल और इस के गदह और किसी वस्तु का जी तर परोसी की है लालच मत कर।। तैं। या पर २०। आ० १६ | १७।।

समी चक-वाह! तभी ही ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे भुकत हैं कि जानी प्यासा जल पर,भूखा अवपर, जैसी यह केवल मतलव सिंधु और पचपात की बात है ऐसा हो ईसाइयों का ईखर अवश्य होगा। यदि बाई कहें कि हम सब मन्ध्य मात्र की परीसी मानते हैं तो सिवाय मन्ध्यों के अन्य कीन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिन की अपरासी गिने ?इस लिये ये वातें स्वार्थी मन्ध्यों की हैं ईखर की नहीं 88॥

8५—सो श्रव लड़कों में से इर एक वैटे को भीर इर एक स्तो की जो पुरुष से संयुक्त हुई ही प्राण में मारी ॥परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें श्रपनि लिये जीती रक्तो ॥ ती० गिनती० प० २१। श्रा० १०। ६८॥

समीचक—वाह जी म्सा पैगंबर और तुझारा ईश्वर धन्य है! कि लो स्वी बालक, हुद और पशु आदि की हत्या करने से भो अलग न रहें और इस से स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्यों कि जो विषयी न होता तें। अच्चतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न को हुई किन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा हन को ऐसी निर्दय वाविषयी पन की आश्वा क्यों देता? ॥ ४५॥

४६—जो कोई किसी मनुष्य की मारे घीर वह मर जाय वृह नियय घात किया जाय॥ श्रीर वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईग्वर ने इस के हाथ में सींप दिया हो तब में तुभो भागने का स्थान बतादंगा॥ती॰या॰प॰२१।शा॰१२।१३

समीचक — जो यह ई खर का न्याय सच्चा है तो सूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उम की यह दंड क्यों न हुआ ? जो कही ई खर ने सूसा को मार्ग के निभिन्त सीपा था तो ई खर पच्चपाती हुआ क्यों कि उस सूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४६ ॥ 89-श्रीर कुशल का बिलदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया। श्रीर मूसा ने श्राधा लोह लेके पात्रों में रकवा श्रीर श्राधा लोह बेदी पर किड़का।। श्रीर मूसा में उस लोह को ले के लोगों पर किड़का श्री कहा कि यह लोह उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातीं के कारण तथारे साथ किया है। श्रीर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर सुभा पास श्रा श्रीर वहां रह श्रीर में तुभी पत्थर की पटियां श्रीर व्यवस्था श्रीर श्राजा जो में में लिखी है दंगा। ती व्यावपव २८। श्रावप ११६। ८। १२॥

समी च क — अब टे खिरो ! ये सब जंग की लोगों की बातें हैं वा नहीं ? चीर पर मे खर बेलों का बिल टान लेता और बेटी पर लो हू कि इक का यह के सी जंग ली-पन भीर असम्यता की बात है ? जब ई साइयों का खुदा भी बेलों का बिल टान लेवे तो उस के भन्न बेल गाय के बिल टान की प्रसाटी से पेट क्यों न भरें ? और जगत की हानि क्यों न करें ? ऐसी २ बरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुसंम्कारों से बेटों में भी ऐसा मूठा टीय लगाना चाइते हैं परन्तु बेटों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । और यह भी निध्य हुआ कि ई साइयों का ई खर एक पहाड़ी मनुष्य था पहाड़ पर रहता था जब बह खुदा स्याही, लेखनी, काग़ज नहीं बना जानता और न उस की प्राप्त था इसो लिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं जंग लियों की सामने ई खर भी बन बैठा था ॥ १०॥

85—शोर बीला कि तृ सेरा रूप नहीं देख सकता क्यों कि स्मे देख के के श्रे सन्थ न जिये गा॥ श्रीर परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान सेरे पाम है श्रीर तृ उस टोले पर खड़ा रहा॥ श्रीर यों हागा कि जब मेरा विभव चलक निकले गातों से तुस्के पहाड़ के दरार संग्यवं गा श्रीर जब ली जा निकलं तुस्के पपने हाथ से दांपं गा॥ श्रीर अपना हाथ उठा लूंगा श्रीर तू सेरा पींका देखे गा परन्तु सेरा रूप दिखाई न देगा॥ ती० या० प० ३३ | श्रा० २०। २१। २२। २३॥

समीचल-यन टेव्विं! ईसाइ थीं का ईश्वर तेबलमनुष्यवत् ग्रारीरधारी श्रीरमूसा से कैसा प्रपंच रचते श्राप स्वयं ईश्वर वन गया जोपीका देवे गा रूप न देवे गा तो हाथ से उस को टाप दिया भी न होगा जब खुदा ने श्रपने हाथ से मूसा को टांपा होगा तब क्या उस के हाथ का रूप उस ने न देवा होगा॥ ४०॥

#### लय व्यवस्था की पुस्तक ती॰

85—श्रीर परमेश्वर निमूसा को बुलाया,श्रीर मण्डली के तंबू में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में से बाल भीर उन्हें कह यदि कोई तुम्में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे ती तुम टार्म से अर्थात् गाय बैल श्रीर भेड़ वकरी में से अपनी भेंट लागी ॥ ती० लेंच्य० व्यवस्था की पुस्तक— प० १।श्रा० १। २॥ समी चक - श्रव विचारिये ! ईमाइयों का परमेश्वर गाय बैल श्रादि की भेंट लंग वाला जो कि श्रपन लिये बिलदान करामें के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय श्रादि पश्त्रीं के लोइ मांस का प्यासा भूखा है वा नहीं ? इसी से वह श्रहिंसक श्रीर ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपंची मनुष्य के सहश है ॥ ४८॥

82 - श्रीर वह उस बैल को परमेश्वर की शागी बिल कर श्रीर हारून की बिटे याजक लोहू को निकट लाउँ श्रीर लोह को यज्ञ बेही के चारी श्रोर लो सगड़ लो के तंबू के दार पर है कि इके ॥ तब वृद्ध उस भेंट के बिल हान की खाल निकाल श्रीर उसे टुकड़ा २ करे ॥ श्रीर हारून के बेटे याजक यज्ञ बहो पर श्रीर क्षेत्र श्रीर उस पर लकड़ी चुने ॥ श्रीर हारून के बेटे याजक उस के टुकड़ों को श्रीर शिर श्रीर चिकनाई को उन लकड़ियों पर जी यज्ञ बेही की श्राग पर है विधि में धरें ॥ जिस ते बिल हान को मेंट होवे जो श्राग से परसंख्य के सुगत्य के लिये भेंट किया गया ॥ ती० ले श्रवस्था की पुस्तक ॥ प० १ श्रा० । ५ । ६ । ७। ८ ॥

ममी चन नित्ति विचारिये! कि बैस की परमेखर के आगे उस के भन्न मारें और वह मरवाने और लोह की चारों और किड़ कें, अग्नि में होम करें, ईंग्वर स्मांच नेवे, भना यह क्साई के घर में जुक्द कमती सीना है ? इसी से न बाइबन ईंग्बरकत और नवह जंगली मनुष्य के सहग सी साधारी ईंग्वर हो सकता है ॥ ४८ ॥

५० — फिर परमेश्वर म्सा से यह कह के बी सा यदि वुह श्राभिषेक किया हुशा याजक ली गों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जी उस के किया है अपने पाप को भेंट के लिये निसकीट एक बिह्या परमेखर के लिये लावे॥ और बिह्या के शिर पर अपना हाथ रकते श्रीर बिह्या की परमेश्वर के आगे बली करें॥ लैक्य० ती० प० ४० । आ० १। ३। ४॥

समीत्तक — अब देखिसे! पापीं के जुड़ाने के प्रायिष्ट स्वयं पाप करें गाय आदि उत्तम पश्चीं की इत्या करें श्रीर परमेश्वर करवावें धन्य हैं ईसाई लोगो कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मृति आदि की आशा करते हैं!!!॥ ५०॥

प्र—जन कोई अध्यन पाप करे॥ तब वृष्ट बकरी का निसकोट नर मेम्ना प्रपनी भेंट के लिये लावे ॥ श्रीर उसे पर्मेश्वर के श्रागे बली कर यह पाप की भेंट है॥ ती० ले० प० ४। श्रा० २२। २३। २४॥ सभी चल-वाह जो ! वाह ! यदि ऐसा है तो इन के अध्यच अर्थात् न्छाया धीय तथा सेनापित आदि पाप करने से क्यों डर्त होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायिश्वल के बदले में गाय, बिक्या, वकरे आदि के प्राण लेवें, तभी तो ईसाई लोग किसी पश वा पत्ती के प्राण लेके में ग्रांकित नहीं होते। सुनी ईसाई लोगों! अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसम्यधमें मय वेदमत को स्वीकार करों कि जिस से तुम्हारा कल्याण हो॥ ५१॥

५२—श्रीर यदि उसे भेड़ लाश की पूंजी न ही ती वृष्ट अपने किये हुए अप-राध के लिये दो पिंडु कियां श्रीर कपीत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ श्रीर उस का श्रिर उस के गले के पास से भरोड़ डाले परन्तु श्रलग न करे ॥ उस के किये हुए पाप का प्रायिक्त करे श्रीर उस के लिये चमा किया जायगा ॥ पर यदि उसे दो पिंडु कियां धीर कपीत के दो बच्चे लाने की पूंजी न ही तो सेर भर चीखा पिसान का दश्यां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे अ उस पर तल न डाले ॥ श्रीर वृह चमा किया जाय गा ॥ ती वि ले प० ५ । शा० ७। ८। १०। ११ । १३ ॥

समीचक मब सुनिये! इसाइयों में पाप करने से काई धनाटा द्रिष्ट्र भी न डरता हीगा और न ग्रोब क्योंकि इन के ईम्बर में पापी का प्रायिश्वत करना सहज कर रक्खा है एक यह बात इसाइयों की बायबल में बड़ी अद्भृत है कि विना कष्ट किये पाप से पाप कूट जाय क्योंकि एक ती पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब श्रानन्द से मांस खाया, श्रीर पाप भी कूट गया भला कपात के बच्चे का गला मरोड़ में से बह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों की द्या नहीं श्राती। द्या क्यों कर श्रावे इन के ईखर का उपदेश ही हिंसा करने का है श्रीर जब सब पापी का एसा प्रायिश्वत है तो ईसा के विश्वास से पाप कूट जाता है यह बड़ा श्राडंबर क्यों करते हैं ? ॥ ५२॥

<sup>\*</sup> इस इंश्वर की धन्य है! कि जिस ने बढ़ड़ा, संडो शीर बकरी का थवा, कपीत शीर पिसान (शार्ट) तक लंने का नियम किया। अहुत बात ती यह है कि कपीत के वर्च "गर्टन मरीड़ वाक" लंता था। अर्थात् गर्टन तीड़ ने का परिश्रम ने करना पड़े। इन सब बातों के देखने से किदित होता है कि नगिल्यों में कीई खतुर प्रकार या वह पहाड़ पर जा बैटा और अपने की इंश्वर प्रसिद्ध किया। जंगली अद्यानी थे उन्नीन छमी की देखर स्वीकार कर लिया। अपनी युक्तियों से वह पहाड़ परही खाने के लिये प्रमुप्ता और अहादि संगा लिया करता था शीर सीज करता था। उस के दूत फरिश्ते काम किया करने थे। सज्जन लीग विचार कि कहा ती वादवर्ज में बढ़्ड़ा, सेड़ी; बकरों का वचा; कपीत शीर "अर्फ्ट" पिमान का खाने वाला इंश्वर शीर कहा सबैत्यापक, सर्वश्च, अजन्मा, निराधार सर्वश्वतिमान श्रीर न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुण्युक्त वेदीक ईश्वर १।

५३—सो उसी बलिदान की खास उसी याजक की हागी जिस ने उसे चढ़ाया॥ श्रीरसमस्त भीजन की भेंट जी तन्दूर में पकाई जावें श्रीर सब जी कड़ाड़ी में श्रयवात वे पर सी उसी याजक की हीगी॥ तौ० सै० प००। श्रा० ८ । ८॥

समीचल इस जानते थे कि यहां देवी के भीपे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईखर और उन के पुजारियों की पोपलीला इस से सहस्राणी बढ़ कर है क्यों कि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने की भावें फिर ईसाइयों में खूब मीज उड़ाई हो गी? श्रीर श्रव भी उड़ात हैं। श्री भावा को ई मन्द्र्य एक जड़ के को मरवावें श्रीर दूसरे लड़ के को उस का मांस खिलावें ऐसा कभी हो सकता है ? वैसे हो ईखर के सब मन्द्र्य और पश्र, पची श्रादि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेखर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बादबल ईखर छत और इस में लिखा ईखर श्रीर इस के मान में वाल धमेज कभी नहीं हो सकतें ऐसी हो सब वातें ले व्यवस्था श्रादि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३॥

## गिनती की पुस्तक॥

५१ — सो गदही ने परमेखर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुए मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अलग खेत में फिर गई उसे मार्ग में फिर ने के लिये बलबामन गदही को लाठों में मारा॥ तब परमेखरन गदही का मुह खोला और उसने बलबाम से कहा कि मैं ने तरा का किया है कि तून मुक्ते अब तीन बार मारा। ती॰ गि॰ प॰ २२। आ० २३। २८॥

समीचक — प्रयम तो गदहं तक ई खर के दूतों को देखते घे और आज कल विग्रप पादरी चादि खेठ वा अवेठ मन्त्यों को भी खुदा वा उस के दूत नहीं दोखते हैं क्या आज कल परमेखर और उस के दूत हैं वा नहीं ! यदि हैं तो क्या बड़ी नोंद में मोते हैं ! वा रोगी अयवा अन्य भूगोल में चले गये ! वा किसो भन्य धन्ये में लग गये ! वा अब ईसाइयों से क्ष्ट हो गये ! अयवा मर गये ! विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं दीखते तो तब भी नहीं ये और न दोखते हींगे किन्तु ये केंवल मन माने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४॥

# समुएल की दूसरी पुस्तक ॥

५५— भीर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेखर का वचन यह कह ने नातन को पहुंचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाजद से कह कि परमेखर यों कहता है मेरे निवास ने लिये तू एक घर बनावे गा क्यों जब से इसराएस ने सन्तानना मिय से निकाल लाया मैं ने तो आज के दिन ली घर में वास न किया परन्तु तस्त्रू में और डेंग् में फिरा किया ती॰ ससुएल को ट्सरी पु॰ प॰ ७। आ॰ ४। ४। ६॥

समीत्तक—अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईम्बर मनस्वत् तेहधारी नहीं है। श्रीर उल्हाना देता है कि मैं ने बहुत परिश्रम किया, इभर उभर डोलता फिरा अब दाजद घर बना दे तो उस में श्राराम करूं, क्यों ईसाइयों की ऐसे ईम्बर श्रीर ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं श्राती ? परन्तु क्या करें बिचार फस ही गये श्रव निकलने के लिये बड़ा प्रवाध करना उचित है ॥ ५५॥

## राजाचों का पुस्तक॥

पूर्—श्रीर बाबुल के राजा नव्युट नजर के राज्य के उन्नीस वें बर्ध के पांच वें मास भात की तिथि में बाबुल के राजा का एक मेवक नव्यू र श्रहान जी निज सेना का प्रधान श्रध्य हा यरू सल्म में शाया और उस ने प्रमिश्वर का मन्दिर और राजा का भुवन श्रीर यरू सल्म के सारे घर श्रीर हर एक बड़े घर की जला दिया श्रीर कम दियों की सारी सेना ने जी उस निज सेना के श्रध्य ज के साथ थी यरू सल्म की भीतों की चारी श्रीर से टा दिया ती० रा०प० २५।श्रा०८ । ८। १०॥

समी चल-क्या किया जाय ईसाइयो' के ईक्षर ने तो अपने आगम के लिये टाफट आदि में घर बनताया था उम में आराम करता होगा, परन्त सबूमर अहान ने ईक्षर के घर की नष्ट स्त्रष्ट कर दिया और ईक्षर वा उस के द्वां की सेना कुछ भी न कर सकी प्रयम तो इन का ईक्षर बड़ों लड़ाइयां मारता था और विक्रयी होता था परंतु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा? और न जाने उस के दूत किथर भाग गये? ऐसे समय पर कीई भी काम न आया, और ईक्षर का पराजम भी न जाने कहां छड़गया ? यदि यह वात सच्ची हो तो जो र विजय को बातें प्रथम निखी सो र सब व्यर्थ होगई क्या मिस्त के लड़का लड़कियों के मारने में हो ग्रूर बीर बना था? अब ग्रूर बीरों के सामने चुप चाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईक्षर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठाकरा ली ऐसे ही हजारों इस प्रस्तक में निक्सी कहानियां भरी हैं ॥५६॥

#### जब्रद्सराभाग

# काल के समाचार की पहली पुस्तक

५० — सी परमेश्वर मेरे ईखर ने इसराएल पर मरी मेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये काल इटू० २। प० २१। आ० १४॥

#### सत्यार्धप्रकाशः॥

समीचक — अब देखिये। इमराएल के ईमाइयों के ईम्बर की लीला जिस इस-राएल कुल की वहत से वर दिये ये योर रात दिन जिन की पालन में डीलता या अब भाट की धित है। कर मरी झाल के सत्तर सहस्त मनुष्यों की मार डाला जी यह किमी कवि में लिखा है सत्य है कि:—

> चागो नष्टः चागो तृष्टो नष्टः तृष्टः चागो चागो। प्रव्यवस्थितः चित्तस्य प्रसादाऽपि भयंकरः ॥ १॥

जैसे कोई मनुष्य चण में प्रसन्न, चण्में अप्रसन्न होता है अर्थात् चण्य में प्रसन्न अप्रसन्न होते उस को प्रसन्नता भी भयदायन होतो है वैसी लाला ईसाइयीं के ईखन को है॥ ५०॥

## ऐयब की पुग्तक

प्र - शौर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेखर के आरो है जहर के प्रत या खड़े हुए और गैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आरो आ एउड़ा हुआ । और परशेश्वर ने शैतान से कहा कि तु कहां ने आता है तब ग्रैतान में टक्सर दे के परसेश्वर म कहा कि एथिबी पर घूमते भीर इधर उधर से फिर ते चला आता है। तब परशेश्वर ने ग्रैतान से पूछा कि तू में में दाम ऐयूब को जांचा है कि उम के समान पृथिदी में कोई नहीं है यह सिंद और जरा जन देश्वर से उसता और पाप से अलग रहता है और अवली अपना सहाई को धर रक्ता है और तून मुक्ते उसे अकारण नाग करने की टभारा है। तब ग्रैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने ग्राम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने ग्राम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने ग्राम के लिये चाम हां जो सनुष्य का है सो अपने ग्राम के लिये चाम हां जो सनुष्य का है सो अपने ग्राम के लिये चाम हां जो सनुष्य का है सो अपने ग्राम के लिये चाम हां जो सनुष्य का है सो अपने ग्राम के लिये चाम हां जो सनुष्य का है सो अपने कि देख वह तिर हाथ में है केवल उस के ग्राण को क्चा। तब ग्रैतान परसिश्वर के आरो से चला गया और ऐयूब को शिर से तलवे ली हरे फीड़ों से मारा। जबूर ऐयू० ए०२। आ० १। २। ३। १। १। ६। ७॥

समी ज्ञल — अब टेखिये! ईसाइयों ने ईखर का मामर्थ कि ग्रैतान उस ने सामने उस ने भनों को दुःख टेता है, न ग्रैतान को दण्ड, न अपने भनों को बचा सकता है और न दूर्त में में कोई उस का सामना कर मजता है। एक ग्रैतान ने सब की भयभीत कर रकता है। और ईसाइयों का ईखर भी सबेड नहीं है जी सब होता तो ऐयूब को परीचा ग्रैतान में कीं कराता १॥ ५८॥

### उपदेश की पुस्तक

५८— हां सेरे अन्त: करण ने बुधि और ज्ञान बहुत देखा है थीर मैंने बुधि और बांड़ाइपन भीर मूढ़ता जाने को मन सगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का भूं भट है। कोंकि अधिक बुधि में बड़ा शांक है और जो भान में बढ़ता है सो दु:ख में बढ़ता है। स्व० ७० प० १। आव १६। १७। १८॥

समी चक - पन देखिये! जो बुहि और ज्ञान पर्यायवाची हैं छन की दो मान ते हैं, और बुहिहिहि में ग्रोक और दुःख मानना विना अविदाशों के ऐसा लेख कीन कर सकता है ? इस लिये यह बाइनल ईम्बर की बनाई तो क्या किसी विदान की भी जनाई नहीं है ॥ ५८ ॥

यह घोड़ासा तोरेत जबूर ने विषय में सिखा, इस ने त्रागे कुछ मत्तीरचित पादि इंजील ने विषय में लिखा जाता है कि जिस की ईसाई लोग वहत प्रमाणसूत सामते हैं जिस का नाम इंजील रक्खा है उस की परीचा योड़ीसी लिख तहीं कि यह के मी है।

#### सत्तीरचित इंजील

६० — यीश ख़ीष्ट का जन्म इस रोति से हुआ उस की माता मिर्यम की यूमफ से मंगनी हुई थी एर उन के इक्षड़े हं मि के पहिले ही वह देख पड़ी कि पिवन आत्मा से गर्भवती है देखां प्रमेशवर के एक दूत में स्वप्न में उसे दर्गन दे कहा है दाजद के सन्तान यूमफ! तू अपनी स्वो मिर्यम का यहां लाने से मत दर की जिस को गर्भवती में पिवन आत्मा से है ॥ इं० ए०१। आ०१८। २०॥

ससी बात-इन दानी को कोई यिद्दान् नहीं भान सकता कि जी प्रत्यचा दि प्रसाण और स्टिट्निस से विश्व हैं इन बाती का मानना मूर्व मनुष्य जंगलियों का काम है सभ्य विद्दानी का नहीं भना जो परमेण्वर का नियम है उस को कीई तोड़ सकता है ? जो परमण्वर भो नियम की उसटा पसटा कर ती उस की बाजा की कोई न माने और वह भी सब ज और निर्भेम है ऐसे तो जिस २ कुमा-रिका के गर्भ रह जाय तब सब कीई ऐसे कह सकते हैं कि इस मंगर्भ का रहना हंग्बर की बार से बोर मूंठ मूंठ कह दे कि परमंखर के दूत ने सुम्म की स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की बार से है जैसा यह असम्ब प्रपंच रचा है वैसा ही खुर्व्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी प्रशामि असंभव जिस्ता है ऐसी २ दातों की श्रांख के अस्वे गांठ के पूरे लोग मान कर समजाल में गिरत हैं यह ऐसी बात हुई होगो किसी पुरुष के साथ समागम होने ने गर्भवती मिरयम हुई होगो उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दो होगी कि इस में गर्भ इंग्बर की बार से है ॥ दें० ॥ ६१-तब प्रातमा योगु की जंगस में सेगया कि ग्रैतान से उस की परीचा की जाय वह चासीस दिन श्रीर चासीस रात उपवास करके पीके भूखा हुआ तम परीचा करने हारे ने कहा कि जो तू ई खर का पुत्र है तो कह दे कि ये प्रत्य रीटियां बन जावें। इं० प० ४। भा० १। २। १॥

ममीचल-इस से स्पष्ट सिड हीता है कि ईसाइयों का ईण्वर सर्वे जान हीं क्यों कि जो सर्वे जीता तो उस की परीचा ग्रैतान से क्यों करातास्वयं जान लेता मला किसी ईसाई की श्राज कल चालीम रात चालीस दिन भूखा रक्षें तो कभी बच सकी गा? भीर इस से यह भी सिड हुआ कि न वह ई खर का बेटा ग्रीर न कुछ उस में करामात ग्रंथीत सिडि थी नहीं तो ग्रैतान के सामने पट्यर राटियां क्यों न बना देता? पर पाप भूखा क्यों रहता? श्रीर सिडान्त यह है कि जो परमे खर ने प्रत्य बना ये हैं उन का रिटी की ईभी नहीं बना सकता ग्रीर ई खर भी पूर्व कत नियम की उत्तर नहीं कर सकता क्यों कि वह सर्वे जा श्रीर उस की सब काम विना भूल चुक के हैं ॥ ६१ ॥

६२-उसने उन में कहा मेरे पौके आओं में तुम का मनुष्यों के शक्ष्वेबना जंगा वित्रांत जाली की छोड़ के उस के पीके ही लिये॥ इं० प० शाधा०१८।२०। ३१॥

मभीचल विद्त हीता है कि इसी पाप प्रश्नित जी तीरेत में दूस प्राण्यां में क्या है कि (मन्तानलोग प्रपत्नी माता पिता की सेवा और गान्य करें लिस में लग को उसर बहें भी) इसा में न प्रपत्ने माता पिता की मेवा की पीर हमारे को भी माता पिता की मेवा में गुड़ाये इसी अपराध में विदं जीवी न रहा और यह भी विद्न हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फमाने के लिये एक मन चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों की स्वमत में फसा कर श्रपना प्रयोजन सार्थे लव ईसा ही ऐसा था तो आज काल के पादरी लोग प्रभन्ने जाल में मनुष्यों की फमाने तो व्या आध्य है १ की कि जैसे बड़ी २ और बहुत मित्हियों की जाल में फमाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविकाशच्छी होती है ऐसे ही जी बहुती की अपने मत में फसा ले इस की अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी में ये लोग जिन्हों में वेद और यास्त्रों की न पढ़ा न सना छन विचार भोले मनुष्यों की श्रपनी जाल में फसा के उस के मा बाप कुटुस्व आहि से एथक कर देते हैं इस से सब विदान श्रायों की छचत है कि स्वयं इन के असजाल से बच कर श्रम्य अपने भोले भाइयों के बचानी में तत्पर रहें। इस म

६३ — तब शिश्व सारे गालील देश में छन की सभाशों में उपदेश करता हुआ। भीर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ। श्रीर लोगों में हर एक रोग श्रीर हर एक आधि को चंगा करता हुआ। फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के

रोगी और पीड़ाओं में दु:को ध बार स्नृतग्रम्ती और स्गोवाली बोर अर्दाक्षियों को उस पास लाये और उस में उक्के चंगा किया ॥ इं० मसी० प० ४। आ० २३। २४। २५॥

समीच ज-जे से पान कल पोपलीना निकालने मंत्र पुरस्रण श्राशीकी द बीज धीर भक्त की चुटुकी देने से स्ती की निकालना रोगी की छड़ाना सचा होता यह इंजील की बात भी कही होंव इस कारण भीने मन्थीं की स्त्रम में फमाने के लिये ये बातें हैं जो इसाई सांगईमा की बातों की मानते हैं तो यहां के देवी भी दीं की बातें की नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इक्षी के सहश्र हैं। ६३॥

६8—धन्य वे जो सन से दीन है क्यों कि स्वर्ग का राज्य उक्ती का है क्यों कि में
त्य से सच कहता हं कि जब लीं आकाण और पृथियों टल न जायें तब लीं व्यवस्था
से एक मावा अथवा एक बिंद् बिना प्रा हुए नहीं टलेगा। इस लिये इन श्रति
की टी आहा श्री में से एक की लीए कर और लीगी की दैसे ही सिखाव वह स्वर्ग
की राज्य में सब से कीटा कहावेगा। इं० मत्ती० प० ५ । आ० २। १। १८॥

समीलक — जो स्वर्ध एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस निर्ध जितने होन है वे सब राज को जादें थे तो स्वर्ध में राज्य का अधिकार किम को होगा पर्धाद एकपर नहारे शिहा परिंग चौर राज्यव्यवस्था खगड बगड हो जायभी ? चोर होन के बहुल भेजी क्रियंन को में तबती तीक नहीं जी निर्मा माने को भे तो भी ठोक नहीं क्यों कि दोन चोर अभिमान का एकार्य नहीं किन्तु जो मन महान होता है इस को सन्दोप कभी गई हाता इस निर्ध यह बात ठोक नहीं ॥ जब याका्य पृथिवी टल जार्य विव व्यवस्थाभी टन जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मन्दी की होती है सर्वेद्य उपद्या निर्मा एक प्रकामन खोर भयमान दिया है कि जो इन श्राहाओं की नमाने या वह क्यों में सब में होटा गिना जाय गरा। . 8 ॥

६५ -- इमारी दिन भर की रोटी त्राज हमें दें। त्रपरे लिखे पृथिया पर धन का संचय मत करों।। इं० म०। प०६। त्रा० ११। १८।।

समी च का — इस में विदित होता है कि जिम समय ईसा का लग्म हुआ है उस समय लोग जंगली आर दिन्द्र शतशाईमा भी वैसा ही दिरद्र था इसी सेती दिन भर की रोटीकी प्राप्तिक लिये इंग्लर की प्रार्थना करता और गिख लाता है। जब ऐसा है तो ईसाई लीग धनसं त्य क्यों करते है छन को चाहिये कि इसा के बचन में विद्यह न चल कर सब दान पुग्य करके दीन हों जायें॥ ६५॥

६६ — हर एक जो सुक्त स है प्रभुर कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर गा। इंट नव। यव व आव २१ ॥

समीच न-अब विचारिये बड़ेर पादरी वियप साहन श्रीर क्षश्चीन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समभी तो ईसा को प्रभु श्रवीत ईश्वर कभी न कहें यदि इस बात को न माने गे तो पाप में कभी नहीं बच सके गे॥ ६६॥

६९-उस दिन में बहु तेरे मुभा से कहें गीतब मैं उन मे खोल के कहूं गा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुक में करने हारे मुभा से दूर हो हो। इं० म०। प००। श्रा० २२। २३॥

समीलक हे खिये ईसा जंगली मनुष्यां की विज्ञास कराने के लिये खर्ग में न्याया-धीश बनना चाहताथा यह केवल भीने मनुष्यी की प्रलीभन होने की बात है ॥६०॥

६८ भीर देखी एक कीड़ी में भा उस को प्रणाम कर कहा है प्रभु को आप चाहें तो मुक्ते श्रष्ठ कर सकते हैं योश में हाथ बढ़ा उमें छू के कहा में तो चाहता हं शुद्ध हो जा और उस का कोड़ तुरंत शुद्ध ही गया ॥ बुंब्म०। प० ८। आ०२।२॥

देश—तब भृतग्रस्त मन् व्य कवरस्थान में से निकल उस से आ मिले जो यहां लीं अति प्रचंड थे कि उस मागे से कीई नहीं जा सकता था और देशी उन्हों में चित्रा के कहा है योश ई खर के प्रच! आप की हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों में उस से विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सूअरों के भूंड में पैठने दीजिये उसने उन से कहा जाओं और वे निकल के सूअरों के भूंड में पैठे और देखी सूअरों का सारा भूंड कड़ाड़े पर में समुद्र में दीड़ गया और पानी में हूब भरा ॥ इं० म०। प० ८। आ० २८। २८। ३०। ३१। ३२। ३३॥

ममीचल-भला यहां तिनक विचार करें तो ये कातें सर्व भंठी हैं क्यें कि मरा हुआ मन्य कवरणान में कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद करते हैं ये सब वातें पद्मानी लोगों की है जो कि महा जंगली हैं वे ऐसी वातां पर विज्ञास लाते हैं और उन स्व्यों की हत्या कराई स्वार वालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापचमा और पविच करने वाला मानते हैं तो उन भूतों की पविच क्यों न कर सका? भीर सूबार वालों की हानि क्योंन भरदी? का आज कल के सुशिचित ईसाई अंगर ज लोग इनगवां हों का भो मानते होंगे? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पहे हैं॥ ६८॥

००—देखी लोग एक अर्धाङ्गी को जी खटीले पर पड़ा या उसपास लागे श्रीर ग्रीश्चन जन का विश्वास टेख के उस अर्थाङ्गी में कहा है पुत्र टाटम कर तेरे पाप जमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चान्तापके लिये दुला मैं आया है। म॰ इं। प॰ ८। श्रा॰ २। १३॥

मभी चल-यह भी बात वैसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जी पाप चमा करने की बाद है वह केवल भोने लीगी की प्रकीभन दें कर फमाना है जैसे दूसरे ने पीये मदा भाग और अफीम खाये का नथा दूमरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे हो किसी का किया हुया पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वहीं भीगता है यही दूखर का न्याय है यदि दूमरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं से लेवें वा कर्काओं ही को यया योग्य फल देखर न देवे तो वह अन्यायकारों ही जावे देखी धर्म ही कल्याणकारक है देसा वा अन्य काई नहीं श्रीर धर्माकाशों के लिये ईसा शादि की कुछ शावश्यकता भी नहीं श्रीर न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥००॥

०१ — योशने अपने वारह शिष्यों को श्रपने पास बुला के उक्के अशु अभूती पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग। और हर एक व्याधी की चंगा करें बोलने हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुमारे पिता का आका तुम में बोलता है। मत समभो कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खड़ा चलवाने को आया हूं में मनुष्य को उस की पिता में और वेटी को उस की मासे भीर पतोहू को उस की सास में अलग करने आया हूं मनुष्य के घर ही के लोग उस की बेरी होंगे॥ आ०। रेठ। ३५। ३६। इं-म० प० १०। भा० १३॥

समीच क-ये वेही शिष्य हैं जिन में से एक २०० तीस रूप ये के लोभ पर इंसा की पक हावेगा और अन्य बद स कर असग २ भागेंगे भला यें बात जब विद्या ही से विद्य हैं कि भृती का आना वा निकासना विना औषिध वा प्रध्य के व्याधियों का छूटना सृष्टिक्रम से असंभव है इस लिये ऐसी र वाती का मानना अचानियों का काम है यदि जीव वो ल ने हारे नहीं ईखर वो ल ने हारा है तो जीव क्या काम करते हैं ? और सख वा मिष्याभाषण का फल सुख वा दु:ख को ईखर ही भोगता हागा यह भी एक मिष्या वात है । और जैमा ईसा फूट कराने छीर सहामें को भाया था वहीं आज कल कल ह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी तुरो बात है कि फूट कराने में सबेधा मनुष्यों को दु:ख होता है और ईमाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समभ लिया होगा क्यों कि एक दूसरे की फूट ईसा ही भक्की मानता था तो से क्यों नहीं मानते हींगे ? यह ईसाही का काम होगा कि घर के लोगों के प्राय घर के लोगों की प्राय खें पर की लोगों की प्राय खें होगीं की प्राय खें होगीं की प्राय खें हो सान की सान होगी की स्थान यह खें है प्राय का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२-तब योग्रमें छम से कहा तुद्धारे पाम कितमी रोटियां हैं उन्हों में कहा सात भीर कोटी मक लियों तब उस में लोगों को भूमि पर बैठमें की श्राचा हो तब उस में उन सात गिटियों को भीर मक लियों को हन्य मान के तोड़ा और अपनी शिष्यों को दिया और शिष्यों में को दिया भी मब खार्क तम हुए और जो दुक हो बच रहें उन के मान टोकरे भरे उठाये जिन्हों में खाया मां स्त्रियों और बाल को का का है चार सहस्व पुरूप थे ॥ इं म ० प० १५। भा ० रे४। रे५ रे६। २०। रूट । २८॥ समी चक - अब टेखिये! क्या यह भाज कल के भूठे सिढ़ी और इन्ह जािल भादि के समान कल की बात नहीं है उन रोटियों में अन्य रोटियां कहा से आ गई? यदि ईसा में ऐसी सिढ़िया होतीं तो भाष भूखा हुआ गूनर के फल खाने की क्यों मट का करता था भपने लिये मिटी पानी भीर पत्थर चािर में मोहन में गांटियां क्यों न बना ली? ये सब बातें लड़कीं के खेलपन की हैं जैसे कितमें ही साधु बैरागी ऐसी कल की यातें करके भोिल मनुष्यां को ठगते हैं वसे हो ये भी हैं॥ ०२॥

७३-श्रीर तब यह हर एक मनुष्य की उस के कार्य्य के शनुसार फल देगा इंक्स० प०१६। श्रा०२०॥

समीचक — जब कभी निसार फल दिया जायगा तो ईसायी का पाप चमा हीने का उपदेश करना व्यथे है और वह सच्चा ही तो यह भूता ही वे यदि कीई कई कि चमा करने के योग्य चमा किये जाते भीर चमा न करने योग्य चमा नहीं किये जाते हैं यह भो ठीज नहीं क्यों कि सब कर्मी के फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७३॥

98-ई षिष्णासी श्रीर एठीसे लोगों मैं तुम में सत्य कहता हुंयदि तुम की राईके एक दान के तुन्य विश्वास होती तुम इस पष्टाड़ से जी कही गे कि यहां से वहांचलाजाय वह चला जायगा श्रीर काई काम तुमसे श्रसाध्य मही होगा। इं० मं० प०१ शश्रा०१ शर्थ। २०॥

समी खक - श्रव जी ईसाई लीग उपदेश करते फिरते हैं कि - श्रश्नो हमार मत में पाप चमा अराजी मृति पात्री पादि। वह सब मिष्या है। क्यों कि जो ईसा में पाप क्छाने विखास न जमाने और पविष करने का माप्तर होता ता अपने शिष्यों के द्यात्माद्यों की निष्पाप विष्यामी पवित्र क्यें। न कर्रहेता? जी द्रेमार्कसाथर घूमते थे जब उन्हीं की शुद्ध विश्वासी श्रीर जच्याणा न कर सका तो वह सरे पर न जाने कहा है ? इस समय किसी की पवित्र नहीं कार सकी गा जब ईसा की चेले बाई भर विश्वास से रहित धे और उन्हों ने यह इंजील पस्तक बनाई है तब इस का प्रमाण नहीं ही सकता क्यों कि जो अविकासी अपिवतातमा श्रावसीं मनयां का लेख होता है उस पर विजास करना कल्यास को इसका कारी वाले मन्यां का काम नहीं ओर इमी से यह भी सिंड ही सकता है कि जो ईमा का यह वचन मचा है तो कि मी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात देसान नहीं है जी कोई कई कि इस में पूरा का घोड़ा विण्वास हैती उस में कहना कि आप इस पहाड़ की मार्ग में में हठा देंवें यदि उन की इंटान में इंट जाय तो भी पृत्रा विश्वाम नह किन्तु एक राई के दान के बना-बर है और जीन हठा सके दो समकी एक छींठा भी विज्ञास इसान अर्थाद धनी का ईमाइयों में नहीं है यदि कोई अहं कि यहां अभिमान श्रादि दीषी का नाम पहाड है तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा हातो मुन्दे असे को दो भूतग्रस्ती को चंगा कहना भी आनमी अज्ञानी विषयी और अंती की बाध करके सचेता जागन किया होगा को ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा होता तो स्वशिकी को ऐसा क्यों न कर सकता? इस लिये असम्भव बात कहना इसा की अज्ञानता का प्रकाश करता भला जी कुछ भी ईमा में विद्या हीतो ती ऐसी अटाट्ट जंग-क्लीपन की बात क्यों कह देता? तथापि ( यत्र देशे दूमः नास्ति तर्वेरण्डी दूणायर्त) हक्क सब में बड़ा और अचछा गिना जाता है वमें जिस देश में कोई भी हक नहीं तो उस देश में एरण्ड का होनामा ईसाकाभी दीना महाजंगली देग में ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गणना है। सकती है १॥ ७४॥

७५ — मैं तुम्हें सचकहता हूं जो तुम मन न फिराघो श्रीर बासकी की समान न ही जाश्रो ती स्वर्ग ने राज्य में प्रश्रेय करने पाश्रो में ॥ इं० म० प० १८ । ग्रा० २ ॥

समीचन — जब अपने ही इचछ। में मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पृष्य कभी नहीं ले सकता ऐसा मिंड हीता है और बालक के समान हीने के लेख में यह विदित हीता है कि ईसा का बातें विद्या और सृष्टिक्रम में बहुत सी विरुष्ठ थीं और यह भी उसके मन में था कि सोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछे गाई कुछ भी नहीं शांख मीच के मान लेंबें बहुत में इसाइयों की बाल बुडि बत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या में विश्व बातें क्यों मानतें? श्रीर यह भी मिड हुशा जी इसा श्राप विद्याहीन बाल बुडिन हीता ती श्रन्थ को बाल बत् बन ने का उपदेश क्यों करता? क्यों कि जो जैसा हीता है वह दूसरे की भी श्रपनें सदृश बनाना चाहता ही है ॥ ७५॥

०६ — मैं तुम में सच कहता हूं धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन हिंगा फिर भी में तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से जंट का सूर्र के नाफें में से जाना सहज है। दं० म० प० १८। आ० २३ | २८॥

ममीसक—इस से यह सिंह होता है कि ईसा द्रिष्ट्र या धनवान् लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते हो गे इस लिये यह लिखा ही गापरन्तु यह बात सचनहीं क्यों कि धनार्थ्या और द्रिष्ट्री में अच्छे बुरे हीते हैं जी कीई अच्छा काम कर वह अच्छा और वृग कर वह बुरा फल पाता है और इस में यह भी मिड हीता है कि ईमा ईश्वर का राज्य कि देश में मानता धा मबेल नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर हो नहीं जी ईश्वर है उस का राज्य सर्वत्र है पुन: इस मंग्रवेश कर गावा न करेगा यह कहना के बल अविद्या की बात है और इस में यह भी आया कि जितने ईसाई धनाट्य हैं क्या वे सब नरक ही मंजायगिश्योर दरिष्ट्र सब स्वर्ग में जायंगि भना तिनक सा विचार तो ईमामसोह करते कि जितनी सामयो धनाट्यों के पाम होतो है उतनी दरिष्ट्रों के पास नहीं यदि धनाट्य लोग विवेक से धन्में मागे में व्यय करें तो द्रिष्ट्र नोच गति में पड़े रहे और धनाट्य उत्तम गति की प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

00—योशू ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता है कि नई सृष्टि में जब मन्त्र का पृत्र अपने ऐखर्थ के सिंहामन पर बेठे गा तव तुम भी जो मेरे पोई ही लिये ही बाहर सिंहामनी पर बेठ के इस्लाइल के वाहर कुली का न्याय करी में जिम किसी ने मेरे नाम के लिये घरीं वा भाइयों वा वहिनी वा पिता वा माताका स्तो वालड़की वा सृमि की त्यागा है सो सी गुणा पावे गा और अनन्त जोवन का अधिकारी हीगा॥ इं०। म०। प० १८ आ० २८। २८॥

सभी चना — अब देखिये! ईसा के भीतर की जी ला कि सेरे जाल से मरे पी के भी लेग न निकल जायं और जिस ने ३० क्यये के लोभ से अपने गुक की पकड़ा मरवाया वैसे पानी भी इस के पास सिंहासन पर बें दें गं और इस्लाइल के कुल का पज्ञपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ भीर अन्य कुलीं का न्याय की गं अनुमान हीता है इसी से ईसाई लीग उसाइयों का बहुत

पचपात कर किसी शिर ने काने की मार दिया ही ती भी बहुधा पचपात से निरंपराधी कर के छ देते हैं ऐसा ही ईसा ने स्वर्ग का भी न्याय हीगा और इस से बड़ा दोष आता है की कि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक (क्यामत) के रात के निकरा एक ती आदि से अन्त तक आयाही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी ममय न्याय ही गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जी नरक में काय गा भी अनत्त कान तक नरक भीगे और जी स्वर्ग में जाय गा वह सदा स्वर्ग भीगे गा यह भी बड़ा अन्याय है क्यों कि अन्त वाने साधन और कर्मी का फल अन्त वाना हीना चाहिये और तुख्य पाप वा पुख्य दी जीवीं का भी नहीं ही सकता इस लिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाने अनेक स्वर्ग और नरक ही तभी सुख दुःख भोग सक ते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं ध्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वर कत वा देसा ईश्वर का बटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अन्य की वात है कि कदापि किसो के मा बाप सी सी नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि सुस्तमों ने एक की ७२ स्वयां बहिश्त में मिलती है लिखा है ॥ ७० ॥

०५-- भोर की जब बहन घर की फिरजाता या तब उस की भूख नगी श्रीर मार्ग में एक गूलर का हुछ देख के बह उस पास श्राया परन्तु उस में श्रीर कुछ न पाया केवल पत्ती श्रीर उस की कहा तुभा में फिर कभी फल न सर्गेग इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त मूख गया। इं० म० प० २१। श्रा०। १८। १८॥

समीलक—सब पादरी लोग देसाई कहते हैं कि वह बड़ा ग्रान्त ग्रमान्वित श्रीर कोधादिदीपरहित था परन्त इस बातको देख कोधी ऋत का जानरहित ईसा था श्रीर वह जंगली मनुष्यपन के स्वभाव युक्त वर्त्तता था भना जो जड़ पदार्थ है उस का क्या अपरात्र था कि उस की ग्रापदिया श्रीर वह मूख गया इस के ग्राप से तो न सूख होगा किन्तु कोई ऐसी श्रीवधी डालने से सख गया हो तो शायर्थ नहीं॥ ७८॥

७८—उन दिनों क्षेत्र के पीक तुरन्त मूर्ध अधियारा हो जायगा और चांद अपनी ज्याति न देगा तारे आकाश से गिर पहेंगे और आकाश की सेना खिगजाय गी। इं० म० प० २४। आ० २८॥

समीजन वाइ जी ईसा तारीं को जिस विद्यासे गिर पड़ना चाप ने जाना और त्राकाय की सेना कीन सी है जो डिग जाय गी? जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ताती अवश्य जान सेता कि ये तारे सब भूगों सह हैं क्यों कर गिर्देग इस से विदित होता है कि ईसा बढ़ई के जुल में उत्पन्न हुआ था सदा लका है चोरना छीलना काटना भीर जोड़ना कर्ला रहा होगा जब तरंग उठा कि मैं भी इस जंगली देश में पैगंबर ही मकूंगा बात करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली भीर बहतसी बुरोबहां के लीग जंगली धेमान बैठे जैसा आज कल दूरीप देश उन्नति युक्त है वैसा पूर्व होता तो इस की सिंहाई कुछ भी न चलतो अब कुछ विद्या हुए प्रधात्भी व्यवहार के पेच भीर हठ से इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वधा सत्य वेदमार्ग की भीर नहीं मुकत यही इन में न्यूनता है। ०८॥

८०-बाकाम श्रीर पृथ्वि टल जांद्या परंतु मेरी बातें कभी न टलें गी॥ इं० म० प० २४। श्रा० ३५॥

सगीचक-यह भी बात अविद्या और मृखिताकी है भला आकाय हिल कर कहां जायगा जब आकाय अति सूच्या होने में मैंने में दोखता नहीं तो इस का हिलना कीन देख सकता है श्रीर अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यीं का काम नहीं ॥ ८०॥

८१-तब वह उन में जी बांद्रे श्रीर हैं कहेगा है स्वापित सोगी मेरेपास में उस श्रनल श्राग में जाश्रो जी श्रीतान श्रीर उस के दूती के लिये तैयार की गई है हुं में पे २५। श्रा० ४१॥

समोलक मला यह कितनी बड़ी पद्यपात की बात है जो अपने शिय हैं उन को खगे और जो दूभर हैं उन को अनन्त आगम गिराना परंतु जब आकाश हो न रहेगा लिखा तो अनन्त आग नरक बहिफ्त कहां रहेगी? जो शैतान धीर उस के दूतीं को इंखर न बनाता तो इतनी नरक को तैयारो क्यों करनी पड़ती? भीर एक जैतान ही ईखर के भय में नडरा तो वह ईखर ही क्या है क्यों कि उसी का दूत ही कर बागों है। गया और ईखर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदी यह में नड़ाल सका न सार सका पुनः उस की ईखरता क्या जिस ने ईसा की भी चालीस दिन दुः ख दियाः ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईखर का बेटा हीना व्यर्थ हुआ इस लिये ईसा ईखर का न बेटा और न बायवल का ईखर, ईखर हो सकता है ॥ ८१॥

दर-तब बारह शिष्टों में से एक यहदाह इस करियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों की पास गया भीर कहा जो में योग्र को श्राप लीगी के हाथ पकड़ वाज तो श्राप लीग सुभी क्या दिंग उन्हों में उसे तीस रुपये देने की ठहराया॥ इं॰ मं॰ प॰ २६ श्रा॰ १४। १५॥ समी च्या - अब देखिये! ईसा को सब करामात श्रीर ईखरता यहां खुल सद्दे क्यों कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साचात् संगसे पवित्रातमा न हुआ तो श्रीरों को वह मरे पीके पविवातमा क्या कर सर्वगा? श्रीर उस के विष्वासी सोग उस के भरीं में कितने उगाये जाते हैं क्यों कि जिस ने साचात् संबंध में शिष्य का कुक काल्याण न किया वह मेरे पीके किसी का करयाण क्या कर सर्वगा? ॥ ८२॥

दर—जब व खाने थे तब थीश में रोटी ले से धन्यबाद किया और उसे तोड़ के शिषीं को दिया और कहा लेशों खाओं यह मेरा देह है और उस ने कटोरा ले से धन्यवाद माना और उन को दें के कहा तुम सब इस से पियों क्यां कि यह मेरा लोहू अर्थात नये नियम का है ॥ इंश्म० प० २६। आ० २६। २०। द२॥

सभी चक- भला यह ऐसी बात को उसी सभ्य कर विना अविदान् जंगला मनुष के, शिष्यां से खान की चीज को अपन मांस और पीन की चीजों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लाग प्रभु भोजन कहते हैं अर्थान् खान पीन की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की मावना कर खात पीत हैं यह जितनी बुरो बात है? जिल्लों ने अपने गुरू के मांस लोहू का भी खान पीन की भावना से न छाड़ा तो और की कैसे छाड़ सकत हैं १॥ ८२॥

८४ — श्रीर वह पिता की श्रीर जब टी के टीनों पुत्रों की अपन संग ले गरा श्रीर शिक करने श्रीर बहुत उदास हीने लगा तब उस में उन से कहा कि मेरा मन यहां लो श्रीर वह के वह में भरने पर हूं श्रीर थाड़ा श्राग बढ़ के वह मुह के बल गिरा श्रीर प्रार्थना की है मेरे पिता जो ही सकी ती यह कटीरा मेरे पास से टल जाय । दं० म० प० २६। श्रा० २०। २८।

समीलन-देखा। जी वह नेवल मनुष्य न हीता ईग्बर का बैटा और विकास दर्शी षीर विद्वान हीता तो ऐसी अधीरय चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विद्वित हीता है कि यह प्रपंच ईसान अधवा उसने चेलीं ने भृट्रमूट बनाया है कि वह ईग्बर का बैटा भूत भविष्यत् का बिला षीर पाप चमा का कर्ला है इस से समस्मना चाहिय यह नेवल साधारण सुधासचा अविद्वान् था न विद्वान्,न योगी,न सिह था॥ ८४॥

८५ — वह ी लता ही या कि देखे। यहूदाह जी वारह प्रिष्यों में से एक या आ पहुंचा और ले।गों के प्रधान या जकी भीर प्राचीनों की ओर से बहुत ले।ग खड़ और लाठियां लिये उस के संगयीय के पकड़वाने हारे में उन्हें यह पता दिया था जिस की में चूंबूं उसकी पकड़ी श्रीर वह तुरूत यीशु पास श्री की ला हंगुरू प्रणाम और उस की चूमा। तब उन्हों ने योगु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब मब

शिष्य उसे के। इन्ने भागे अन्त मंदी भूठे माती आ के बाले इस ने कहा कि सै ई खर का मन्दिर छ। सकता हुं उसे तीन दिन में फिरवना सकता हुं तब महायाजक खड़ा ही बीश से कहा क्या त कुछ उत्तर महीं देता ये लेगि तर विश्व क्या साची देत हैं परन्तु योग्र चुप रहा दूस पर महायाजक ने उस से कहा मैं तुम्के जीवर्त दूं खर की कियादिता हूं हम से कह तूई खर का पुत्र खोष्ट है कि नहीं योश उस से बाला तू ता जाइ चुका तब महायाजक में अपने वस्त्रफाड़ के कहा यह ईखर की निन्दा कर चुका है अब हम साचियों का भीर क्या प्रयोजन देखी तुम न अभी उस के मुख से ईम्बर्की निन्टा सुनी है श्रव क्या विचार कर्त है। तब उन्हीं ने उत्तर दिया वह बध के बोग्य है तब उर्क्रामि उस के सुंह पर यंका और उसे घंसे मारे औरी ने बपेड़े मार के कहा ई खीष्ट हम से भविष्यत् वाणी वील किस में तुभी मारा पितरस बाहर भगने मंबैठा था भीर एक दासी उस पास आर्क वाली तु भी यीश गालीला के संग या उन्हों से सभी के साम ने सुकार के कहा में नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर हिंबही में गया ता दूसरी दासी ने उसे देख के जा लोग वहां घे उन में कड़ा यह भो थीश नासरों के संगधा। उस ने क्रिया खा के फिर सुकरा कि मैं उस मनुष्य की नहीं जानता है तब वह धिकार दे कर देने भीर क्रिया खाने लगा कि में उस मनुष्य की नहीं जानता हूं ॥ इं० म० प० २६। आ० ४०। ४८ । ४० । ६९ । ६२ । ६२ । ६४ । ६४ । ६६ । ६० । ६८ । ७० । St 1 52 1 58 11

ममीसक-शब देव लीजिंगे कि जिस का इतना भी सामर्थ वा प्रताप नहें था कि अपने चेल का टढ़ विश्वासकरा सर्क और वे चेले चाहे प्राण भी की न जात तो भी अपने गुरु का लाभ से न पकड़ाने न मुकरते न मिष्याभाषण करते न भूठी किया खात और ईसा भी कुछ करामातो नहीं था, जैसा तीरेन में लिखा है, कि—लूत के घर पर पाहुनी की बहुत से भारने की चढ़ आये थे वहां ईखर के दे। दून थे उन्नी ने उन्नीका अन्धा कर दिया यद्यपि वह भी बात असंभव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्था न था और आज कस कितना भड़वा उस के नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्वा है भला ऐसी दुई या से भरने से आप स्वयं भूभ वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण काइता ती अच्छा था परन्तु वह बुखि विना विद्या के कहां से उपस्थित है। वह ईसा यह भी कहता है कि—॥ ६५॥

८६-में सभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों को बारह संताओं से अधिक पहुचा न देगा॥ इं० म० प० २६। आ०५३॥ समी चन-धमकाता भी जाता भपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता पर जुक भी नहीं कर सकता देखा आयर्थ की बात जब महा याजक ने पूका था कि ये लोग तर विषढ़ साची देते हैं इस का उत्तर दे ती ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्यों कि जो सच था वह वहां अवध्य कह देता तो भी अच्छा हीता ऐसी बहुत सी अपने घमंड की बातें करनी उचित न थीं और जिहाें ने ईसा पर भूंठ टोष लगा कर मारा उन की भी उचित न था क्यों कि इसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के विषय में उन्हों ने किया परना वे भी तो जंगली थे न्याय की बातों की क्या समभें ? यदि ईसा भूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी बुराई न वर्तत तो दीनां के लिये उत्तम काम था परना इतनी विद्या धम्मीत्मता और न्यायशीलता कहां से लावें? ॥ पई॥

८०-योश अध्यत त्रामे खड़ा हुया और अध्यत्त ने उस से पूका क्या तृ यहू दियों का राजा है योग ने उस से कहा आप हो तो कहते हैं जब प्रधान याजक क्रीर प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तून हीं सुनता कि ये लीग तर विरुद्ध कितनी माची देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस की उसर न दिया यहां नों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलात ने उन से कहा ती मैं योगु से जी खोट कड़ावता है क्या करूं सभी ने उस से कड़ा वह क्रूग पर चढ़ाया जावे और ग्रीमु का काड़ि मार के क्रूण पर चटा जाने का सींप दिया तब अध्यक्त की धार्त्री ने थौग्र का भध्यच भुवन में ले जाके सारी पसटन उस पास इकट्ी की श्रीर उन्नी ने उस का वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और कागरों का सुकुट गृत्य के उस के शिर पर रक्वा और उस के दिसने शाय पर नकीट दिया और उस के भाग घटने टेक के यह कह के उसे ठट्ठा किया है यिह्न दियों के राजा प्रणास श्रीर उच्चीने उस पर धूंका श्रीर उस नर्कट को ले उस की ग्रिर पर माराजब वे **उस से ठट्ठा कर चुके तब उस से वह बागा उतार के मसो का वस्त्र पहिरा** के उसे अपूर्य पर चढ़ाने को लेगये जब वेएक स्थान पर जो गला गया था अर्थात् खीपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने सिकेंमें पिक्त मिला के उसे पोनी को दियापरन्तु उस ने चौख के पोना न चाहा तब उन्हों में उसे क्रूग पर चढ़ाया श्रीर उन्हों ने उस का दोषपत्र उस के ग्रिर के उत्पर लगाया तब दी डाकू एका टिंहिनी भीर और दूसरा वांई क्रीर उस के संग क्रूप्री पर चढ़ाये गये जो सीग उधर से पाते जाते थे उन्हें। ने भपने धिरां इता के और यह कह के उस की निन्दा

समीत्रक सबेधा थीय के साथ उन दुष्टी ने बुरा काम किया परन्तु यीय का भी दोष है क्यों कि देश्वर का न की दे प्रय न वह किसी का बाप है क्यों कि जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का श्वसुर श्याला संबन्धी श्रादि भी होवे श्रीर जब श्रथत में पूछा था तब जैसा सच था उत्तर रेना था श्रीर यह ठीक है कि जी र श्रायथ्य कम्म प्रथम किये हुए सच होते ती श्रव भी क्र्य पर में उत्तर कर सब की अपने शिष्य बना लेता श्रीर जो वह देश्वर का पुत्र होता तो देश्वर भी उस को बचा लेता जो वह निकालद्यों होता तो सिकें में पित्र मिले हुए की घीख के क्यां को हता वह पहिले ही से जानता हाताश्रीर जी वह करामातो हाता पुकार दे प्राण क्यों त्यागता? इस से जानना चाहिये कि चाही कितनी ही चतुराई करे परन्तु श्रन्त में सचर श्रीर भूतर ही जाता है इस से यह भी सिब हुशा कि यी श्र एक उस समय के जंगली सनुष्यों में से कुछ श्रव्हा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र श्रीर न विद्यान था क्योंकि जी ऐसा हीता तो ऐसा वह दु:ख क्यों भीगता?॥ ८०॥

८८-श्रीर देखा बड़ा भूइंदोल इश्रा कि परमेखर का एक दूत उतरा श्रीर श्रा के कबर के द्वार पर में पत्थर लुढ़का के उसपर बैठा वह यहां नहीं है जैसे उस में कहा वैसे जी उठा है जब वे उस के शिष्टों की संदेश जाती थी देखा यीश उन से श्रा मिला कहां कल्याण ही श्रीर उन्हों ने निकट शा उस के पांव पकड़ के उस की प्रणाम किया तब यीश में कहा मत हरी जाकी मेरे भाइयों से कह दी वह गाली स

की जावें और वहां वे मुभी देखेंगे रय। रह ग्रिथ गालील की उस पर बत में गये जी यौश में उन्हें बताया था भीर उन्हों न उसे देख के उस की प्रणास किया पर कितनों की सन्देह हुआ दीश ने उन पाम आ उन से कहा स्वर्ग में और प्रथि वी पर समस्त अधिकार मुक्त की दिया गया है और देखी में जगत् की अन्त लीं सब दिन तम्लारे संग हूं। इं० म० प० २८ | आ०२। ६। ८। १०। १६। १०। १८। २०॥

समीचक-यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि स्ष्टिकम श्रीर विद्याविकड है प्रथम द्रीखर के पास द्रतें का हीना उन की जहां तहां मेजना उपर से उतर ना क्यात हसी लटारी काले क्टरी के समान देखर की बना दिया? क्या उसी ग्ररीर से स्वर्गकी गया और जी उठा ? क्योंकि उन स्तियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम विया तो क्या वही ग्रशीर था रिग्नोर वह तीन दिन लां सड क्यां न गया रिग्नोर अपनी सुख से सब का अधिकारी बनना कंटल दंभ की बात है ग्रिष्टांसे मिलना श्रीर उन से सब बातें करनी असंभव है क्यां कि जांचे बातें सच हां तो आज कस भी काई क्यों नहीं जी उठते श्रीद उसी प्रदीर में स्वर्ग की की नहीं जाते ?। यह मती र चित अंजील का विषय है। चुका मार्क रिचत बंजील के विषय में लिखा जाता है अब ॥८८॥

# मार्क रचित इंजील

८८-यह क्या बढ़ई नहीं। बूं० मार्क प० ६ । आ० २॥

मभीजक-श्रसल में यूसफ बढदेशा इस लिये देमा भी बढदे था कितरी हो वर्ष तक बढदें का काम करता या पद्मात् पगंबर बनता २ अबर का बैटा ही बन गया भीर जंगली ले।गां ने बना लिया तभा बड़ी कारोगरी चलाई काट कूट फूट फाट करना उस का काम है। दर !!

स्वारित रंजील ॥ ८०—योश में उस से कहात्मकों उत्तम कों कहता है काई उत्तम नहीं एक अर्थात् ईम्बर ॥ लू० प०१८ । श्रा०१८ ॥

समीचन-जब ईसा ही एक प्रदितीय देखर कहता है तो देसाइयों ने पवि-नातमा पिता और पुत्र तान कहां से बना लिये । ॥ ८०॥

८१-- तब उसे हेरोद के पास भेजा हराद यीश की देख के श्रति श्रामन्दित इपाक्यों कि वह उस को बहुत दिन ने देखन चाहता या दमलिये कि उस की विषय में बहुत सी बातें सुनी थी आर उस का कुछ आयर्थ कमी देख में की उस को आसा हुई उस ने उस से बहुत बातें पूंछी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया। लुका । प० २३। पा० । ८। ८॥

# सलार्धप्रकाशः॥

समी॰—यह बात मसीर चित में नहीं है इस लिये ये साची बिगड़ गये क्यों कि साची एक से हीने चाहियें भीर जी ईसा चतुर भीर करामाती होताती (हराद की) उसर देता और करामात भी दिखसाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या शीर करामात कुछ भी न थी॥ ८१॥

#### यो इनरचित सुसमाचार

८२-ग्रादि में बचन था ग्रीर बचन देखर के संग था भीर बचन देखर था। वह ग्रादि में देखर के संग था। सब आहर उस के द्वारा मृजा गया श्रीर जी सृजा गया है आहर भी उस विना नहीं सृजा गया। उस में जीवन था श्रीर वह जीवन मनुष्यीं का उजियाला था। प०१। श्रा०१। २। १।४॥

समी । नादि में वचन विना वता की नहीं ही सकता श्रीर जी वचन देखर की संग या तो यह कहना व्यय हुआ भीर वचन देखर कभी नहीं ही सकता क्यों कि जब वह आदि में देखर के संग या तो पूर्व वचन वा देखर या यह नहीं घट सकता वचन के हारा सृष्टि कभी नहीं है। सकती जबतक उस का कारण न ही और वचन के विना भी चुप चाप रहकर कक्षी सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्या या दस वचन से जीव अनादि मानी गी अनादि हैं तो आदम के नथूनों में खास फूं कना सूठा हुआ और क्या जीवन मनुकी ही का उजियाला है प्रवादि का नहीं ॥ ८२ 1)

८२-भीर वियारी के समय में जब भौतान गिमोन वी पुत्र यिष्ट्रा इस्करि योती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाला चुका था। यो । प०१३। भा०२॥

समी ०-यह बात सन नहीं क्यों कि जब कोई ईसाइयों से पूंछे गा कि ग्रेतान सब को बह काता है तो ग्रेतान को कौन बह काता है जो कहां ग्रेतान आप से आप बहक सकते हैं पुन: ग्रेतान का क्या काम भीर यदि ग्रेतान का बनाने भीर बहकारी वाला परमेख्वर है तो वही ग्रेतान का ग्रेतान ईसाइयों का ईखर ठहरा परमेख्वर हो ने सब को उस की हारा बह काण मला ऐसे काम ईखर की हो सकते हैं? सन तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का भीर ईसा ईखर का बेटा जिल्लों ने बनाये वे ग्रेतान ही तो ही किन्तु न यह ईखरकत पुस्तक न इस में कहा ईखर श्रीर न ईसा ईखर का बेटा हो सकता है ॥ ८२॥

८४ — तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करी श्रीर मुभा पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं। श्रीर की मैं जा के तुम्हारे लिये छान तैयार करूं तो फिर आ के तुम्हें अपने यहां ले जार्ज गा कि जहां में रहूं तहां तुम भी रही। यीश ने उस से कहा में ही मार्ग औ सत्य श्री जीवनहूं। विना मेरे द्वारासे कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। जी तुम सुभी जानते ती मेरे पिता की भी जानते ॥ यो०। प० १४ आ० १। २ | ३ । ४। ६। ७॥

समी - अब देखिये ये ईसा में वचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रयत्न न रचता तो उस के मत में कीन फसता क्या ईसा में अपने पिता को ठिके में ले लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईखर हो नहीं क्यों कि ईश्वर किसी की सिफारिय नहीं सुनता क्या ईसा की पहले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुया होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने मुख से स्थाप मार्ग सत्य भीर जीवन बनता है वह सब प्रकर से दंभी कहाता है इस से यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती।। ८४॥

ट्र में तुम से सचर कहता हूं जी मुभ पर विश्वास करें जो लाम में करता हूं उझे वह भी करें गा श्रीर इन से बड़े काम करेगा। यो । पर्व ० १ ८। श्रा० १ २ ॥ समी ० — अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही सुद्धें जिलाने श्राद्ध काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी अव्यक्ष काम कहीं कर सकते तो ईसा निभो श्राव्य काम नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्यों कि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी श्राव्य काम करा गे तो भी इस समय ईसाई कीई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हिये की श्रांख फूट गई है वह ईसा की सुद्धें जलाते श्राद्धि का काम कर्ता मान लेबे॥ ८५॥

८६ — जो अदैत सत्य देखर है। ये। । प०१०। आ०३।।
सभी - जब भदैत एक देखर है तो देसादयी का तोन कहना सबैया मिथा है॥८६॥
इसी वकार बहुत ठिकान अंजील में अन्यथा बातें भरीं हैं।।

# योत्तन की प्रकाशित वाक्य॥

अब शोहन की अद्भुत बातें सुनी :-

29—श्रीर श्रपने २ शिर पर सोने के मुक्त ट दिये हुए थे। श्रीर सात श्रान्न दीपक सिहासन के श्रांग जलते थे जो देखर के साती श्रात्मा हैं। श्रीर सिंहासन के श्रांग कांच का समुद्र है श्रीर सिंहासन के श्रास पास चार प्राणी हैं जो श्रांग श्रीर पोक्टे नेतां से भरे हैं। थे। प्राप्त पर्व 8 । श्रा 8 । प्रा १ । १ ।

समी०—शब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है। श्रीर इन का ईखर भी दीपक के समान श्राम है! श्रीर सोने का सुजुटादि श्राभूषण धारण करना श्रीर श्रामे पीके ने भी का हीना श्रमंभावित है इन बाती की कीन मान सकता है? श्रीर वहां सिंहादि चार पश्च लिखे हैं। ८७।।

८८-श्रीर मैंने सिंहासन पर बैठने हार की दिहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर श्रीरपीठ पर लिखा इश्रा था भीर सात छापी से उस पर छाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने श्रीर उस की छापें तोड़ने के योग्य कीन है। श्रीर न खर्ग मं न पृथिवी पर न पृथिवी के नीवे कीई वह पुस्तक खोलने श्रथवा उसे देखने मकता था। भीरमें बहुत राने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने श्रीर पड़मेश्रथवा उसे देखने के योग्य कीई नहीं सिला। यो०। प्र०। पर्ब० ५। श्रा० १। २। ३। ४॥

सभी०-अब देखिये देसाइंगं के स्वर्ग में सिंहासनीं और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई कार्पों से बंध किया हुआ जिस की खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग भीर एथियो पर कोई नहीं मिला योहन कारीना और पथात् एक प्राचीन में कहा कि वही देसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का दिवाह उसका गीत देखों देसा ही के उपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं परन्तु ये वार्त केवल कथन मान हैं॥ ८८॥

८८— और मैंने दृष्टि की और देखी सिंहासन के और चरों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मिना जैसा बंध किया इग्रा खड़ा है 'जिस के सात सींग और सात नित्र हैं जी सारी पृष्टिवी में भेजे हुए ईम्बर के साती कात्मा हैं।यो०। प्र०। प०५। प्रा०६॥

समी • — यब देखिये! इस यो इन के स्वप्न का मनी यापार उम स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी यह बात इहे कि यहां तो ईसा के दो नित्र थे और सींग का नाम भी नथा और स्वर्ग में जा के सात सींग और सात नित्र बाला हुआ! और वे साती ई खर के आत्मा ईसा के सींग और नित्र बन गये थे! हाय ऐसी बातों को ईसाइयों ने की मान लिया? भला कुछ तो बुडि लाते॥ ८८॥

१००-भीर जब उस ने पुस्तक लिया तब चारी प्राणी और चौबीसी प्राचीन मेम्नि की आगे गिर पड़े और हर एक की पास बीण थी और धूप से भरे हुए सीने की पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं। यो०। प्र०। प० ५। आ॰ ८॥ सभी - भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये बिचारे धूप दीप नेवेदा धार्ति बादि पूजा जिस की करते होंगे ? श्रीर यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्पर-स्तो (मूर्ति पूजा) को तो खंडन करते हैं श्रीर इन का स्वर्ग बुत्परस्ती का घर वन रहा है ॥ १००॥

१०१-शीर जब मिग्ने छापों में से एक की खीला तब मैंने हिन्ट की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के प्रष्ट को यह कहते सुना कि आ श्रीर देखी एक प्रवेत घोड़ा है और जो उस पर केठा है उस पास धनुष् है और उसे मुकुट दिया गया श्रीर वह जय करता हुआ और जय करने को निकला। और अब उस में दूसरी छाप खीली। दूसरा घोड़ा जो लाल या निकला। उस को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे। और जब उस में तीसरी छाप खोलो देखो एक काला घोड़ा है। भीर जब उस में चौथी छाप खोलो और देखो एक पोलासा घोड़ा है। भीर जब उस में चौथी छाप खोलो और देखो एक पोलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम सृत्यु है इत्यादि । यो । प्रश्न पर श्रा० १। २ । ३ । ४ । ४ । ७ । ८॥

समी०— यन देखिए यह पुराणों से भी अधिक मिथा। लीला है वा नहीं? भना पुस्तकों के बन्धनों के कापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके ही गे? यह स्त्री का वरड़ाना जिन्हों ने इस को भो सत्य माना है उन में अविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१॥

१०२ - श्रीर वे बहे छव्द से पुकारते थे कि है स्वामी पिवत्र भीर सत्य कवनी तृ न्याय नहीं करता है श्रीर पृष्टिवी के निवासियों से हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है। श्रीर हर एक को उजला वस्त दिया गया भीर उन से कहा गया कि जबलों तुम्हारे संगी दास भी श्रीर तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलों श्रीर थोड़ी वेर विश्राम करों | योश प्रशाप कर्

समी० — जो नीई ईमाई होंगे वे दी है सुपुर्द हो नर ऐसे न्याय नरामें ने निए रीया नरें गे जो वेदमार्ग का स्वीकार करें गा उस ने न्याय होने में कुछ भो देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिए न्या ईखर की काचहरी ब्राज कल बन्द है ? श्रीर न्याय का काम नहीं होता न्याया ग्रीय निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकें गे श्रीर ईखर को भी बहका कर श्रीर इन का ईखर बहन भी जाता है न्यों कि इन ने कहने से भट इन ने प्रमु से पलटा लंगे लगता है श्रीर दंशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे स्ववैर निया करते हैं प्रान्ति कुछ भी नहीं श्रीर जहां प्रान्ति नहीं वहां दु:ख का न्या पारावार होगा॥ १०२॥

१०३ — भौर जैसे बड़ी वयार से हिलाए जाने पर गूसर के इस से उस के किसे गूसर भड़ते हैं तैसे भाकाग्र के तारे पृथिकी पर गिर पड़े। भीर शाकाग्र पन की नाई जो लपेटा जाता है असग हो गया ॥ यो०। प्र०। प०६। आ० १३। १८॥

समी—अब देखिये योष्टन भविष्यत् वकाने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अंड बंड कथा गाई भना तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर केंसे गिर सकते हैं? और सूर्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों आने जाने देगा? भीर क्या आकाश को चटाई के समान समभता है? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा इकड़ा कर सके इस लिये योष्टन आदि सब जंगली सनुष्य थे उन को इन बातों की क्या ख़वर!॥ १०२॥

१०४-में ने उन की संख्या सुनी इस्लाएस के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख चवालीस सहस्त्र पर छापदी गई यिह्नदा के कुल में से बारह सहस्त्र पर छापदी गई। यो०। प०। प० ७। आ० ४।५॥

समी० - त्या जो बाय विल में ई खर लिखा है वह इस्झाएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का? ऐसा न होता तो उन्हों जंग लियों का साथ क्यों देता? और उन्हों का सहाय करता या दूसरे का नाम नियान भी नहीं लेता दम से वह ई खर नहीं भीर इस्झाएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना भन्या का ता अथवा यो इन को मिथ्या कल्पना है ॥ १०४॥

१०५ — इस कारण वे ईप्बर के सिंहासन के द्यारों हैं द्यौर उस के मंदिर में रात घीर दिन उस की सेवा करते हैं ॥ ग्री० । प्र०। प्र० श्राप्त १५ ॥

समी - नवा यह महा बुत्परस्ती नहीं है ? प्रथवा छन का ईखर देहधारी मन्द्य तुल्य एक देशो नहीं है ? पीर ईसाइयों का ईखर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों कर करते हींगे ? तथा छस को नोद भी छड़ जाती होगी भीर जो रात दिन जागता होगा तो विचित्र वा प्रति-रागी होगा॥ १०५॥

१०६- और दूसरा दूत आने वेदी ने निकट खड़ा इश्रा जिस पास सोने की धूपदानी थी और उस की बहुत धूप दिया गया। और धूप का धूंशा पवित्र लोगों की पार्थनाओं ने संग दूत ने हाथ में से ई खर ने शागे चढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी लेने उस में वेदी की आगभर के उसे पृथिवी पर डाला श्रीर शब्द शीर गर्जन श्रीर विश्वालियां और भूई डोल हुए। यो । प० प। शा० २। शा५॥

समीर - अब दे न्विये स्वर्गतक विदी पूर्ण दोव ने येथ त्र ही से प्राप्ट है। ले से क्या वैद्याशियों के मंदिर से इसाइयां का स्था कर है। लेक पूम साम अधिकां ही है। १०६ ।

१०० - पहिली तृत में तुरका फका शीर लिया में शिली तत खीले थीर शामा हुए और वे पृथियो पर लाले गए और पृथियों को एक तिहाई जला गई : हां। प्राचित का था। था।

समी - वाह ने देसाइयों के भविष्यत् वक्ता । ई प्रवर्ष की दूत, तह ही का प्रवर्ष प्रवत् की हत, तह ही का प्रवर्ष की प्रवत् की लीला केवल लड़की ही का खेल दोखता है । १५०॥

१०८- श्रीर यांच वें दृत ने तुरही फंकी श्रीर सेंग एक तार की देखा जी स्वर्भ में से पृथिवी पर गिरा इश्रा था श्रीर श्रथाह कुण्ड के जाप की कंची उस की दो गई। श्रीर उस ने अधाह कुण्ड का कप खीना भीर कप में से मही भ रही के धुंए की नाई धूंशा उठा। श्रीर उस खुंए में से टिडिड्यों पृथिवी पर निकल गड़े श्रीर जेसा पृथिवी के बीदु भी की श्रीकार होता है तैसा उसे श्रीकार जिल्हा गया श्रीर उन से कहा गया कि उन सनुष्यी की जिन के माथे पर देखर की लाग नहीं है। पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय। योश प्रश्री पर देखर की लाग

ममी — न्या तरही ना ग्रह्म सुन कर तार उन्हीं दृतों पर फीर उसी अर्थ में शिरे होंगे? यहां ती नहीं शिरे भला वह क्षप वा टिडिड्यां भी प्रलय के लिये देखर ने पाली होंगी और छाप को देख बांच भी लेती होंगी कि छाप याली की मत काटी? यह केवल भीले मनुष्यों को डरपा के ईसाई बना लेने का धीखा देना है कि जो तुम ईसाई न हांगे तो तुम की टिडिड्यां काटेंगी एंभी बातें विद्याहीन देश में चल सकती है आर्थावर्त्त में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है? ॥ १०६॥

१०८-श्रीर घुड़ चढ़ों की सेनाश्रों की संख्या बीमकरां इथे। यी गा॰ प॰ ८। शा॰ १६ समी॰ - भला इतने घोड़े खर्ग में कहां ठहरते कहां चरते थीर कहां रहते श्रीर कितना हथा होगा १ बस ऐसे खर्ग, ऐसे ईश्वर श्रीर ऐसे मत के लिये हम सब श्रायों ने तिलां जली दे दी है ऐसा बखेड़ा इसाइयों के शिर पर से भी सर्वश्रतिमान् को लपा से दृर हो जाय तो बहुत श्रच्हा हो॥ १०८॥

११० - और में ने दूसरे पराक्रमी दूत की स्वर्ग से उतरते देखा जी मेघ की बोढ़े, था और उस की ग्रिर पर मेघ धनुष्या और उस का मुंह सूर्य्य की नाई

चौर उस के पांव धाग के खम्भों के ऐसे थं। श्रीर उस में श्रपना दक्षिना पांव समुद्र परश्रीर वांा पृथिती पर रक्षा। थी०। प्र०। प०१०। श्रा०१। २। ३॥

समी॰ -- अब देखिए इन हतीं की कथा जी पुराणीं वा भाटों की कथाश्री से भी बढ़ कर हैं ॥ ११० ॥

१११ — कीर लग्गी की समान एक नकीट मुक्ती दिया गया कीर कहा गया कि लठ देख्द की गन्दि की कीर वेदी कीर उस में की सगन करने हारों की नाप॥ गाँ० । प्र० । प्र० ११ । का० १॥

समी • -यहा तो क्या परन्तु ईसाइयों की तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये चीर नाप जाति है अच्छा है उन का जैसा स्वर्ग है वेसी हो बातें हैं इस लिये यहां उनुभाजन में ईया के अभेराक्यव सांस सोहू की भावना करने खाते पीते हैं आर शिजों में भी अग्र भादि का भाकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है। १११॥

रहर — और स्वर्ग में इंध्वर का मन्दिर खोला गया चौर उस के नियम का सन्द्रक उस के मन्दिर में दिखाई दिया॥ यो०। प०। प०११। चा०१८॥

समोश्निया में जो मन्दिर है सी हर समय बन्द रहता होगा कभी र खीना जाता होगा क्या परमेखर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ? जो बेदोता परमाला सर्वव्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता। हा ईसाइयीं का जो परमेखर आकार वाला है उस का वाहें खर्ग में ही चाहें भूमि में चौर जैसी लोला टंटन पृं प्रकीयहां होती है बैसी ही ईसाइयों के खर्ग में भी। चौर नियम संद्रक भी कभीर ईसाई लोग देखते ही ग उस से न जाने क्या प्रयोजन सिंड करते होंग सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों की भुलाने की हैं॥११२॥

११२—श्रीर एक बड़ा बायर्थ स्वर्ग में दिखाई दिया बर्धात् एक स्त्रों जो सूर्य पहिने हैं श्रीर चान्द सस के पांवां तले हैं बीर उस के श्रिर पर बारह तारों का मुक्ट है। श्रीर वह गर्भवनी होने चिक्काती है क्यों कि प्रसव को पोड़ उसे लगी है बीर वह जनने को पोड़ित है। बीर दूसरा बायर्थ स्वर्ग में दिखाई दिया श्रीर देखों एक बड़ा लाल अजगर है जिस के सात शिर श्रीर दस सींग हैं श्रीर उस के गिरी पर सात राजमुक्ट हैं। श्रीर उस की पूंछने आकाश के तारी की एक तिहाई को खींच के उक्तें पृथिवी पर डाला। यो०। प्र०। प० १२। श्रीर १। २। १। १। १। १।

ममी०-अब देखिये लंबे चौड़े गपोड़े इन के स्वर्ग में भी विचारी स्त्री विझाती है उस का दृ:ख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूंछ किनती बड़ी थी जिस ने तारों की एक तिहाई पृथिवी पर जाला भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़ेर लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिस से सब तारी की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरादी वह अजगर भी उसी की घर में रहता होगा॥ ११२॥

११४— और खर्ग में युद्ध हुन्ना मीखायेल भीर उस ने दूत भनगर से लड़े भीर अनगर श्रीर उस ने दूत लड़े ॥ यो०। प्र०। प० १२। भा० ७॥

समी० - जो कोई ईसाइयों के खर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दु:ख पाता होगा ऐसे खर्ग की यहीं से आण छोड़ हाय जोड़ बैठ रही जहां शांति भंग श्रीर उपद्रव मचा रहें वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

१९५-भीरवह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल भीर ग्रैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो०।प्र०। प०१२।श्रा० ८॥

समी - क्या जब वह गैतान स्वर्ग में या तब सी गों की नहीं भरमाता या ? श्रीर उस की जन्म भर बंदो में विरा श्रयं वा मार कों। न डाला? उस की पृथि वो पर क्यों डालदिया? जी सब संसार का भरमाने वाला गैतान है तो गैतान को भरमाने वाला कौन है ? यदि गैतान स्वयं भर्मा है तो गैतान के विना भरमने हारे भर्मों गे श्रीर जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईग्वर ही नहीं, उहरा। विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी गैतान से उस्ता होगा क्यों कि जो गैतान से प्रवत्त है तो ईश्वर ने उस को श्रपराध करते समय हीं दंड क्यों न दिया ? जगत् में गैतान का जितना राज है उस के सामने सहस्त्रांग्र भी ई-साइयों के ईश्वर का राज नहीं इसी लिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हठा नहीं सकता होगा इस से यह सिब इश्वा कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चीर शादि की गौव दंड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुन: कीन ऐसान बुंबि मनुष्य है जी वैदिक मत की को इसाइयों का ईश्वर नहीं, पुन: कीन ऐसान बुंबि मनुष्य है जी वैदिक मत की को इसाइयों का ग्रीतान तुम पास उतरा है यो । प्र । प ११ । श्वा ११ ॥

## चलार्घप्रकाशः॥

समी॰—क्या वह देखर वहीं का रचन और खामी है? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियीं का रचक और खामी नहीं है? यदि भूमि का भी राजा है तो ग्रेतान को क्यों न मार सका? देखर देखता रहता है और ग्रेतान बहकाता फिरता है तो भी उस को बजता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अक्हा देखर भीर एक समर्थ दुष्ट दूसरा देखर हो रहा है॥ ११६॥

११०—श्रीर बयालीस मास ली युड करने का श्रिधकार उसे दिया गया। श्रीर उस में ईश्वर के विश्व निन्दा करने को अपना मुंड खोला कि उस के नाम की श्रीर उस के तंबू की भीर खर्ग में बास करने हारों की निन्दा करे। श्रीर उस को यह दिया गया कि पवित्र लोगी से युड करे श्रीर उन पर जय करे श्रीर हर एक कुल श्रीर भाषा श्रीर देश पर उस को श्रीकार दिया गया ॥ यो०। प्र० । प० १२। श्रीर १ । ६। ०॥

समी०-मला जो पृथिवी के लोगीं को बहकाने के लिये ग्रैतान ग्रीर पशु श्रादि की भेजे ग्रीर पिवत मनुष्यों में युड कराचे वह काम डाक्जगों के सर्दार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईप्रवर वा ई ख़र के भर्ती का नहीं हो सकता ॥ ११०॥

११८ — श्रीर मेंने दृष्टि की श्रीर देखों मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है श्रीर उस के संग एक लाख चवालीस सहस्त्र ये जिन के माथे पर उस का नाम श्रीर उस के पिता का नाम लिखा है ॥ यो०। प्र०१ प० १४ । श्रा० १॥

समी० — भव देखिये जहां ईसा का बाप रहता या वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता या परन्तु एक लाख चवालीस सहस्त्र भनुष्यों की गणना क्यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्त्र ही स्वर्ग की वासी हुए शेष करें। हों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत जा की देखें कि ईसा का बाप और उन की मेना वहां है वा नहीं ? की हों तो यह लेख ठोक है नहीं तो मिष्या, यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया? को कही स्वर्ग से तो क्या वे पची हैं कि इतनो बड़ी सेना और आप कपर नीचे उड़ कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीय के समान हुआ और वह एक दो वा तोन हो तो नहीं बन सकी गा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईखर चाहिये क्योंकि एक दो तीन भनेक ब्रह्मा हो का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् चूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते॥ ११८॥

११८ — श्रातमा कहता है हां कि वे अपने परियम से वियास करें गे परन्तु उन के कार्य्य उन के संग हो लेते हैं ॥ यो०। प्र०। प०१४। आ०१२॥ समी - दिखिये ईसाइयों का ईखर तो कहता है उन के कमें उन के संग रहें गे घर्षात् कार्मानुसार फल सब को दिये जांय गे श्रीर ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा श्रीर खमा भी किये जायंगे यहां बुडिसान् विचारें कि ईखर का बचन सचा वा ईसाइयों का ? एक बात में दीनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इन में से एक मूंठा श्रवश्य हो गा हम को क्या चाहें ईसाइयीं का ईखर मूंठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११८॥

१२० - श्रीर उसे ई खर ने कोप ने बड़े रस ने कुंड में खाला। श्रीर रस ने कुंड ना रोंट्न नगर ने बाहर किया गया श्रीर रस ने कुंड में से घोड़ों की लगाम तक लोड़ एकसी कोश तक वह निकला॥ यो । प्र । पर १४ । पार १८ । २०॥

समी • - अब देखिये दन ने गपोड़े पुराणों से भी बढ़ कर हैं वा नहीं? देसाइयों का देखर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कीप के कुंड भरे हैं क्या उस का कीप जल है? वा अन्य द्रवित पदार्थ है? कि जिस से कुंड भरे हैं श्रीर सी कोग तक रुधिर का वहना असंभव है क्यों कि एधिर वायु लगने से भट जम जाता है पुन: क्यों कर बह सकता है? इस जिये ऐसी बार्त मिण्या होती हैं॥ १२०॥

१२१ — श्रीर देखी खर्ग में साची के तस्बू का मंदिर खीला गया॥ घी०।

सभी - जो ईसाइयों का ईखर सर्वज्ञ होता तो सानियों का क्या काम ? क्यों कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही नियय होता है कि इन का ईखर सर्वज्ञ नहीं क्यों कि मनुष्यवत् श्रस्प च है वह ईखरता का क्या काम कर सकता है ? निहं निहं पीर इसी प्रकरक में दूतीं को बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उन की सत्य को है नहीं मान सकता कहां तक लिखें इस प्रकरक संविधा ऐसी हो बातें भरी हैं ॥ १२१॥

१२२-श्रीर ई खर ने उस ले जुकामी की समर्थ किया है। जैसा तुम्हें उस नि दिया है तैसा उस की भर देशों श्रीर उस के कामी के श्रनुसार हूना उसे दे देशों यो॰ प्र॰ प॰ १८। श्रा॰ ५। ६॥

समी - देखी प्रत्यच ईसाइयीं का ईग्रवर श्रन्यायकारी है को कि न्याय हसी को काहत हैं कि जिस में जैसा वा जितना कम किया हस को वैसा श्रीर हतना ही फल देना हस से श्रिधक न्यून देना श्रन्याय है जो श्रन्यायकारी की हपासना करते हैं वे श्रन्यायकारी की न हों? ॥ १२२॥

१२२-क्यों कि मेन्त्रे का विवाह आ पहुंचा है और उस की स्त्रीमें अपने को तैयार किया है। यो॰ प्र॰। प०१८। आ॰ ७॥

समी - प्रव सुनिये! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं! क्यों कि ईसा का विवाह ईखर ने वहीं किया पूरुना चाहिये कि उस के खशर सासू शाला दि कीन थे? भीर लड़ के बाले कितने हुए? भीर वीर्य के नाम होने से बल बुढि पराक्रम धायु प्रादि के भी न्यून होने से प्रव तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्यों कि संयोग जन्य पदार्थ का वियोग अवस्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विख्वास में भीखा खाया और न जाने कब तक धोखे में रहें गे॥१२२॥

१२४-भीर उस में अजगर को भर्यात् प्राचीन सांप को जी दियावल श्रीर प्रयतान है पकड़ के उसे सहस्त्र वर्ष लों बांध रकता। श्रीर उस की श्रयाह कुंड में डाला श्रीर बंद करके उसे छाप दी जिस ने वह जब लें। सहस्त्र वर्ष पूरे न हीं तकतां फिर देशों की लोगों को न भरमावे। यो०। प्र०। प० २०। श्रा० २। ३॥

समी०—देखी मक मक निर्म प्रयान की पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बंध किया फिर भी कूट गा का फिर न भरमावे गा ऐसे दुष्ट को तो बन्ही गृह में ही रखना वा मारे विना को इना ही नहीं। परंतु यह प्रयतान का होना ईसारयों का भन्म मान है वास्तव में कुछ भी नहीं नेवल लोगों को डरा के अपने जाल में लान का छपाय रचा है। जैसे किसी धूर्त में किन्हों भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता का दर्भन करार्क किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भ ज बनाकर रक्वा भाड़ी में खड़ा कर के कहा कि यांख मीचलों अब में कहूं तब खोलना खीर फिर जब कहूं तभी भीचलों को म मीचेगा वह अधा हो जाय गा वेसी इन मतवालों की बात हैं कि को हमारा मज़हब न मानेगा वह प्रयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आ या तब कहा देखी! और पुनः योघू कहा कि मीचलों जब फिर भाड़ों में हिए गया तब कहा खोलों! देखा नारायण को सब ने दर्भन किया वैसी खोला मज़हवियों की है इस लिये इन की माया में किसी की न फसना चाहिये॥ १२४॥

१२५-जिस के सनमुख से पृथिवी श्रीर घाकाय भाग गये श्रीर उन के लिये जगह न मिली। भीर मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब स्तकों की ईप्लर के घागे खड़े देखा श्रीर पुस्तक खोले गये श्रीर दूसरा पुस्तक प्रधीत जीवन का पुस्तक खोला गया भीर पुस्तकों में लिखी हुई वातों से मृतकों का विचार उन के कर्मों के स्नुसार किया गया। यो०। प्र०। प०२०। श्रा० ११। १२॥

समी०-यह देखी लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकी गे? श्रीर वे किस पर ठहरें गे? जिन के सामने से भगे। श्रीर उस का सिंहासन श्रीर वह कहां ठहरा श्रीर मुहें परमेख्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेख्वर भी वैठा वा खड़ा होगा? क्या यहां की कचहरी श्रीर द्कान के समान देख्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है। श्रीर सब जीवों का हाल देखर ने लिखा वा उस के गुमास्तों में १ऐसी र बातों से श्रनीखर को देखर श्रीर देखर को श्रनीखर देसाई शादि मत वालों ने बना दिया॥ १२५॥

१२६ — उन में से एक मेरे पास शाया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुल्हिन की अर्थात् मेन्त्रे की स्त्रों को तुम्में दिखाजंगा ॥ यो०। प०। प० २१। आ०८ ॥ समी० — भला ईसा जे स्त्री में दुल्हिन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई मौज करता होगा जो ईसाई वहां जाते हों गे उन को भो स्त्रियां मिलती होंगी और लड़केबाले हीते होंगे और बहुत भोड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भी होंगे। ऐसे स्त्री को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥१२६॥

१२०—श्रीर उस ने उस नत से नगर को नापा कि साड़े सातसी कीय का है उस की लंबाई श्रीर चौड़ाई श्रीर जंबाई एक समान है। श्रीर उस नी उस की श्रीत को मनुष्य के श्रयांत दूत के नाप से नापा कि एक सी चवालीस हाथ की है। श्रीर उस की भीत की जुड़ाई सृष्यंकान्त को थी श्रीर नगर निर्मल सोने का या जो निर्मल कांच के समान था। श्रीर नगर के भीत की निर्वे हर एक बहु मूख पत्थर से संवारी हुई थीं पहिली भेव सृष्यंकान्त की थी दूसरी नीलमणि की तीसरी लालड़ी की चीयो मरकतकी। पांचवीं गोमेदक की हठवी माणिक्य की सातवीं पीतमणिकी श्राठवीं पैरोजकी नवीं पुखराज की दसवीं लहसनिये की एग्यारहवीं धूसकांत की बारहवीं मटींव की। श्रीर बारह फाटक बारह मोती थे एक र मोती से एक र फाटक बना था श्रीर नगर की सड़क स्वक्त कांच के ऐसे निर्मल सोली की थी॥ यो श्रीर प्रारं ही १९०। १८। १८। २०। २१॥

समी - सुनी ईमाइयों ने खर्ग का वर्णन । यदि ईसाई मरते जाते भीर जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े ग्रहर में कैमे समा सके गे ? क्यों कि उस में मनुष्यों का आगम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमूच्य रक्षों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्ब सोने की है इत्यादि लेख केवल मोले र मनुष्यों को बहका कर फसाने की लीला है। मला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो होसकती परन्तु जंबाई साढ़े सातसी कोग क्यों कर हो सकती है यह सर्वशा मिध्या कर्णाल काल्पना की बात है और इतनि बड़े मीती कहां से पाये हींगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में से,यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है ॥ १२०॥

१२८ - और कोई श्रपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करने हारा श्रथवा भूंठ पर चलने हारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा यो । प्रवाप ०२०। श्राव्य १ श

समी ० - जी ऐसी बात है तो ईसाई सीग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो यो हवा स्वप्ने की मिष्ट्या बातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रतेश कभी न कारसका होगा भीर ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्यों कि जब असे ला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जी अभिन पापियों के पाप के भार से युना है वह क्यों कार स्वर्ग वासी हो सकता है १०१२ मा

१२८-शीर श्रव कोई श्राप न होगा श्रीर देखर का श्रीर मेन्त्रे का सिंहासन हस में होगा श्रीर इस के दास इस भी सेवा करेंगे। श्रीर इस का मुंह देखेंगे श्रीर इस का नाम इन के माथे पर होगा। श्रीर वहां रात न होगी श्रीर इन्हें दीपक का श्रथ को जीति का प्रयोजन नहीं क्यों कि परमेश्वर देखर इन्हें ह्यांति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे। योश प्रशाप २२। श्रा० २। ४। ५ ॥

समी०—देखिरे यही दूसाइयों का स्वर्ग वाम क्या दूखर घौर ईसा सिंहामन पर निरन्तर बेठे रहेंगे ? श्रीर उन के दास उन के सामने सदा मुंह देखा करेंगे? श्रव यह तो कहिये तुम्हारे ईखर का मुंह यूरोपियन के सहश्र गोरा वा भ्रफ़रिका वालों के सहश्र काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बंधन है क्यों कि जहां छोटाई बड़ाई है श्रीर उसी एक नगर में रहना भवश्य है तो वहां दु:ख क्यों न होता होगा ? शो मुख वाला है वह दूखर सर्वन्न सर्वेखर कभी नहीं हो सकता॥ १२८॥

१३०-देख में भोषु भाता हुं भीर मेरा प्रति फल मेर साथ है जिसतें हर एक को जैसा उस काकार्य ठहरे गा बैसा फल देजंगा यो । प्रशप २२। आ । १२॥ सभी ०-जब यही बात है कि कार्मान्सार फल पाते हैं तो पापों की चमा कभी नहीं होती श्रीर जो खमा होती है तो इंजील की बातें भूंठी यदि कोई कहे कि चमा करनाभी इंजील में लिखा है तो पूर्वापर विश्व भर्यात् "हल्फ़दरी ग़ी" हुई तो भूठ हे इस का मानना कोड़ देशो श्रव कहां तक लिखें इन की बाय बिल में लाखों वातें खंडनीय हैं यह तो थोड़ासा चिन्ह मान ईसाइयों की बायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतनि हो से बुहिमान सोग बहुत समभ लेंगे थोड़ो सी बातों की कोड़ श्रेष सब भूठ भरा है जैसे भूठ के संग से सल्य भीशव नहीं रहता वैसा हो बाईबस पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सल्य तो विदों के स्वी कार में गरहीत होता ही है। १२०॥

र्ति स्वीसद्यानन्तस्यस्त्रतीस्वासिनिर्मिते सत्यार्थे प्रकाशे सुभाषाविभूषिते सञ्चीन्मतिषये त्रयोदशः समुद्धासः सम्पूर्णः ॥ १३॥

# अनुभूमिका॥ (४)

근 ### 근

को यह १४ चौदहवां समुद्धास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के श्रभिप्राय से अन्य यंथ के मत से नहीं क्यों कि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विष्वास रखते हैं यद्यपि फिर्क होने ने नारण निसी प्रव्ह अर्थ त्र। दिविषय में विषय वात है तथाऽपि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जी कुरान पार्वी भाषा में है उस पर मौ सवियों ने उर्दू मं अर्थ लिखा है उस अर्थ का देव नागरी प्रचर श्रीर श्रार्थभाषान्तर कराके पश्चात भर्वी के बड़े २ विद्वानीं से शुद करवा ने सिखा गया है यदि कोई कही कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहवों के तर्जुमाओं का पहिले खंडन कर पश्चात् इस विषयपर लिखे क्यां कि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्याऽसत्य के निर्णय की लिये सब मतों की विषयों का छोड़। २ जान होने इस से अनुष्यां को परस्पर विचार करने का समय मिले भीर एक दूसरे के दोवों का खंडन कर गुणों का यहण करें न किसी घन्य मतपर न इस मतपर भूंठ मूंठ बुराई वा भलाई लगानी का प्रयोजन है जिल्लु जो २ भलाई है वही भलाई भीर जो ब्राई है वही ब्राई सब को बिदित चोवेन कोई किसी पर भूठ चला सके और न सत्य की रोक सर्व श्रीर सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस की इस्का हो वह न भाने वा माने किसी पर बनात्कार नहीं किया जाता भीर यही सज्जनी की रीति है कि अपने वापराये दीधी को दोष और गुणीं को गुण जान कर गुणीं का ग्रहण भीर दीषों का स्थाग करें भीर इठियों का इठ दुरायह न्यून करें करावें क्वों कि पचपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सब तो यह है कि इस अनिश्चित खणभंग जीवन में पराई श्वान करके लाभ से खयं दिक्ष रहना घीर अन्य को रखना मनुष्यपन से वहि: है इस में जो कुछ विश्व लिखा गया ही उस की सक्जन सोग विदित करदें में तत्पश्चात् जी उचित होगा तो मानाजाय गा क्यों कि यह सेख इठ, दुराग्रह, देशी, हेम, बाद विवाद श्रीर विरोध घटा ने के लिये किया गया है न कि इन को बढ़ाने के अर्थ क्यें कि एक दसरे की हानि कारने से पृथक् रह परस्पर की लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कर्म है। यब यह १४ चौद्षवें समुक्षास में मुसलमानों का मत विषय सब सज्जनों के सामने निवेदन कारता हूं विचार कर इष्ट का यहण चनिष्ट का परित्याग की जिये॥

> श्रलमित विस्तरेण बुडिमहर्येषु॥ इत्यनुभूमिका

# ञ्चय चतुर्दशसमुल्लासारम्भः॥

-----

# श्रय यवनसत्तविषयं व्याख्यासामः॥

इस के आगे सुसलमानी के मतिवषय में लिखें गे। १-आरंभ साथ नाम अक्षाइ के जमा करने वाला दयालु॥ मंजिल १ सिपा रा १ स्रत १॥

समीत्रक-मुसल्मान लीग ऐशा कहते हैं कि यह क़्रान ख़्दा का कहा है परंतु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनाने वाला कीई दूसरा है क्यों कि जी परमेश्वर का बनाया होता ती "त्रारंभ साथ नाम अक्राह की" ऐसा न काइता किन्तु "श्रारंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के" ऐसा काइता ! यदि मनुष्यों को शिचा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं की कि इस से पाप का श्रारंभ भी खुद। के नाम से हो कर उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो यह चमा और द्या करने हारा है तो उसने अपनी मृष्टि में मन्धी के सुखार्थ अन्य-प्राणियी को मार, दारण पोड़ा दिखा कर, मरवा के मांस खाने की याचा की थी? क्या वे प्राणी प्रनपराधी और परमेश्वर के बनाये इए नहीं हैं ? भीर यह भी कहना या कि "परमेण्वर के नाम पर भक्की बातों का आरंभ" बंदी बातीं का नहीं इस कथन में गोल माल है, क्या चोरी, जारी, मिथा भाषणादि श्रधर्म का भी आरंभ परमेखर के नाम पर किया जाय ? इसी से टेख लो क्साई आदि म-सलमान, गाय श्रादि की गली काटने में भी "विस्थिसाइ" इस वचन की पढ़ते 🗣 जी यही इस का पृवींत अर्थ है तो तुराइयां का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान कहते हैं और मुसलमानीं का "खुदा" दयाल भी न रहेगा क्यों कि उस की दया उन पश्यों पर न रही! श्रीर जो सुमलमान लीग इस का श्रधं नहीं जानते तो इस वचन का प्रगट हीना व्यर्थ है यदि ससलमान लोग इस का मर्थ भीर करते हैं तो सुधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥

२~सब मृति परमेश्वर की वास्ते हैं जो परवरदिगार श्रधीत् पालन करने हारा है सब संतार का। श्वमा करने वाला दयालु है ॥ स०१। सि०१। सूरतुल्। फातिहा। श्राध्यत। १।२॥

समी०-जी कुरान का खुद्दा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर खमा और दया करता होता ती पन्य मत वाले और पशु आदि की भी मुसलमानीं के हाथ से मरवाने का इक्म न देता। जी खमा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी खमा करेगा? भोर जी वैसा है तो आगी लिखें गे कि "काफिरों को कृतल करों" अर्थात् जी कुरान और पैगंबर को न मार्ने वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता? इस लिये कुरान ईम्बरक्तत नहीं दीखता॥ २॥

२-मालिक दिन न्याय का तुम्ह ही को इसभित करते हैं और तुमहोसे महाय चाहते हैं। दिखा हम को सोधा राम्हा। मं०१। मि०१। मू०१। आ०३।४।५॥

समी • — क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय कर्ता है इस से तो अंधेर विदित होता है ! उसी की भिक्त करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परंत क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक ममलमानी ही का है वा दूमरे का भी? सुधे मार्ग की सुसलमान क्या नहीं यहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की भीर का तो नहां चाहते ? यदि भला ई मब की एक है तो फिर सुमल्यानी ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूमरों की भलाई नहीं मानते तो पद्मपाती हैं ॥ ३॥

8-उन लोगों का राम्ता कि जिन पर तूनी निश्चामत की श्रौर उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के उत्पर तूने ग्जव अर्थात् श्राव्यन्त क्रोध की दृष्टि की॥ श्रौर न गुगरानि का मार्ग इस को दिखा। मं०१ सि०१। स्०१। श्रा०६। ०॥

ममो० — जब मुमलमान लाग पूर्व जन्म और पूर्व क्रत पाप पृष्य नहीं मानते तो किन्हों पर निश्नामत श्रष्यांत फज़न वा द्या करने और किन्हों पर न करने से खुदा पच्चपातों हां जायगा, क्यों कि बिना पापपुष्य सुख दुः ख देना केवल श्रन्याय को बात है और विना कारण किसो पर द्या और किसी पर कोब दृष्टि वरना भी स्वभाव से वहिः है। वह द्या श्रयवा क्षोध नहीं कर सकता और जब उन के पूर्व संचित पुण्य पाप हो नहीं तो किसी पर द्याभीर किसी पर कांध करना नहीं हो सकता। श्रीर इस सूरत को टिप्पन पर "यह सूरः श्रम्लाह साहिब नि मन्यों के मुख से कहनाई कि मदा इस प्रकार से कहा करें" जो यह बात है तो "श्रक्षिण, वे" श्राद श्रचर भी खुदा हो ने पढ़ाये हो गे ? जो कही कि विना श्रचर ज्ञान के इस सुर: की कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाये श्रीर बीलते गये? जो ऐसा है तो सब जुरान ही कण्ठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा समभना चाहिये कि जिस पुस्तक में पच्चपात को वाते पाई जांये वह पुस्तक ईश्वरक्रत नहीं होसकता, जैसा कि श्रद्वो भाषा में उतार में स्व श्रद्व वालों को इसका पढ़ना

शुगम, अन्यभाषा बोलने वालों की कठिन होता है इसी से खुदा में पचपात त्राता है श्रीद जैसे परमेश्वरने मृष्टिस्थ सब देशस्थ मन्धां पर न्याय टिन्ट से सब देशभाषा श्री से विल वण् संस्कात भाषा कि जो सब देशवाली के लिये एक से परित्रम से विदित होती है उसी में वेदों भा प्रकाश किया है करता ते। कुछ भी दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

प्रसिद्ध पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं पर हे ज़गारी को मार्ग दिखलाती है। जो कि ईमान लाते हैं साथ ग़ैंब (परोक्ष) के नमाज़ पढ़ते, और उस कल में जो हमने दी ख़चे करते हैं। श्रीर वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तरी शांर का तुस्त में पहिले उतारों गई श्रीर विखास कियामत पर रखते हैं। ये लोग अपने मालिक की शिचा पर हैं श्रीर येही छुटकारा पाने वाले हैं। निभय, जो काफिर हुए श्रीर उन पर तरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे। श्रवाह ने उन के दिलों का नों पर मं हर करदो श्रीर उन की घांखीं पर पर्दी है श्रीर उन के वास्त बड़ा अज़ाब है। म०१। सि०१। सूर: २। भा०१। २। ३।४। ६।

सभी व्यान नहीं ? जब (पर ईज़गार) मर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो खत: सची मार्ग में हैं यौर जो भूठे मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग हो नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पृष्य और पुरुषार्थ की विना खुदा अपने ही ख़ज़ाने से ख़चे करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यां नहीं देता? शौर समलमान लोग परिश्रम क्यां करते हैं ? शौर जो बाद बिल इंजील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो ससलमान इंजील आदि पर दिमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते? शौर जो लाते हैं तो कुरान का होना किस लिये ? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिलो किता में लिखना खुदा भूल गया हो गा! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनामा निष्प्रयोजन है। शीर हम देखते हैं तो बाद बिल और कुरान की बातें कोई रन मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? कियामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ॥ ३ ॥ क्या इंसाई शीर सुसलमान ही खुदा की शिचा पर हैं उन में कोई भी पापो नहीं है ? क्या जो ईसाई शीर सुसलमान श्रथमी हैं वे भी कुटकारा पार्व श्रीर सुसलमान पार्व और सुसलमान श्रथमी हैं वे भी कुटकारा पार्व श्रीर सुसलमान प्राप्त मिलती हों है वे भी कुटकारा पार्व श्रीर सुसलमान प्राप्त मिलता हो ही विश्वास प्राप्त हैं वे भी कुटकारा पार्व श्रीर सुसलमान प्राप्त हो है विभी कुटकारा पार्व श्रीर सुरा का विश्वास प्राप्त प्राप्त हो हो हो साथ हो है विभी कुटकारा पार्व श्रीर सुरालमान प्राप्त हो हो हो सुरालमान प्राप्त हो है विभी कुटकारा पार्व श्रीर सुरालमान प्राप्त हो हो है विभी कुटकारा पार्व श्रीर सुरालमान प्राप्त हो है विभी कुटकारा पार्व श्रीर सुरालमान प्राप्त हो है विभी कुटकारा पार्व श्रीर सुरालमान सु

<sup>ा</sup> वास्तव में यह प्रान्द "कुरश्रान" **है पर्ना भाषा में** लीगों के बील**ने में कुरान भाता है इस लिये ऐसा** की लिखा है।

दूसरे धर्माका भी न पावें तो बड़े श्रन्थाय श्रीर शंधेर की बात नहीं है ॥४॥ श्रीर क्या जो लोग सुसलमानी सत को न मानं उन्हीं की काफ़िर कहना वह एकतफी डिगरी नहीं है ?॥५॥ जो परमेश्वर हो ने उन के श्रन्त:करण श्रीर कानीं पर मोहर लगाई श्रीर उसी से वे पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दंश नहीं यह दोष खुटा ही का है फिर उन पर सुख दु:ख वा पाप पुख्य नहीं हो सकता पुन: उन को मजा जजा की करता है ? क्योंकि उन्हों ने पाप वा पुख्य खतन्त्रता से नहीं किया॥ ६॥५॥

६-उन के दिलों में रीग है अलाइ ने उन को रोग बढ़ा दिया। मं०१ । सि० १। सु०२। आ०८॥

समी०-भना विना अदराध खुदा ने उन को रोग बढ़ाया द्यान आई उन बिचारों को बड़ा दु: ख हुआ होगा! क्या यह अयतान से बढ़ कर अयतानपन का काम नहीं है? किसी के मन पर मीहर लगाना, किसी की रंग बढ़ाना। यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ना पपने पापी से है ॥ ६॥

जिस ने तुम्हारे वास्ते पृथिवी विक्रीना श्रीर श्रासमान की क्रत को बनाया। मं० १। सि० १। सु० २ । श्रा०। २१॥

सभी • भना आसमान इस्त किसों को हो सकती है? यह अविया की बात है आकाश को इस्त के समान मानना हांसी की बात है यदि किसी एकार की पृथिकी को आसमान मानते हों तो उन को घर की बात है॥ ०॥

्र— जो तुम उम वन्तु से संदेह में हो जो हमने श्रपने पैगंबरके जपर उतारी तो उस कैसी एक खरत ले आश्री श्रीर साध्यियों अपने की पुकारी श्रवाह के विना तुम सबी हो जी तुम ॥ श्रीर कभी न करोगे तो उस श्राग से उरो कि जिस का इन्धन मनुष्य है श्रीर काफिरों के बास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं। मं॰ १। सि॰ १। सु॰ २ | श्रा॰ २२ । २३ ॥

समी०-- भना यह कोई बात है कि उस ने सहय कोई स्रत न वने ? क्या अनवर बादगाह ने समय में मील ने फिनी ने बिना नुक़ते का कुरान नहीं बना लिया था: वह कीन सी दें। ज़क़ की आग है ? क्या इस आग से न हरना चाहिये? इस का भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि का फिरीं ने वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वे से पुराणों में लिखा है कि को कि लिये घोर नरक बना है ! अब नहिये किस की बात सची मानी जाय! अपनि वचन से दोनें खर्गगामी और दूसरे के मत से दोनें नरक गामो हीते हैं इस लिये इन सब का भगड़ा भूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापो हैं वे सब मतीं में दुःख पावें गे॥ द॥

2—श्रीर शानन्द का सन्देसा दे कि उन लोगों की कि ईमान लाए श्रीर काम किए श्रान्टे यह कि उन के वास्ते विहिन्नतें हैं जिन के नं चे से चलती हैं न हरे अबंडिस में से मेबी के भंजन दिये जावेंगे तब कहें गे कि यह वो बन्त हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे · · · श्रीर उन के लिये पवित्र बौबियां सदैव वहां रहने वाली हैं ॥ मं > १। सि ०१। स्०२। शा० २४॥

समा ०-भला यह कुरान का विहिश्त संसार से कीन सी एक्स बात वाला है ? को कि जो पदार्थ संसार में हैं वही स्सल्मानों के स्वर्ग में हैं ! और इतना विशेष है कि यहां जेसे पुरुष जवाते मरते भीर आते जाते हैं उसी प्रकार गार्थ में नहीं किन्लु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहतीं और वहां बीवियां भर्यात् उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जब तक क्यामत की रात न आवेगी तब तक उन बिचारियों के दिन कै में कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर क्या होती हो गी! श्रीर खुदा हों के श्रायय समय काटती होंगी तो ठीक है। की कि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसांद्रयों के गो लोक श्रीर मंदिर के सहश्च देखता है की कि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषां का नहीं, वेसे ही स्तृत्व के बर में स्त्रियों का मान्य श्रीषक भीर उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, की कि बीवियों विना खुटा को मर्ज़ी खर्ग में सदा रखता श्रीर पुरुषों को नहीं, वे बीवियां विना खुटा को मर्ज़ी खर्ग में की ठहर सकती? जो यह बान ऐसे ही ही तो खुदा स्त्रियों में फस जाय! ॥ ८ ॥

१०-आदम को सार नाम सिखाये फिर फ्रिश्तों के सामने करके कहा जो तुम सचि ही मुक्ते उन के नाम दताओं।। कहा है आदम उन को उन के नाम बता दे तब उस के बता दियें। तो खुदा ने फ्रिश्तों से) कहा कि क्या में ने तुम से नहीं कहा था कि निध्य में पृथियों और आसमान को दिपी बन्धों को और प्रगट दिएें तमें की जानता है। गं० १। स० १। स० २। सा०२८। ३१॥

सभी०-भला ऐसे फरिश्तां को घोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुटा का काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है इस को कोई विद्वान् नहीं मान भकता और न ऐसा अभिमान करता। क्या ऐसी बातां से ही खुटा अपनी सिदाई लमाना चाहता है? हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखंड दला लेवे चल सकता है, सम्यजनीं में नहीं ॥ १०॥

११ — जब इस वी फरिफ़्तों से कहा कि बाबा आद्म को टंडवत् करो देखा सभो ने दंडवत् किया परंतु प्रयतान ने न माना और अभिमान किया क्यों कि वो भी एक काफ़िर था। मं०१। सि०१। सु० २। घा० ३२।। समी॰ — इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान की पूरी वार्त नहीं जानता जो जानता हो तो प्रयतान को पैदा हो कों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है कों कि प्रयतान में खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा हम का कुछ भी न कर सका! और देखिये एक प्रयतान काफ़िर में खुदा का भी कहा छुड़ा दिया तो मुमल्मानों की कायना नुमार भिन्न जहां कों हों का फिर हैं वहां मुमल्मानों कि खुदा और मुमल्मानों की क्या चल सकती है ? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता किसी की गुमराह कर देता है खुदा की ये वातें प्रयतान से मोखी होगीं भीर प्रयतान ने खुदा से क्यों कि विना खुदा के प्रयतान का उस्ताद और कोई नहीं ही सकता ॥ ११ ॥

१२ — इस में कहा कि श्रो श्राइस तू श्रीर तेरी जोक बहिश्त में रह कर श्रानन्द में जहां चाही खाशो परन्तु मत समीप जाशो उस द्वा के कि पापी हो जाशो में ॥ श्रयतान ने उन को डिगाया कि श्रोर उन को बहिश्त के श्रानन्द में खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हार में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिका ना पृथियो है श्रीर एक समय तक लाभ है श्राइम श्रपने मालिक की कुछ बातें भीख कर पृथियो पर शागया। मं०१। सि०१। सु०२। श्रा०२२। १८। १८॥

ममो े अब देखि छे खुदा की अल्प जता भभी ती खर्ग में रहने का आशीर्दाद दिया और पृतः थोड़ी देर मंक चा कि निक नी जी भिष्यत् बातीं की जानता दीता ता वर ही क्यों देता ? श्रीर बहकानी वाली शयतान की दंख**देने मे** श्रममर्थ भी दीम्ब पड़ता है और वह इस किस के लिये उत्पक्त किया था? क्या अपने लिये वा इसरे की जी दूरे की लिये ती क्यों राका ? इस लिये ऐसी बार्त न खुटा की चीर न उस के बनाये पुस्तक में ही सकती है आदम साहेब खुदा से कितनी बाते मोख आये १ और जब पृथिबी पर आदम साहैब भाये तब किस प्रकार ऋषि ? क्यावह बहिश्त पश्चाड़ पर है वा श्राकाश पर ? उस से कैसे उतर भाये ? अधवा पती के तुल्य भाये अधवा जैसे उतपर से पत्थर गिर पड़े ? इस में यह विदित होताहै कि जब भादम साहव मही से बनाये गये तो इन के स्वर्ग में भी मही होगी ? श्रीर जितने वहां श्रीर हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते पादि हों में क्यों कि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं ती मृत्य भी भवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु हीता है ती वे वहां से कहां जात है ? भीर मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृयु अवश्य हो है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बोबियां सदैव विहिन्त में रहती हैं सी भांठा ही जाय गा की कि उन का भी मृत्यु अवस्य हो गा जब ऐसाहै तो बिहम्त में जानी वाली का भी मृत्यु अवस्य हो गा॥ १२॥

१३-उस दिन से हरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसान रक्खेगान उस की शिफारिश स्वीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावे गा और न वे सहाय पावें गे॥ सं०१। सि०१। स्०२। आ० ४६॥

समी - न्या वर्तमान दिनों में न डरें बुराई करणे में सब दिन डरना चा-हिंग जब सिफारिय न मानी जावे गी तो फिर पैग्रेबर की गवा ही वा सिफारिय से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्यों कर सच हो सबे गी ? क्या खुदा विहास बालीं ही का सहायक है दो जख वानों का नहीं ? यदि ऐसा है तो खुदा पच्चपाती है॥ १ २॥

१8-इम ने म्मा को किताब श्रीर मोजिने, दिरे। इम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर होजाश्रो यह एक मय दिया जो उन के सामने श्रीर पीके घे उन को श्रीर गिता ईमानटारी को ॥ मं०१। सि०१। सू०२। श्रा०५०। ६१॥

ममी० - जो मूसा को किताब दी तो जुरान का होना निरयंक है भीर उस को घायर्थंगित दी यह बायिन भीर कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्यों कि जो ऐसा होता तो भव भी होता जो श्रव नहीं ती पहिले भी न था, जैसे स्वाथी लोग भाज कलभी श्रविद्वानों के मामने विद्वान् वन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्यों कि खुदा श्रीर उस के सेवक श्रव भी विद्यान हैं पुन: इस समय खुदा भायर्थ ग्रित क्यों नहीं देता? श्रीर नहीं कर सकते जो मूमा की किताब दी थी तो पुन: कुरान का देना क्या भावश्यक्त था? क्यों कि जो भलाई बुगई करने न करने का उपदेश सर्व एक मा हो तो पुन: मिन्न २ पुन्तक करने से पुनरक दोष होता है क्या मूसा जी श्रादिकी दी हुई पुस्तक में खुदा भून गया था? जो खुदा ने निन्दित वन्दर ही जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथा हुभा वा कल किया जो ऐसी बाते करता श्रीर जिस में ऐसी बाते हैं वह न खुदा श्रीर न यह पुस्तक खुदा का बनाया है। सकता है ॥ १८॥

१५-इस तरह खुदा सुदों को जिलाता है और तुम की। अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समभो। मं०१। सि०१। सू०२। आ०६०॥

सभी • — क्या मुदी को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? करा कियामत की रात तक कार्यों में पड़े रहें गे ? प्राजकल दीड़ा सुपुर्द हैं ? क्या इतनो ही ई खर की निमानियां हैं? पृथिवी, सूर्य्य, चन्द्रादि निमानियां नहीं हैं ? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यत्त दीखती हैं ये निमानियां कम हैं १५

१६—वि सदैवकाल बिह्म्त अर्थात् वैकुंठ में वास करने वाले हैं। मं०१। सि०१। स्०२। स्था० ७५॥

# सत्यार्थपकाशः॥

समी०-कोई भी जीव र नन्त पाप पुण्य ने का सामधी नहीं रखता इस लिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकतें और जो खुदा ऐसा कर तो वह अन्याय कारी और अविदान ही जावे कियामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना छचित है जो अनन्त नहीं है छम का फल अनन्त कैसे हो सकता है? और सृष्टि हुए सात आठ हज़ार वर्षों से दूधर ही बतला ते हैं क्या दस केपूर्व खुदा निक्तमा बैठाथा ? और कियामत के पीके भी निक्तमा रहेगा? ये बातें सब लड़कों के समान हैं क्यों कि परमिश्वर के काम सदेव वर्षमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुष्य हैं छतना ही उस को फल दिता है इस लिये कुरान की यह बात सची नहीं ॥ १६॥

१७— जब हमने त्म मे प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोह अपने आपस के और किमी अपने आपस कां घरों मेन निकालना फिरप्रतिज्ञा की तुमने इस के तुमही साली हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिर की को आप में से घरों उन के से निकाल देते हो । मं०१। सि०१। मू०२। आ० ७०। ७८॥

सभी - भला प्रतिका करानी और करनी अलाकों की बात है वा परमात्मा की ! जब परमेखर सब द्वा है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मन्ध्य के समाल क्यों करेगा ! भला यह कीन सी भलो बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत बालों के घर से निकालना अर्थात् दूसरे मत बालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना ! यह मिध्या मूखता और पचपात की बात है। क्या परमेखर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिका से विक्ड करें गे ! इस से बिदित होता है कि सुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता है और यह कुरान खतंत्र नहीं बन सकता क्यों कि इस में से थीड़ी सी वातों की छोड़ कर बाकी सब बातें वायिवल की हैं॥ १०॥

१८-- ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आख्रत के बदले जिंदगी यहांकी मोल-लेली डन मे पाप कभी हलका न किया जावेगा भीर न उन को सहायता दीजा वेगी ॥ मं०१। सि०१। सू०२। आ० ७८॥

समी - भला ऐसी ईव्यो देव की बातें कभी ईश्वर की श्रीर से हो सकती हैं ? जिन लोगों की पाप हल्की किये जायंगी वा जिन की सहायता दी जावेगी वे कीन हैं? यदि वे पापो हैं श्रीर पापों का दग्छ दिये विना हल्की किये जावेंगे तो श्रन्थाय होगा जी सज़ा देकर हलकी किए जावेंगे तो जिन का बयान इस आयत में है ये भी सज़ा पाने इस के हो सकते हैं। श्रीर दंड देकर भी इस के न किए जायंगि तो भी श्रन्याय होगा। जो पापों से इस के किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्मायों का है तो उन के पाप तो श्रापत्ती इस के हैं खुदा क्या करे गा ? इस से यह सेख विद्वान् का नहीं। श्रीर वास्तव में धर्मात्माशों की सुख श्रीर श्रधिमीयों की दु:ख उन के कम्मीं के श्रनुसार सदैव देना चाहिये॥ १८॥

१८-नियय इसने सूसा को किताब दी घीर उस के पीके इस पैगंबर को लाग्ने और मियम के पुत्र ईमा को प्रकट मी जिज़े अर्थात् देवी शक्ति और सामर्था दिग्ने उस के साथ रूड्ल्कुद्स के जब तुम्हारे पास उस बन्न सिंहत पैग्म्बरआया कि जिस को तुम्हारा जी चाइता नहीं फिरत्मनी अभिमान किया एक मत को साठलाया और एक को मार्डालित हो ॥ मं०११ सि०१। सू०२। आ० ८०॥

समी ० - जब कुरान में साची है कि मूमा को किताब दी ती उस का मानना मुसलमानों को घावण्यक हुआ और जो २ उम पुस्तक में दीं घ हैं वे भी मुमल-मानों के मत में आ गिरे और "मी जिज़े" अर्थात् देवी ग्रांति की वातें सब अन्यथा हैं मी ले भाने मनुष्यों को बहका में के लिये मूंठ मूंठ चलाती हैं क्यों कि मृष्टि कम और विद्या में विकड सब बातें मूंठी हो ही तो हैं जो उम समय "मी जिजे" थे तो इस समय क्यों नहीं? जो इस समय भी नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुक भी मन्टेह नहीं॥ १८॥

२०-शौर इस से पहिले काफिनों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास वह श्राया अन्ट काफिन होगये काफिनों परलांनत है अझाह की मं०१। सि०१। सू०२। श्रा०८२॥

समी० — का जैसे तुम अन्य मत वालीं को काफ़िर कहते ही वैसे वे तुम को काफ़िर नहीं कहते हैं? श्रीर उन के मत के ईश्वर की श्रीर में धिकार देते हैं फिर कहों कीन सचा श्रीर कीन भूंठा ? जी विचार कर देखते हैं तो सब मत बालीं मं भूंठ पायाजाता है श्रीर जो सच है सो सब में एक सा है ये सब लड़ाइयां मूखता की हैं॥ २०॥

२१- आनन्द का संदेशा ईमानदारीं की श्रक्षां फिरस्तों पेशंबरीं जिबरई ल और मीकाई ल का जो शब्दु है श्रक्षां भी ऐसे काफिरीं का शब्दु है। मं०१ सि० १। सू०२ आ० ८०॥

क्ष कहल्कुद्र कहते हैं जबरईल की जी कि इरदम मसीह की साथ रहता था।

## सत्यार्थप्रकाशः॥

समी - जब सुसनमान कहते हैं कि (खुटा नागरोक) है फिर यह फीज की फीज (गरीक) कहां में करती? क्या जो श्रीरों का गर्नुवह खुटा का भी श्रु है ? यदि ऐसा है तो ठीका नहीं क्यों कि ईश्वर किसी का श्रु नहीं हो सकता॥ २१॥

२२ — शीर कही कि जमा मांगते हैं हम चमा करें गे तुम्हारे पाप और अधिक भनाई करने वालीं की। मं०१। सि०१। सु०२। आ०५४॥

समी०— भला यह खुरा का उपरेश सब की पारी बनाने वाला है वा नहीं?
क्यों कि जब पाप चमा होने का भाष्य मन्थों को मिलता है तब पापों से
कोई भी नहीं डरता इम लिये ऐसा कहने वाला खुरा और यह खुरा का बनाया
हथा प्रतक नहीं हो मकता क्यों कि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता
और पाप चमा करने में अन्यायकारी हो जाता है किन्तु यथापराध दग्छ ही देने
मं न्यायकारी हो सकता है ॥ २२॥

२३ - जब मूमाने अपनी क्षेम के लिये पानी मांगा इसनी काहा कि अपना असा दंड) पत्थर पर सार उस में से बारह चक्रमंब इनिक ले। सं०१। सि०१। सु०२। आ० ५६॥

समी०-श्रव देखिये इन श्रसंभव वातीं के तुस्य दूसरा कोई कहेगा? एक पत्थर की शिला में डंडा मारते से बारह भारतां का निकलना मवेथा श्रमंभव है हां, उस पत्थर को भीतर में पीला कर उस में पानी भर बारह किंद्र करने से संभव है श्रन्थथा नहीं ॥ २३॥

२४-भीर यजाह ख्म करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के मं०१। सि०१। स्०२। या०८०॥

समी॰ च्या जो मृत्य और द्या करने के योग्य नहीं उस को भी प्रधानबनाता और उस पर द्या करता है ? जो ऐसा है तो खुटा बड़ा गड़बड़िया है क्यों कि फिर अच्छा काम कीन करेगा? और ब्रेक्स की कोन छोड़ेगा! व्यों कि खुटा की प्रसन्नता पर निभर करते हैं कमें फल पर नहीं इस से सब को अनास्ता हो कर कामीं चिक्रें द प्रसंग होगा॥ २४॥

२५-ऐसान हो कि काफिर लोग देखी कर के तुम की देमान से फेर देवें क्यों कि उन में से देमान वालों के बहुत से दोस्त हैं। मं०१। सि०१। सू० २ आ०१०१॥

समी ० – अब देखि गे खुदा ही छन को चिताता है कि तुम्हारे ईमान को का-फिर लीग न डिगा देवें क्या वह सबैज नहीं है ! ऐसी बातें खुदा की नहीं ही सकती है ॥ २५॥

२६-त्म जिधर मुंड करी पधरही मुंड प्रकाड का है। मं॰ १। सि॰ १। स्॰ २। प्रा॰ १००॥

समी • - जो यह बात सच्चो है तो मुमलमान ( कि बले ) की चोर मुंह क्यों करते हैं ? जो कहं हम को जि़ब की चोर मुंह करते का हुका है तो यह भी हका है कि चाहें जिधर की चोर मुख करो क्या एक बात मची चोर दूसरी मूठी होगी ? चीर जो चल्लाह का मुख है तो वह सब चोर हो ही नहीं सकता क्यों कि एक मुख एक चोर रहेगा सब चोर क्यों कर रहमके गा ? इस लिये यह संगत नहीं । २६॥

२० — जो श्रामगान श्रीर स्मिता उपन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चाहता है यह नहीं कि। उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि। हो जा बस हो जाता है। सं०१। सि०१। सू०२। श्रा०१००॥

मसी - भला खुटाले इका दिया कि की जा तो इका किस ने सुना ? श्रीर किम की सुनाया ? अंद की न बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा की कोई भी दूसरा वस्तुन या ती यह संसार कड़ों में बाया ? विना कारण की कोई भी कार्य्य नहीं होता, ती इतना बडा जगत् कारण की विना कहां से इन्ना? यह बात केवल लड़कपन की है। (पूर्वपची)न हीं र खुटा की इच्छा में। (उत्तरपची, क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्बी की टांग भी बन जा संकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह, सब कुछ जगत् बन गया। ( पूर्व ०) खुदा मर्वग्रितिमान् है इस लिये जो चाहे सो कर्लेता है। (उत्तरः) सर्वग्रितामान् का क्या अर्थ है ? (पूर्वः) जो चाहे सो करसर्व। (उत्तरः) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मृखे रोगी घीर चज्ञानी भी बन सजता है ? (पूर्व०) ऐसा काभी नहीं वन सकता। (उत्तरः) इस लिये परमेश्वर अपने और दूसरी की गुण कर्म स्वभाव ने विरुद्ध कुरुष्ट भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी बस्त के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं :- एक बनाने वाला, जैसे कुन्हार, दूसरी घड़ा वनने वाली सिट्टी और तीसरा उस का साधन जिस से घड़ा बनाया जाता है जैसे कुम्हार मिट्टी फीर साधन से घड़ा बनता है ग्रीर बनने वाने घड़े के पूर्व कु-म्हार मिही चीर साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण

प्रक्रिति भीर जन की गुण, कामें, स्वभाव, भानादि हैं इस लिये यह क्रान की बात सर्वेष्ठा ऋसंभव है ॥ २०॥

२८ — जब इस में लोगों के लिये काबे की पवित्र स्थान सुख देने वाला बना या तुम नगाज़ के लिये इबराष्ट्रीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं०१। सि०१। सु०२। म्रा०११७॥

समी० — क्या कार्व के पहिले पवित्र स्थान खुदा नं कीई भी न बनाया था? त्रो बनाया था तो कार्व के बना ने की कुछ आवश्यकता न थो, जो नहीं बनाया था तो विचार पूर्वीत्पन्नीं को पवित्र स्थान के बिना ही रकता था पहिले देखर को पवित्र स्थान बनाने का स्तरण न इचा होगा॥ २८॥

२८— वो कौन मन्थ हैं जो इबााही म के दोन से फिर जावे परन्तु जिस मैं श्रापनी जान को सुखे बनाया श्रोग नियय हम ने दिनया में हमी को पसन्द किया श्रोग नियय शाखरत में वो ही निक है ॥ मं०१। सि०१। सु०२ | श्रा०१२२॥

ममी - यह की से ममाव है कि इबराही म की टीन की नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं? इबराही म की हो खुदा में पसन्द किया इम का क्या कारण है ? यदि धर्मा का में की कारण से किया तो धर्मा मा और भी बहत हो सकते हैं? यदि विना धर्मा को ने के ही पसन्द किया तो अन्याय हथा। हां यह ती ठीक है कि को धर्मा का है बही देखर को प्रिय होता है पधर्मी नहीं ॥ २८॥

२०- निश्च इस तरे सुख को शाममान में फिरता देखते हैं श्वश्य हम तुभी हम किवने को फीरें गे कि पमन्द कारे उस को वस श्रपना मुख मस्जिद् न्हराम की श्रोर फीर जहां कहीं तुम हो श्रपना मुख इस की श्रोर फीर लो ॥ मं० १ ! सि० २ । सू० २ । श्रा० १३५ ॥

समी० - क्या यह छोटी बृत्परस्ती है ? नहीं बड़ी। (पूर्वपत्ती) हम मुमल-मान सोग बृत्परस्त नहीं हैं किन्सु बृत्यिकन मर्थात् मूर्ती की तोड़ ने हारे, हैं क्यों कि हम कि की खुदा नहीं समस्ति। (उत्तरपत्ती) जिन की तुम बृत्परस्त सम-स्ति हो वे भी उन २ मूर्ती को ईखर नहीं समस्ति किन्सु उन के सामने पर-मेखर की भित्ता करते हैं यदि बृती के तोड़ में हारे हो तो उस मिन्तद कि करी बड़े बत् को क्यों न तोड़ा? (पूर्व०) बाह जी हमारे तो कि बजे की कार सुख फिरने का कुरान में हक्म है और रन को बेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं? और हम क्यों? क्यों कि हम को कुदा का हक्म बनाना प्रवश्य है। (छत्तर०) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हक्म है वैसे इन के लिये पुराण में पाना है जैसे तुम कुरान को खुदा का ककाम समस्ति हो वेसे पुराणों भो पुराणों को खुदा ते अवतार आम जो का वचन समभत हैं, तुम में श्रीर इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है प्रतृत तुम बड़े बुत्परस्त श्रीर ये छांटे हैं क्यों कि जब तक काई मन्थ्य श्रपमें घर में से प्रविष्ट हुई बिन्नों को निकाल में लगे तब तक उस के घर में जंट प्रविष्ट हो जाय वैसे हो महस्मद् माहंब ने छोटे बुत् को सुमलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत् जो कि पहाड़ के सहश्य मके की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्-परम्तों है ? हां जो हम लोग वैदिक हैं वंसे हो तुम लोग भा बैदिक हो जाशों तो बृत्परम्तों श्राद् बुराइयों से वच सकी श्रन्थ्या नहीं तुम को जब तक श्रपनं बड़ी बुत्परम्तों को न निकाल दा तब तक दूमरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लजित हो के निद्या रहना चाहियं श्रीर श्रपनं को बुत्परस्तों से पृथक करके प्रवित्र करना चाहियं श्रीर श्रपनं को बुत्परस्तों से पृथक करके प्रवित्र करना चाहियं ॥ ३०॥

३१-जो लीग अल्लाह के मार्गमं मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कही किये सतक हैं किल्ला वे जोवित हैं। मं०१। मि०२। सू०२ आ० १४४॥

समी?—अला देण्यर के मार्ग में मन्नी भार्ज की क्या आवण्यकता है? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिंड कर्न के लिये है कि यह लीभ देंगे तो लंग खूब लहेंग, अपना विजय होगा, मार्थ से न डर्न्ग लूट गार कार्न में ऐ ख्वे प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द कार्न में इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विषरोत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

२२-श्रोर यह कि श्रम्लाह कड़ोर दु:ख देन वाला है। श्रयतान के पी के मत चलों नियय को तुम्लाग प्रयत्न भन् है। उस के विना श्रोर कुछ नहीं कि बुराई श्रीर निलेज्ञता को श्राज्ञा देशीर यह कि तुम कहीं श्रम्लाह पर जो नहीं जानते। मं०१। सि०२। सू०२। श्रा०१५१। १५४॥

समी० — क्या कठार दुः व देने वाला, दया लु खुदा पाषिठीं, पुर्णाकाश्री पर है अथवा समलमानों पर दया लु और अल्प पर द्या होन है? जो एसा है तो वह ई ख़र हो नहीं हो सकता। आर पचपानी नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म कर गा हम पर ई ख़र दया लु आर जो अध्में करेगा हम पर दं द दाता होगा, तो फिर दीच में सुहम्मद साहब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा। और जो मब को बुराई करोने वाला मनुष्य मात्र का अत्र अधनान है हस की खुदा ने हत्पत्र ही क्यों कि या? क्या वह मिल्यन को बात नहां जानता था? जा कही का जानता था परन्त परी हा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्यों का परी हा करना अल्पज का काम है सब ज तो सब जीवीं के अच्छे बुरे कमीं को सदा से ठीका २ जानता है और शयतान सब को बहकाता है तो शयतान की किस ने बहकाया ? जो कही कि शयतान आप में आप बहकता है तो अन्य भी आप से आप वहक सकते हैं बोच में शयतान का क्या काम ? शोर जो खुदा ही में शयतान का का मो शयतान ठहरे गा ऐसा बात ई खार की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से अवंत होता है ३२॥

३३ — तुम पर मुर्दार, लोइ और गोगत स्थर का हराम है और अझाइ की विना जिस पर कुछ पुकारा जावे। मं०१। सि०२। सु०२ आ०१५८॥

समोश-यहां विचारना चाहिये कि सुदी चाहि आप से आप मरे वा किसी की मारन से दोनां बरावर हैं हां दन में कुछ भेद मा है तथापि सतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूत्रर का निषेध किया तो क्यामनुष्य का मांस खाना खाचत है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमंखर के नाम पर प्रवृधादि की अत्यन्त दुःख दें के प्राण हत्या करनी ? इस से इखर का नाम कलंकित हाजाता है हां इखर में बिना पूर्व जन्म के अपराध के सुसलमानों के हां यसे दाकण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयालु नहीं है? उन का पुत्रवत् नहीं मानताः जिस बन्त से अधिक उपकार होव उन गाय आदि के मारन का निषेध न करना जानों हत्या करा कर खुदा जगत् का हानिकारक है हिंसाक्ष्य पाप से कलंकित भी हो जाता है एसी बातें खुदा और खुदा के पुन्तक की कभी नहीं होसकती ॥ ३३ ॥

३४-रोज़े को रात तुद्धारे लिये इलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बीबियों से व तुद्धारे वास्त पदी हैं भोर तुम इन के लियं पदी हो अद्धाह में जाना कि तुम चौरों करते हो अर्थात् व्यभिचार वस फिर अद्धाह ने चमा किया तुम की बस उन से मिली और टंूटो जी अद्धाह ने तुद्धारे लिये लिख दिया है अर्थात् सन्तान, खाओं पोया यहां तक कि प्रकट हो तुद्धारे लिये कार्ल तागे से संपद तागा वा रात से जब दिन निकल । मं० १। सि० २। स०२। आ० १०२॥

सभी • — यहां यह निश्चित होता है कि जब सुमलमानीं का मत चला वा उस के पहिले किसी ने किसी पीराणिक को पंछा होगा कि चान्द्रायण वृत जो एक महीने भर का होता है उस की विधि क्या? वह ग्रास्त्र विधि जो कि मध्या-व्ह में चन्द्र की कला घटनें बढ़ने के श्रनुसार ग्रासों की घटाना बढ़ाना श्रोर म-ध्यान्ह दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्भन कर के खाना उस की दन मुसलमान खोगों ने दस प्रकार का कर लिया परंतु बृत में स्ती समागम का त्याग है वह एक वात खुदा ने बढ़ कर कहरी कि तुम स्तियों का भी समागम भने ही किया करो घीर रात में चाहें ब्रानेक बार खाद्री, भला यह बृत क्या इचा? दिन को न खाया रात की खाते रहे यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४॥

३५-श्रवाह ने मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं। मार डालो तुम उन को जहां पायो । कृतल से कुफू बुरा है। यहां तक उन से लड़ो कि कुफू न रहे योर होते दोन श्रवाह का॥ उन्हों ने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन ने साथ करो। मं०१। सि०२। सू०२। या०१०४। १०५-१०६।१०८।१०८॥

समी • - जो कुरान में ऐसी बातें न होतो तो मुसलमान लोग इतना बड़ा प्रपराध लोकि यन्य मत वालीं पर किया है न करते और विना यपराधियों को मारना छन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मन का ग्रहण न करना है छम की कुफ कहते हैं धर्यात् कुफ में कृतल को मुसलमान लोग धर्मा मानते हैं धर्यात् जो हमारे होन को न मानिगा छम को हम कृतल करेंगे सो करते ही आये मज़हब पर लड़ते र धाप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और छन का मन अन्य मत बालीं पर अति कठीर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना ध्रपराध हमारा चार आदि चोरी करें क्या हम भी चोरो करें प्रिष्ट मर्वया घन्याय की बात है क्या काई अज्ञानो हम को गालियां दे क्या हम भी छम को गाली हैं ? यह बात न देखर को न ईखर के भत विद्वान को धीर न ईखरीता प्रस्तक की हो सकतो है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५॥

रेह्-प्रकाह भगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान बाये ही इस-साम में प्रवेश करो ॥ मं० १। सि० २। स्व० २। द्या० १८०।१८३॥

समी०-जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समभता तो कीं प्राप ही सुमलमानीं को भगड़ा करने में प्रेरणा करता? भीर भगड़ालू सुमलमानीं से मिलता कीं करता है? का सुमलमानीं के मत में मिल ने हो से खुदा राज़ी है तो वह सुमलमानीं हो का पचपातो है सब संसार का ईखर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईखरकत और न इस में कहा हुआ ईखर हां सकता है। ३६॥

३० - खुदा जिस को चाहे अनन्स रिज़क देवे ॥ मं॰ १। सि॰ २। सु॰ २। आ॰ १८०॥

समी • — क्या विना पाप पुर्ख के खुदा ऐसे ही दिज़ क़ देता है? फिर अ-साई बुराई का करना एक मा ही हुआ क्यों कि सुख दु:ख प्राप्त होना उस की इस्कापर है इस से धर्म से विमुख हो कर मुसल मान लोग यथे छाचार करते हैं और कोई र इस खुरानी ता पर विख्वाम न कार के धर्मा का भी होते हैं॥ ३०॥

रू-प्रमुक्तरते हैं तुभा में रजखला को कह वो अपिवन हैं पृथक रही ऋतु समय में छन के सभी र मत जायों जब तक कि वे पिन्न न हों जब नहां लेवें छन के पास छम स्थान से जायों खुटा ने याजा हो ॥ तुम्हारी बोबियां तुम्हारे लिये खेतियां हैं वस जायों जिनतरह चाहों यपने खेत में ॥ तुम को यजाह लग्व (बेकार, व्यर्थ) अपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं०१। सि०२। स्०२। सा०२०५। २०६। २०८॥

समी० — को यह रजस्वना का सार्श संग न करना निखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्वियों को खेतो के तुन्य निखा और जैसा जिस तरह से चाही जायो यह मनधों को विषयो करने का कार्य है। की खुटा वैकारी प्रपथ पर नहीं पकड़ता तो सब भूंठ बोर्ल गे प्रपथ तो हैं गे। इस से खुटा भूंठ का प्रवर्त्तक कोगा ॥ ३८॥

३८ - वो की न म ्ध्य है जो श्रक्ता ह को उधार देवे श्रव्हा वस श्रक्ता ह हिगुण करि उस को उम वी वास्ते। मं०१। सि०२। स्र०२। श्रा०२२०॥

समी - भना खुदा की कर्ज़ उधार क्षेत्री से क्या प्रयोक्त शिक्त ने मारे संसार को बनाया वह मनुष्य में कर्ज़ लेता है ? कदापि नहीं। ऐसा तो विना समभे कहा जामकता है। क्या उस का खुनाना खाली हो गया था ? क्या वह हुं ही एडिया व्यापारादि में मन्त्र होने से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने सगा ? और एक का दो २ देना खोकार करता है क्या यह साहकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च श्रिक करने वाले और श्राय न्यून होने वालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३८॥

४० - उन मंसे कोई ईमान न साया श्रीर कोई काफिर इशा जो श्रकाड चाहता न सड़ते जो चाहता है श्रक्षाइ करता है | मं०१। सि० २। स्०२। श्रा था०२३॥

<sup>%</sup> इसी पायत के भाष्य में तफ्सीर इसेनी में सिखा है कि एक मन्ष्य महम्मद साहब की पास पाया सभी ने कहा कि ए रस्लक्षा ह खुदा कर्ज क्यों मांगता है ? सन्धीं ने सत्तर दिया कि तुम की बहिम्द में ले-नाने के लिये उस ने कहा जी पाप जमानत सें ती मैं दूं महम्मद साहब ने उस की जमानत से सी। खुदा का भरीसा न इपा उस के दृत का हुथा।

# चत्र्रयममुद्धामः॥

मगी व्या जितनी सड़ाई होती है वह ईग्बर हो की इच्छा से ? व्यावह अधम करना चाई तो कर सकता है ? जो ऐसी वात है तो वह खुदा ही नहीं क्यों कि भले मन्ध्यों कायह कर्म नहीं कि शान्ति भंग करके सड़ाई करावें इस से विदित होता है कि यह कुरान न ईग्बर का बनाया और न किसी धार्मिक विदान का रचित्र है ॥ ४०॥

8१-जी कुछ अःसमान और पृथिवी पर है सब उभी की लिये है ॥ चाई उस की कुरमीन आममान और पृथिवी की समालिया है। मं०१। सि०३। स्० २। आ० २३०॥

मभी०-जो आकाश भिन्न में पदार्थ हैं वे मब लीवों के लिये परमातमा ने उत्प-न किये हैं अपने लिये नहीं क्यों कि वह पूर्ण काम है उस को किमी पदार्थ की अपेचा नहीं जब उस की कुर्सों है तो वह एक देशो है जो एक देशो होता है वह इंखर नहां कहाता क्यों कि ईप्बर तो व्यापक है ॥ ४१॥

४२ — अज्ञाह सूर्य्य की पूर्व से लाता है बस तूपियम से लेखा बस जी का फिर् हैरान हुआ था नियय अज्ञाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता॥ म०१ | सि०३। मृ०२। आ०२४०॥

समी० — देखिये यह श्रविद्या की बात! सूर्य न पूर्व में पश्चिम श्रीर न पिश्वम से पूर्व कभी श्राना जाता है वह तो श्रपनो परिति में घूमता रहता है इस से निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्षा को न खुगोल और न भूगोल विद्या श्राती थी। जो पापियों को मार्ग नहीं बनलाता तो पुख्यात्मा श्री के लिये भी मुसलमानों के खुदा की श्रावण्यकता नहीं क्यों कि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुर्थी को बतलाना होता है सो कर्षा व्य के न कर्म से कुरान के कर्ता की बड़ी भूल है। ४२॥

४२ — कहा चारजानवरीं से ले उन को सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक र टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दौड़ते तरे पास चले आवें गाम मं०१। सि०३। सू०२। आ० २४२॥

समी॰ — वाहर देखों जी सुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है! क्या ऐभी ही बातों से खुदा की खुदाई है १ बुडिमान लोग ऐमे खुदा को तिला ज्वली देकर दूर रहें गे और मूखेलोग फसें गे इस से खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उस के पक्षे पड़े गी ॥ ४३॥

# सत्यार्थप्रकाशः॥

88-जिस की चाहै नीति देता है। सं०१। सि०३। स्०२। आ०२५१॥ समी०-जब जिस की चाहता है नीति देता है तो जिस की नहीं चाहता उस का अनीति देता होगा यह बात ई खरता को नहीं। किन्तु जो पचपात छीड़ सब को नीति का उपदेश करता है वही ई खर और आप हो सकता है अन्य नहीं॥ 88॥

8५-वह कि जिस को चाई गा समा कर गा जिस को चाई दगई देगा क्यों कि वह सब वस्तु पर बजवान् है ॥ सं०१ | सि०२ | सू०२ | आ०२६६ ॥ समी०-क्यासमा के योग्य पर समान करना अथोग्य पर समाकरना गवरगंड राजा के तुन्य यह काम नहीं है?यदि ई ज़्बर जिस को चांडता पापा वा पुख्यात्मा बनाता है जीव की पाप पुष्य न लगाना चाहिये जब ई ज्वर ने उस की वैसा ही किया तो जीव की दु:ख सुख भी होना न चाहिये जैसे मेनापित की आजा से किमा मृत्य ने किभी का सारा वा रसा की उस का फलभागी वह नहीं हीता वैसे वे भी नहीं ॥ 8५ ॥

8६- निष्य इस से अच्छी और क्या परहेज़गारी को खुबर दं कि अलाइ की ओर से बिहिंग्ते हैं जिन में नहरें चलती हैं उन्हों में सदेव रहने बानी शुब बोबियां हैं अलाइ को प्रसन्ता से अलाइ उन को देखने वाला है साथ उन्दों जे॥ मं• १। सि०३। स्०३। आ० १२॥

सभी • भना यह स्वरी है किंवा विश्यावन १ इस की देश्वर कहना वा स्त्रेग ं कोई भा ब्रिं हमान् ऐसी बार्त जिस में हों उस की परमेखर का किया प्रस्त मान सकता है ? यह पच्चात की कारता है ? जो बोबियां बहियूत में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पार्क वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हैं और जो कियामत की रात से पहिन्न हो वहां बोबियों को बुला लिया तो उन के खाविग्दों को क्यों न बुला लिया ? और कियामत की रात में सब कान्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मों हैं तो कियामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं ? जो उन के लिये पृक्ष भी हैं तो यहां से बहिय्त में जाने वाले सुसलमानों को खुटा बौबियां कहां से देगा ? और जैसे बोबियां बहिय्त में सदा रहने वाली बनाई यैसे पृक्षों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया? इस लिये सुसलमानों का खुटा बम्याय कारी, वे समभ है ॥ ४६॥

89-निश्चय अलाह की श्रोर में दीन इसलाम है। मं०१। सि०३। स्०३। श्र

सभी विश्व श्रिक्षा स्वाह मुसनमानां हो का है श्रीरी का नहां ? क्या तेरह सी वर्षां के पूर्व देश्वरीय मत या हो नहीं ? इसी से यह कुरान देश्वर का बनाया ती नहीं किन्तु किसी पचपाती का बनाया है ॥ ४०॥

ध्य-प्रशेक जीव की पूरा दिया जाते गा जी कुछ उस में कमाया श्रीर वे न श्रन्थाय जिमें जातें गी ॥ कह या श्रह्माह तू ही मुन्क का गासिक है जिस की चाई दिता है जिस की चाई छीनता है जिस की चाई प्रतिष्ठा देता है जिस की नाई अतिष्ठा देता है मब कुछ तरे ही हाथ में है प्रत्येक बन् पर तू ही बलबान है ॥ गत की दिन में श्रीर दिन की रात में पैठाता है श्रीर मृतक की जीवित में जीवित की मृतक से निकासता है श्रीर जिस की चाई श्रनन्त श्रद्य देता है ॥ सुसन्मानीं की छितत है कि काफिरों की मित्र न बनावें सिवाय मुम्लमानों की जी कोई यह करे बस वह श्रद्धांह की श्रीर से नहीं ॥ कह जी तुम चाइने हा श्रद्धांह को तो पन्न करों मेरा श्रद्धांह नाई गा तुम की श्रीर नुक्कार गांव श्रमा करें गा निश्चय क्षकणामय है ॥ मं० १। सि० ३। सू० २ । श्रा० २१। २२। २३। २०॥

सभी० — जब प्रत्येक लोव की कमीं का प्रार फल दिया जाये गा तो जमा नहीं किया जाय गा, घोर जो जमा किया जाय गा, तो प्राफल नहीं दिया जाय गा और अन्याय होगा। जब विना उत्तम कमों के राज्य हे गा तो भी अन्यायकारों हो जाय गा। भना जोवित में मुंक घोर मृतक में जोवित वभी हो मकता है ? क्यों कि ई खर की व्यवस्था अक व्य अमिय है कभी घटल बटल नहीं हो सकती। प्रब देखिये पजपात की बात कि जो मुमलमान के मज़हव में नहीं हैं उन को का कि र ठहराना उन में शिरतों में भी मिनता न रखिर और मुसलमानों में दुष्टों में भी मित्रता रखिन के लिये उपदेश करना देखर को ई खर तो में बहि: कर देता है। इस में यह ज़रान, ज़रान का खुरा और मुमलमान लोग कवल पजपात अविद्या के भरे हुए हैं इसी लिये मुमलमान लोग कवल पजपात अविद्या के भरे हुए हैं इसी लिये मुमलमान लोग कवल पजपात अविद्या के भरे हुए हैं इसी लिये मुमलमान लोग कवल पजपात अविद्या के भरे हुए हैं इसी लिये मुमलमान लोग कवल पजपात अविद्या की नित्र चित्र मिन मिरा पज करों में तो खुटा तुम्हारा पज करे गा भीर जो तुम पचपातक पपाप करों गे उस की जमा भी करे गा इस में मिड होता है कि महुमाद साईव का धन्तः करण ग्रह नहीं था इसी लिये अपने मतलव मिड करने के लिये महुमाद साईव कि खुरान बनाथा वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥

8र-जिस ममय जड़ा फरिश्नीं में कि ऐ मर्थ्यम तुभा को ऋज्ञाह ने पमन्द किया और पवित किया जपर जगत् की स्तियों के ॥ मं १ | बि० ३ । सू० रै। आ० ३५॥

### सत्यार्थमकाशः॥

सभी अना जब श्राज कल खुदा के फरिश्ते श्रीर खुदा किसी से बार्त करने को नहीं श्रांत तो प्रथम कैसे श्रांये हीं गें? जो कही कि पहिले के अनुष्य पुष्यात्मा ये श्रव के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई श्रीर मुमलमानी का मत चला था उस समय उन देशों में जंगला श्रीर विद्याहीन मनुष्य श्रिक थे दूभी लिये ऐसे विद्याविष्ठ मत चल गयं श्रव विद्यान् श्रिक हैं दसी लिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मज़हब हैं वे भी श्रस्त होते जाते हैं हाई की तो कथा ही क्या है ॥ ४८॥

प्०- उस को कहता है कि हो वस हो जाता है ॥ काफिनों ने धोख़ा दिया, देखर ने धोखा दिया ईखर बहुत सकर करने वाला है ॥ सं०१। सि०३। स्०३। श्रा०३८। ४६॥

समी० - जब मुमलमान लोग खुदा के सिवाय दूमरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किस से कहा १ और उस के कहने से कीन ही गया १ इस का उत्तर मुसल्सान सात जाय में भी नहीं दे सके में भी भी विना उपादान का रण के कार्य कभो नहीं हो सकता विना कारण के कार्य कहा जानो अपने या बाप के विना संग्रा प्रेरीर हो गया ऐसी बात है। जो घोखा खाता अर्थात् इल भोर दंभ करता है वह देखर ों अभी नहीं हो सकता जिल्लु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५०॥

४१—क्या तम को यह बहत न होगा कि अझाह तम को तीन हज़ार फ़-विम्नतीं के भाष महाय देवे॥ मं०१। सि०४। स्०२। आ०११०॥

ममी • — जो मुसलानों को तोन इज़ार फ्रिश्तों के साथ सहाय देता था तो भव मुसलानों की बादशाही बहुत सी नष्ट होगई और होती जाती है स्वी स-हाय नहीं देता ? इस लिये यह बात केवल कोम दे के सूखों को फसाने के लिये महा अन्याय की है ॥ ५१॥

५२ — भीर काणिशी पर इस को सहाय कर ॥ श्रक्काह तुरहारा उत्तम स-हायक भीर कारसाज़ है ॥ जी तुम श्रक्काह की मार्ग में मारे जाओ वा सरजाओं श्रक्काह की दया बहुत भक्की है ॥ मं०१। सि० । सू०३। श्रा० १३०।१३२।१४०

समी०— अब टेखिये मुमलमानी की भूल कि की अपन मत से भित्र हैं जन के मारने के लिये खुटा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है को इन को बात मान लेवे ? यदि मुसलमानीं का कारमाज अलाह हो है तो फिर मुसल-मानीं की कार्य नष्ट क्यों होते हैं ? और खुटा भी मुसलमानीं के साथ भोह से फ्मा हुआ दोख पड़ता है जो ऐसा पचपाती खुटा है तो धर्माका पुरुषों का उपार नीय बभी नहीं होसकता ॥ ५२॥ पूर्व - श्रीर श्राझाह तुम की परी तल निहीं करता परन्तु अपनि पैग्ग्बरीं से जिस की चाह पसन्द कर बस श्राझाह श्रीर उस के रसूल के साथ ईमान लागी। सं०१। सि०४। स्०२। श्रा०१५८॥

समी ० - जब मुमल्यान लोग सिवाय खुदा के किमी के साथ ईमान नहीं लाते छीर न किसी को खुदा का साम्मी मानते हैं तो पैगंबर साहिब की क्यों ईमान शंखुदा के माथ प्रतीक किया ? श्रह्माह ने पैग्म्बर के माथ ईमान लाना लिखा इमी से पैग्म्बर भा शरीक हो गया पुनः साथ रीक कहना ठीक न हुणायदि इस का छा यह समभा जाय कि महम्मदमाहब के पैगंबर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रय होता है कि महम्मद माहब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उन की पैग्म्बर किये विना अपना अभीष्ट कार्य नहीं करसकता तो अवश्य असमर्थ हुपा! ॥ ५३ ॥

५8—ए ईसान वाकी संतीय कारी परम्पर थाम रकती छोर लड़ाई में लगे रही अल्लाह में खरी कि तुम छटकारा पाछो। म०१! सि०८। सु० २। आ०१०८॥

समी०-यह कुरान का ख्दा और पैगंबर दोनों लड़ाई बाज थे, जो लड़ाई को याजा देता है वह गांति संग करते वाला होता है क्या नाम मात्र खुदा से खरने से कुटकारा पायाजाता है ? वा अधमीयना लड़ाई आदि से खरने से जो प्रथम पचहै तो खरना न खरना बराबर, और जो दिताय पच है तो ठीक है। ५ 8॥

५५-रे अलाइ की इहें हैं जो अलाइ और उस के रसूल का कहा मारी गा वह बहिफ्त में पहुंचे गा जिन में नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अलाइ की अंद उस के रसूल की आजामंग करे गा और उस की हहीं से बाहर होजायगा को सदैव रहने बाली आग में जलाया जावे गा और उस के लिये खुराब कारने बाला दु:ख है। मं०१। सि०४। सु०४। आ०१३।१४॥

सभी ॰ - खुदा हो में महमाद साहेब पैगंबर को अपना श्रीक कर लिया है और खुद क्रानहीं में लिखा है और देखी खुदा पैगंबर साहेब के माथ कैसा फ्सा है कि जिस में बहिश्त में रख़ल का साभा कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसलानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बातें ई खरोता पुस्तका में नहीं होसकतीं ॥ ५५॥

५६-भीर एक त्रसरेणुकी बराबर भी आज्ञाह अध्याय नहीं कारता और जो भलाई होते उस का दुगुण करेगा उस को। मं०१। मि०५। सू०४। मा० ३०॥ सभी ० - जो एक जसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुख्य को हिगुण कीं देता ? श्रीर सुमलमानी का पच्चपात कीं करता है ? वास्तव में हिगुण वा न्यून फल कमीं का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे॥ ५६॥

५० — जब तर पास से बाहर निकल तं हैं तो तर कहने के सिवाय (विष् रीत) शोचते हैं श्रम्नाह हनकी सलाह की लिखता है। श्रम्नाह ने हन की कमाई बलु के कारण से उन की उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि श्रम्नाह के गुगराह किये हुए की मार्ग पर लावो बस जिस की श्रम्नाह गुगराह करे उस को करापि मार्ग न पावेगा। मं०१। सि०५। स०४। आ०८०। ८०॥

ममी०—जो श्रह्माह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वन्न नहीं! जो सर्वन्न है तो लिखन का क्या काम ? श्रीर जो मुसल्मान कहते हैं कि श्रयतान हो सब को बहकानि से दृष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवीं की गुमराह करता है तो खुदा श्रीर श्रयतान में क्या मेद रहा ? हां इतना मेद कह मक्त हैं कि खुदा बड़ा श्रयतान वह छोटा श्रयतान क्यों कि मुसलमानीं ही का काल है कि जो बहकाता है वही श्रयतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा की भी श्रयतान इना दिया। ४०॥

प्र-श्रीर अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो श्रीर जहां पाशी भार डालो ॥ मुसल्मान को मुमल्मान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों में मार डाले बम एक गईन मुमल्मान का कोड़ना है श्रीर खून बहा उन कोग को श्रीर से हुई जो उस काम से होवें तुम्हारे लिये दान करहें गे जो दशमन को बांग में हैं। श्रीर जा कोशे मुमल्मानको जान कर माग्डाने वह सहैवकाल दांज्य में रहेगा उस पर अलाह का क्रीध श्रीर लानत है। मं० १। सि० ५। सू० १। श्रा० ८०। ८१। ८२॥

समी० - अब देखिये सहापचपात को बात कि जो सुमलमान न हो उस की जहां पाओं मार डालो श्रीर मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायिश्वत श्रीर अन्य की मारने से बहिश्वत मिले गा ऐसे उपटेश को कुए में डालना चाहिये ऐसे र पुस्तक ऐसे र पैग्म्बर ऐसे र खुदा श्रीर ऐसे र मत से सिवाय हानि के लाम कुछ भी नहीं ऐसी कान होना श्रच्छा श्रीर ऐसे प्रामादिक मतीं से बुडिमानों की श्रलग रष्ट कर वेदोत्त सब बातीं को मानना चाहिये क्यों कि उम में श्रमत्य कि चित् माण भी नहीं है श्रीर जो सुसलमान को मारे उम को दोज़ ख मिले श्रीर दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो खर्म मिले श्रव कही दन दोनों मतीं में से किस को माने किस को छोड़े किन्तु ऐसे

मृद् प्रकाल्यत मतीं को छोड़ कार वेदोन्ना मतस्वीकार कारने योष्य सब मन्धीं के लिये है कि जिस में आर्थ्य मार्ग अर्थात् खेष्ठ प्रवीं के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात् दुष्टीं ने मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वीत्तम है ॥ ५८॥

प्र-पीर शिचा पक्ष होने की घोछे जिस ने रसूल से विरोध किया और स्मलमानों से विरुष्ठ पच किया प्रवश्य हम उस को दोज़ख में भेजेंगे। मं०१। सि०५। स्०४। प्रा०११३॥

समी ० — अब देखिये खुदा और रमूल की पचारात की बाते महम्मद साईब आदि ममर्भे थे कि ो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखें गे तो अपना मज़दब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलें गे आनन्द भीग न होगा इसी से विद्त होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में इस से ये अनाम थे इन की बात का प्रमाण आम विदानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५८॥

ह०-जो अज्ञाह फिरिश्तों किताबी रस्त और कियामत की साथ कुफू करे नियय वह गुमराह है ॥ नियय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ ईमान लाय पुनः फिर गये और कुष्फू में अधिक बढ़े अज्ञाह उन को कभो चमा न करेगा और न मार्ग दिखलावे गा। मं०१। सि०५। स०८। आ०१३४। १३५॥

सभी - न्या पब भी खुदा लागरीक रह सकता है ? न्या लागरीक कहते जाना और उसके साथ बहुत से गरोक भी मानते जाना यह परस्पर विकद बात नहीं है ? न्या तीन वार चमा के पश्चात् खुदा चमा नहीं करता ? श्रीर तीन वार कुफ़ करन पर राम्ता दिख लाता है ? वा चीथो वार से श्रामे नहीं दिखलाता यदि चार २ वार भी कुफ़ सब लोग कर तो कुफ़ बहुत ही वढ़ जाये ॥ ६० ॥

६१-नियय प्रज्ञाह बुरे लोगीं और काफिरों को जमा कर गा दोज़ख़ में ॥ नियम बुरे लोग घोखा देते हैं श्रज्ञाह को और उन को यह घोखा देता है ॥ ऐ ईमान वालो मुसलमानों को छोड़ काफिरों का मित्र मत बनाओं। मं०१। सि०५। स्०४। श्र०१ = १४१। १४३॥

समी - मुसलमानी के बिह्मित श्रीर श्रन्य लोगी के दोज़ख़ में जाज का क्या प्रमाण ? वाह जी बाह जो बुरे लोगी के धोखे में श्वाता श्रीर श्रन्य को घोखा देता है ऐसा खुदा हम से श्रन्य रहें किन्तु जो घोखेबाज़ हैं उन से जा कर मेल करे श्रीर वे उस से मेल करें क्यों कि:—

## "यादशौ श्रीतला देवी तादश: खरत्राहन:"

जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है जिस का खुरा घोखेबाज़ है उस के उपामक लोग घोखेबाज़ क्यों न ही ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता घोर अन्य केट मुसलमान भिन्न से प्रद्वता करना किसी को उचित है। सकती है रै॥ ई१॥

६२-ऐ लंगी निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साधाखुदा की घीर से पैगम्बर श्राया बस तुम उन पर देमान लाश्री ॥ श्रज्ञाह माबूद श्रक्तला है ॥ मं०१। सि०६। सु०४। श्रा०१६०। १६८॥

समी० - च्या जब पैग्म्बरीं पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैग्म्बर खुदा का शरीक श्रवित् साभी हुआ वा नहीं ? जब श्रवाह एक देशों है व्यापक नहीं तभी तो उम के पास से पैगंबर श्रात जाते हैं तो वह ई श्वर भी नहीं हो सकता। कहाँ सर्वदेशो लिखते हैं कहीं एक देशों इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतींन बनाया है ॥ ६२॥

६२ — तुम पर हराम किया गया मुदीर, लीह, सूत्रर का मांस, जिस पर भन्नाह के विना कुक श्रीर पढ़ा जावे, गला घंटे, लाठी मारे, ऊपर मे गिर पड़े सींग मारे श्रीर ट्रंट का खाया हशा ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । शा० १ ॥

समी - न्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? श्रन्य बहुत से पशु तथा तिर्थिक् जीव की ड़ी श्राद् मुमलमानीं की हलाल हीं गे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की काल्पना है ईश्वर की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ १३॥

६४-भीर भनाइ को अच्छा उधार दो भवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूं गार्भीर तुम्हें बडिंग्तों में मेर्जुगा ॥ मं० २ । मि० ६ | स०५ | आ०१०॥

ममो० — वाह जा ! मुमलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा जी विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? श्रीर छन को क्यों बह काता कि तुम्हारी वुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में मेजूंगा ? यहां विद्ति होता है कि खुदा के नाम से महम्मह साहेब ने श्रपना मतलब साधा है ॥ ५४॥

६५-ित्रस को चाइता है चमा करता है जिस को चाई दु: ख़ देता है। जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हं दिया ॥ मं०२। सि०६। सू० ५। बा०१६। १८

समी॰ - जैसे शयतान जिसको चाइता पाषी बनाता बैसे ही सुसलमानीं का खुदा भी शयतान का काम करता है? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त श्रीर दोज़ख में खुदा जावे क्यों कि वह पाप पुख्य करने वाला हुश्रा जीव पराधीन हैं जैसी सेना सेनापति के शाधीन रचा करती श्रीर किसी को मारती है उस को भलाई बराई सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५॥

६६ – त्राज्ञा मानी श्रक्षां की श्रीर श्राज्ञा मानी रसून की ॥ मं० २ । सि०० स्० ५ । त्रा० ८८ ॥

समी - देखिये यह बात खुदा के ग्रीक होने की है फिर खुदा की "लागरीक" मानना व्यर्थ है ॥ ६६॥

६० - अन्ताह से साफ किया जो घो चुका और जो कोई फिर करेगा अ-बाइ उस से बदला लेगा ॥ सं०२ | सि००। सू०५। आ०८२॥

समी० - िकाये इए पापी का ज्ञामा करना जानो पापी को करने की आजा दे के बढ़ाना है। पाप ज्ञमा करने को बात जिस पुस्तक में हो वह न देखर और न किसी विदान का बनाया है किन्तु पाप वर्द के है हां आगामी पाप छ-ड़ाने के लिसे किसी से प्रार्थना और स्वयं कोड़ ने के लिये पुरुषार्थ पश्चासाप करना उचित है परन्तु केवल पश्चासाप करता रहे कंड़ि नहीं तो भो कुक नहीं हो मकता ॥ ६०॥

६८-श्रीर उस मन्थ में श्रिक पापी कीन है जी अल्लाह पर मुंठ बान्य निता है श्रीर कहता है कि मेरी श्रीर वहीं को गई परन्तु वहीं उस को श्रीर नहीं को गई श्रीर जो कहता है कि में भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उता-रता है ॥ मं० २। सि० ७। सु० ६। आ० ८४ ॥

मभी०-इस बात से सिंड हीता है कि जब महम्मह माईब कहते थे कि सेरे पास खुदा की श्रीर से श्रायतं श्राती हैं तब किसी दूसरे ने भी महम्मद् साईब के तुल्य लीला रची हो गी कि सेरे पास भी श्रायतं उतरतीं हैं सुभ को भी पैगंबर मानी इस को हठाने श्रीर श्रपनो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महम्मद् गाईब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ।।

ह्-अवश्य हमने तुम को छत्पन्न किया फिर तुम्हारी खरते बनाई फिरिशतों ने जहां कि श्राहम को सिजदा करा वस उन्हों ने सिजदा किया परन्तु शयतान सिजदा करने वालों में से न हुआ। कहा जब मैं ने तुभी श्राहा दो फिर किस ने रोका कि तृने सिजदा न किया कहा में उस से अच्छा हूं तूने मुभ को श्राम से और उस को मिटी से उत्पन्न किया। कहा बस उस में से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तृ उस में श्रीमान करे। कहा उस दिन तक ढोन दें कि क्वरों में से उठाये जावं ॥ कहा नियय तू छोन दिये गयों में हैं। कहा वस इस की क्मम है कि तू ने मुभ की गुमराह किया अवश्य में उन के लिये तेरे मीश्रे मार्ग पर बैठूं गा।। श्रीर प्राय: तू उन की धन्यवाद करने वाला न पावे गा कहा उस से दहिशा के साथ निकन अवश्य जो कोई उन में से तरा पच करेगा तुम सब मे दो जख को महिगा। में २ । सि ६ । सू० ७। श्रा० १०।११। १२। १३। १४। १६। १५। १६। १०।

समी० - श्रव ध्यान देकर सुनी खुदा भीर श्रयतान की भगड़े को ! एक फरिशा जैसा कि चपरासी हो, या वह भी खुदा से न दवा और खुदा उस के श्रावमा की पवित्र भी न कारसका, फिर ऐसे बागी की जो पापी बना कार गृहर करने वासाया

### चत्वार्थप्रकाशः॥

उन को खुरा ने छोड़ दिया। खुरा की यह बरी अने है। अस्तान हो सन को बहनारी वाला होने से यह सिंह होता को बहनारी वाला होने से यह सिंह होता है कि अयतान का भी अयतान खुरा है क्यों कि अयतान प्रत्यत्त कहा है कि त्रि अयतान का भी अयतान खुरा है क्यों कि अयतान प्रत्यत्त कहा है कि त्रेने मुभ्ने गुमवाह किया इस से खुरा में पिवलता भी नहीं पांड जाती और सब बुराहयों का चलाने वाला मूल कारण खुरा हुआ। ऐसा खुरा मुमलानों ही का भी मकता है अन्य खेष्ठ विदानों का नहीं और फरिश्तों में मनुखबत् वाला निष करने से टेहधारों, अल्पन्न, न्यायरहित, सुमलमानों का खुरा है इसी से विदान खोग इमलाम के मनुहब को प्रस्त नहीं करने ॥ ६८ ॥

०० — नियय तुम्हारा मालिक श्रक्ताह है जिस ने आसमानी श्रीर पृथिवी को क: टिन में व्यक्त किया फिर करार पकड़ा श्रग्न पर ॥ दोनवा से श्रपने मालिका को प्रकारी ममं०२। मि०८। सु००। श्रा०५३। ५४।

सारिक्सन पर धाराम कर वह देखर सत्यितामान् छोर खापक कभी हो सकता है ? इस के न होने से वह खुरा भी नहीं कहा मकता। क्या तुम्हारा खुरा बिघर है जो प्रधारने से सुनता है ? ये सब बातें अनीखर छत हैं इस से खुरा है हिनों में जगत बनाया सातवे दिन अग्रे पर खारान किया तो धन भो गया होगा और अवतक मीता है वा जाया है ? ये सदि जागता है वा जाया है ? यह जागता है ता अब कुछ काम करता है वा निकस्मा से त सपटा छीर ऐश करता फिरता है ? ॥ ०० ॥

९२-मत फिरो पृथियो वर समाड़ा करते ॥ सं०२। सि०८।सू००। आ००३॥ समी० -यह हात ो अच्छी हं परन्तु इस से विपरीत ट्रमरेन्यानीं में जिहाद करना थोर जाफिरों का सरना सो निखा है अब अही प्रविपर विश्व नहीं है? इस से यह विदित होता है कि जब सहुरग्रसाहब निबेल हुए होंगे तब उन्हों ले यह उपाय रचा होगा और जब साल हुए होंगे तब समाड़ा सचा ॥ होगा इसो से ये बातें परस्पर विश्व हं शेन से दोनों सख नहीं हैं।। ९१॥

७२-जम एक ही बार श्रपनाश्वसा डाल दिया श्रीर वह श्रजगर या प्रत्यक्ष । मं० २। सि०८। स्० ७। श्रा० १०५॥

समी - अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी कही वारों। की खुटा और सहस्र इस माइव भो मानते थे जो ऐसा है तो थे दो नो विहान नहीं थे की कि औस आंख में देखने और कान से सनने की अव्धाया बीड़े नहीं कर सकता इसी से घे इन्द्रजाल की बाते हैं। 52 ।

०३-ाम इस ने उस पर मेह का तूफान भेजा टोढ़ो चिचड़ो और मेढ़क और लोड़ा। बम उन स इसने बदला लिया और उन की हुने दिया दिखाव में ।। और इस ने बनो इसराइल की दिखाव से पार छतार दिया। नियय वह दीन आंटा है कि जिसमें हैं और उन का कार्यभी भूठा है। मं० २ | सि० ८। स० ९। आ०१३०। १३३। १३०। १३८।।

समी - अब देखि थे जैसा के दिया खंडी किसी का डरबावे कि इस तुम पर सपीं की मान्न के लिये मेजेंगे ऐसा यह भी बात है। मला जी ऐसा पद्यपाती कि एक जातिका ड्वांद और दूसरे की पार उतारे वह अधर्मी खुदा का नहीं ? जी दूसरे मतीं की कि जिस में हज़ारीं की ड़ीं मनुष्य ही मूठा बतलांव और अपने की सचा उस से पर मूठा दूमरा मत कीन है। सकता है ? की कि किसो मत में सब मनुष्य बुरे और असे नहीं ही सकते यह इकतफा डिगिरी करना महामूखीं का। मत है का तीरत ज्वर की दीन जी कि उन का था मठा ही गथा ? वा उन का बीद अन्य मज़हब था कि जिस की मूंठा कहा और जी वह अन्य मज़हब था ती कीन सा था कही की जिस की नाम कुरान में ही ॥ ८२॥

08- बस तुमा की मलबला देख सर्वगा जब प्रकाश किया उस के मालिक ने पहाड़ की और उस की परमाणु २ किया गिर पड़ा मृसा बेहा सा मं०२ सि०८। स००। सा०१४२॥

सशो०-जो देखते में आता है वह व्यापक नहीं हो भकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी की की नहीं दिखलाता? सर्धा विकृत होने से यह बात माननियाग्यनहीं॥ ०४॥

७५-- श्रीर श्रपंग मालिक की दौनता हरसे मन में याद कर धीमी श्रावाज़ से सुबह की श्रीर गाम की । सं०२। सि०८। सु०७। श्रा०२०४॥

ससी - निक्तिं र कुरान में लिखा है कि वहीं श्रावाज़ से अपने मालिस की पुकार थीर कहीं र धीर न देण्यर का मारण कर श्रव कि हिये कीन सी बात सची ? श्रीर कीन मी मूठी ? जी एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीर के समान होती है यदि कोई बात सम से विराध निकल जाय छस को मान की तो कुछ विन्ता नहीं॥ ७५॥

ু । স্থা करते हैं तुभा को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाष्ट की श्रीर रसूल के श्रीर छने अल्लाष्ट से ॥ सं०२ | सि॰ ८। सु॰ ८। श्रा०१॥ सभी • — जो लूट मचा वं, डाक्स के कार्म करें करावें और खुदा तथा पैगंब और देमानदार भी बनें यह बड़े आधर्य की बात है और खन्नाह का डर बतलाते और डांशादि बुरे काम भी करते जायें और "उत्तम मत हमारा है" कहते लज्जा भी नहीं। इठ छोड़ के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें दस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी १॥ ७६॥

99—श्रीर कार्ट जड़ का फिरीं की । में तुम को सहाय ट्रंगा साथ सहस्र फिर श्रीं के पोक्टे र श्रानं वाले । श्रवश्य में का फिरीं के दिलीं में सय डालूंगा बस मारो जपर गईनीं के मारो डन में से प्रखेक पीरी (संधि) पर। मं०२। सि०८। सु०८। श्रा० १।८। १२॥

सभी - बाइ जी बाइ! कैसा खुदा आंर के में पैग्म्बर दया हीन की मुसल्मानी मत से भिन्न का फिरों की जड़ कटवाबे आर खुदा आहा देवे उन की गद्र भारी और हाथ पग के जोड़ी को काटने का सहाय और सम्मित देवे ऐसा खुदा लंकेश में क्या कुछ कम है विह सब अपंच कुरान के करता का है खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और इस उस से दूर रहें॥ ००॥

उद-श्रमा ह मुसल्यानों के साथ है। ऐ लोगां जो ईमान लाग हो पुकारना स्वाकार करी वास्ते श्रमाह के श्रीर वास्ते रसूल के। ऐ लोगों जो ईमान लाखे हो मत चौरों करों श्रमाह को रसूल की श्रीर मत चौरों करी श्रमानत श्रानी की। श्रीर सकर करता था श्रमाह भीर श्रमाह मला सकर करण वालीं का है। मं० २ सि०८ सु० प्रशा० र८। २४। २०। २०॥

सभी - नहीं तो इंग्लर सह भृष्टि भर को है। नहीं तो इंग्लर नहीं सन सकता? विधर है? और उस के साथ रसून को धरीक करना बहुत बुरो जात नहीं है? अलाह का कोन सा खुजाना भरा है जो चोरो करेगा? नहां रसूत और अपले अमानत को चोरो छोड़ कर अन्य सब को चोरो किया करे? ऐसा लपटेश अवि-हान्-और अधिभैशों का हो सकता है भला जो मकर करता और जा मकर करने वालीं का संगो है वह खुदा कपटी छली और अधिभीं नहीं ? इम लिये यह खुदान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छलो का बनाया होगा नहीं तो ऐसी अन्यया वातें लिखित न्थीं होतीं?॥ ७८॥

७८—श्रीर लड़ी उन से यहां तक किन रहं फितना अर्थात् इल काफिरीं का भीर होते दीन तमाम वास्त भन्नाह के ॥ श्रीर जानी तुम यह कि जो लक्छ तुम लटी किसी क्ल से नियय वास्ते श्रवाह के है पांचवा हिस्सा उम का श्रीर वास्ते रसूल के ॥ मं० २। सि० ८। सू० ८। श्रा० २८। ४९॥ मही के निव अन्वाय ने लड़ने लड़ाशे वाना मुमलमानों के खुटा में भिव शान्ति भंग करता दूसरा कीन होगा? अब देखिरो यह मज़हब कि अक्षां भीर रफ़ल के वार्त्त सब जगत को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? खार लूट के माल में खुटा का हिस्सदार बनना जानी ड़ाक् बनना है और ऐसे लुटेरों का पचपाती बनना खुटा अपनी खुटाई में बटा लगाता है। बड़े आबर्य को बात है कि ऐसा पुस्तक । सा खुटा और ऐसा पेगंबर संसार में ऐसी उपाधि और अलि मंग करने मनुष्यों का दृष्य देन के लिये कहां से भाया ? जो ऐसे रमत अन्त म प्रवित्ता न हो। तो सब अगत आनन्द में बना रहता ॥ ७८॥

८०-- श्रीन क्षेमे हेर्बे जब काफिरों को फरिश्ते कब्ज़ वारते हैं सारते हैं सुख उन के श्रीन होडे उन की श्रीन कहते नको श्राज़ाव जल ने सा॥ इस में उन की गांप से उन को सारा श्रार इस ने फिराशों न को कों म को खुबा दिया श्रीन तैयारी करों वास्ते उन के जो कुछ तुम कार सको ॥ मं०२। सि०८। सु०८। श्राप्त ॥

सनी ० — वर्धों जी कान कल कम ने कम श्रादि श्रीर इंगलेग्ड में निय की दुई या कर इन्ली फिक्ट्रित कहां सा गर्ग ? श्रीर श्रपति सेवकीं के शतुश्रीं की खुदा पूर्व मारता इवाना श्रा यह बात सची हो तो श्राज कल भी ऐसा करें जिस में ऐसा नहीं हीता इस लिय यह बात मान ने थीर य नहीं। श्रव देखिये यह कैसी बुदी शाज़ा है कि जी कुछ तुम कर सका वह मिन्न मत वालीं क लिये दु: खदाय क कमें करों ऐसी श्राज्ञा विदान श्रीर धार्मिक द्याल को नहीं हो सकतो फिर लिखते ह कि खुदा द्यान श्रार न्यायकारों है ऐसा बातां से सुसलमानों के खुदा से न्याय श्रीर द्यादि सद्गुण दूर बसर्त हैं। ८०॥

दश्-ऐ नदी किषायत है तुम को अज्ञाह भीर उन की जिन्हों में मुसलमानी में तरा पद्य विद्या ॥ ए नदी रवत अर्थात् चाह चस्ताट मुमलमाना को जपर लड़ाइ के भी ही तुम म ने २० आदमी मकीय करने वाले तो पराजय करें दो भी का॥ वम खाओ उस वन् से कि लूटा है तुम ने हलाल वित्र भोर ड़रो अज्ञाह से वह द्यमा करने वाला द्यालु है ॥ मं०२। सि०१०। सू० ८। आ०६३। ६४। ६८॥

स्मी ० - भला यह योग सी न्याय विद्वा श्रीर धर्म की बात है कि जो अपना पत्त करि श्रीर वार्ड अन्याय भो करि इसी का पत्त श्रीर लाभ पहुंचावे ? श्रीर जो प्रतास श्रान्त संग करके लड़ाई करि करावे श्रीर लूट मार के पदार्थी

# सळार्षप्रकाशः॥

को इताल बत लावे कोर किर उसी का नाम चमावान् द्यालु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किमी भने आदमी को भानहीं हो सकती ऐसी २ बातीं से कुरान देखर बाक्य अपभी नहीं हो सकता ॥ ८१॥

पर-मंदा रहें गे बोच उम के श्रव्लाह समीप है उस के पुख्य बड़ा ॥ ऐ लोगों को ईमान् लाये हो मत पकड़ों बापों श्रपन को श्रीर भाइयों श्रपने को मिन लो दीम्त रक्षें कुफ्र को जपर ईमान के ॥ फिर उतारी श्रव्लाह में तमक्री श्रपनी कपर रम्न श्रपन के श्रीर कपर सुमलमानों के ॥ श्रीर उतार लश्कर नहीं देखा तुम न उन को श्रीर श्रजाब किया उन लोगों को श्रीर यही सज़ा है काफिनों को ॥ फिर र श्रावे गा श्रव्लाह पोक्ट उस के जपर ॥ श्रीर लड़ाई करी उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ मं० २ | सि० १० । स्०८ । श्रा० २१ । २२ । २५ । २६ । २८ ॥

समी०--भला जो बिल्यात वाली के समीप शलाह रहता है तो सब व्यापक क्योंकर हो सकता है: जो सब व्यापक नहीं तो कृष्टि बरता और न्यायाधीय नहीं हो सकता। और अपने मा, बाप, भाई भीर मित्र को कुड़वाना कंवल अन्याय को बात है हां जो वे बुरा उपटेश करें, न मानना परन्तु उन को मेवा सदा करना चिहिंगे। जो पहिले खुदा सुसलमानीं पर सन्तीधी था और उन की सहाय के लिये लग्जर उतारता था सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता? और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता और पनः उम के जपर आता जा तो अब कहा गया? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं नना सकता? ऐसे खुदा को हमारी और से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक विलाड़ी है? ॥ ८२ ॥

पर-श्रीर हम बार देखन बान हैं बास्त त्रहारे यह कि पहुंचार तुम को श्रहाह श्रजाब श्रपने पाम से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २ । सि० १०। मू०८। श्रा० ५२॥ समी०-क्या, मुमल्यान हो देखर को पुलिस बनगये हैं कि श्रपने हाथ वा मुसल्यानों के हाथ से श्रन्य कि में नितालों को पकड़ा देता है १ क्या दूसरे कोड़ीं मनुष्य देखर की श्रिय हैं १ सुमन्मानों में पापी भी प्रिय है १ यदि ऐसा है तो श्रम्भेर नगरी गवरगंड राजा को सो व्यवस्था दीखती है श्राक्षय्य है कि लो बुढिमान् मुसल्यान है वे भी इस निर्मूल श्रयुक्त मत को मानते हैं ॥ पर ॥

८४--प्रतिज्ञा की है महाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहि-प्रते चलती हैं नोचे उन के से नहरें सदेवर होंगेवालों बीच उस के और घर पविच विच्थितों अदन के और प्रसन्नता श्रह्माह की और बड़ी है और यह कि वह है सुराद पाना बड़ा ॥ बस ठहा करते हैं उन से ठट्ठा किया श्रह्माह ने उन से | मं० २। सि० १०। सू० ८। आ० ०२। ८०॥ समी • -- यह खुदा के नाम से स्त्री पुर्वा की प्रपने मतलब के लिये लीभ देना है क्यों कि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो कोई महत्त्राद साहिब के जाल में न फसता ऐसे हो अन्यमतवाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा किया हो करते हैं परना खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खेल है। ८४॥

८५-परन्तु रम् ल घीर जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया उन्हों ने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इझीं लोगों के लिये भलाई है। घीर मीहर रक्की अलाह ने जपर दिलीं उनके के बसवे नहीं जानते। सं०२। सि०१०। सृ०८। आ० ८८। ८२।

समी०-शब टेखिये मतनब सिंधु को बात कि वेही भनी हैं जो महुमाद साहै ब के साथ ईमान लाये और जी नहीं लाये वे बुरे हैं! क्या यह बात पचपात और अविद्या से भने हुई नहीं है? जब खुदा में मीहर हो लगादों तो उन का अपराध पाप करते में कोई भी नहीं किन्तु खुदा हो का भपराध है क्योंकि उन बिचारी को भनाद से दिलीं पर मोहर लगा के रोक दियं यह कितना बड़ा भन्याय है!!! " ६५॥

पह-ले माल उन के से ख़ैरात कि पितिश्व करेतू उन को अर्थात् बाहरों भीर शह करे तू उन को साथ उस के अर्थात् गुप में ॥ निश्चय आज्ञाह में मोल लो हैं मुमल्मानों से जानं उन की भीर माल उन के बदले कि वास्त उन के बिछा है लोड़ें में बीच मार्ग अज्ञाह के बस मारें गं और मरजावें में ॥ मं०२। सि०११। सु०८। आ०१०२। ११०॥

समी - वाह जो वाह! महुकाद माई व शाप ने तो गोकु लिये गुमाइयों की वगवरी कर लो क्यांकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों को है। वाह खदा जो शापने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसल् मानों के हाथ में अन्य ग्रोबों के प्राण लेना हो लाम समभा शोर उन श्रनार्थों को मरवा कर उन निर्देशों मनुषीं की खाँ देने से द्या श्रीर न्याय से सुसल्मानों का खुदा हाथ थी बैठा श्रार अपनी खाद है में बटा लगा के बुदिमान् धार्मिकीं में घृणित हो गया। प्रदूष

#### सत्यार्धपनाशः॥

समी ० — देखिये ये भो एक विश्वासवात की बातें खुदा सुमल्मानीं की सिख लाता है कि चाहें पड़ोसी हीं वा किसी के नौकर हीं जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें सुसलमानीं से बहुत बनगई हैं इसी कुरान के लिख से अब तो सुसलमान सगम के इन कुरानी का बुराइ शों की छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८०॥

८८ — निश्चय परवरिंगार तुम्हारा अल्लाह है जिस ने पैदा किया जासमानीं चौर पृथिवों को बोच कः दिन के फिर करार पकड़ा जपर अधे के तदबीर कक्षी है काम की ॥ मं० ३ । सि० ११ । सु० १० । आ० ३ ॥

समी ०-श्रासमान श्राकाश एक श्रीर दिना बना श्रनादि है उसका बनाना निख्ने में निय्य हुआ कि वह कुरान करता पदार्थ विद्या को नहीं जानताथा। व्यापर में खर के सामने छ: दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो "हों मेरे हुक्म से श्रीर हो गया" जब कुरान में ऐमा लिखा है फिर छ: दिन कभी नहीं लग मकते इस से छ: दिन लगना भट्ट है जो वह व्यापक होता तो क्षपर श्राकाशक क्यीं ठहरता? श्रीर जब काम को तदबीर करता है तो ठोक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्यों कि जो सब है वह बैठा २ क्या तदबीर करगा? इस से बिदित होता है कि ईखर की न अवने वानी जंगलो लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ६८ ॥

८ मिन चोर दश वास्ते सुसलमानीं के। मं० ३। सि० ११। सु० १०। स्रा० ५५॥

समी०-क्या यह खुदा सुमलमानीं ही का है ? दूमरी का नहीं ? ग्रीर पच-पाती है। जो सुमलमानीं ही पर दया कर अन्य मन् थीं पर नहीं यदि सुमलमान ईमानदारीं को कहते हैं तो उन के लिये ग्रिचा को आवश्यकता हो नहीं ग्रीर सुमलमानीं से भिन्नीं को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है। दिं।। ८०-परीचा लेंके तुम को कौन तुम में से भक्का है कमीं में जो कही तू अवश्य खठाये जागी से तुम पीके सुख कें। मं० ३। सि० ११। सू० ११ ग्रा० ९॥

समी ० - जब कमों की परीचा करता है तो सर्वेत्र ही नहीं भीर जो सत्यु पीके उठाता है तो दोड़ा सुपुर्द रखता है श्रीर श्रपन नियम जो कि मरे हुए न जी वें उस को तोड़ता है यह खुदा को बटा लगना है ॥ ८०॥

८१-श्रीर कहा गया ए पृथिवी श्रपना पानी निगलजा श्रीर ए श्रासमान वस कर श्रीर पानी मुख गया। श्रीर ए कौम यह है निसानी जंटनी श्रक्षा ह की वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उस की बीच पृथिवी श्रक्षा ह वी खाती फिरे। सं० २। स० ११। स० ११। श्रा० ४३। ६३॥

सभी ॰ - स्वा सड़ के पन की बात है! पृथियों और शाकाश कभी बात सुन सकते हैं ? वाह जो वाह! खुदा के जठनों भा है तो जंट भो होगा ? तो हाथों, घोड़े, गर्ध वादि भी हींगे ? शीर खुदा का जंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छों बात है? क्या जंटनो पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ पसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ८१॥

८२-पोर सदैव रक्षने वाले बीच उस के जब तक कि रहें शासमान फीर पृथिबी ॥ श्रोर को लोग भुभागी हुए बस बिह्या के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें शासमान श्रोर पृथिवो ॥ सं ३ । सि० १२ । सु० ११ । श्रा० १०५-१०६ ॥

समी०-जब दोज़ख़ श्रोर बिहिश्त में कियामत के पयात् सब लोग जाये में फिर श्रासमान श्रोर पृथिदों किस लिये रहेगी ? श्रीर अब दोज़ख़ श्रोर बहिश्त के रहने की श्रासमान पृथिदों के रहने तक श्रविध इंद्र तो सदा रहें में बिहिश्त वा दोज़ख़ में यह बात सहो हुई ऐसा अधन श्रविद्यानी का होता है ईख़र वा विद्यानी का नहीं है टर।।

८२ — जब युमुफ़ में अपने बाप से कहा कि ऐबाप मेरे में ने एक स्वप्न में देखा। मं० रे। मि०१२ । सू०१२ । अ।० ४ से ५० तक।।

समी ०-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादक्य किसा कहानी भरो है इस लिये कुरान देखर का बनाया नहां किसा मनुष्य न मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ८३ ॥

28—शक्काइ यह है कि जिस ने खड़ा किया आसमानी का विना खंसे के देखते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर्थ की आजा वर्त ने वाला किया सर्व और चांद को ॥ और वहीं है जिस ने विकाया पृथ्वितों को ॥ उतारा आस गान से पाना बस बहें नार्त साथ अन्दाज अपने के ॥ अज्ञाह खोलता है भीजन को वास्ते जिस को चाहें और तंग करता है ॥ मं०३। सि० १३। सू० १२। आ०२। २। १०।२६॥

समी० — मुसलामानी का खुदा पदार्ध विद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुरुत्व न होने से असमान को खंत लगा ग को कथा कहानो कुछ भी न लिखता। यदि खुदा अर्थरूप एक स्थान मेरहता है तो वह सर्वेग्रितामान् और सर्वेश्वापक नहीं हो सकता। और जो खुदा मेघिविद्या जानता तो आकाम मे पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवो से पानी जनर चढ़ाया इस में निश्चय हुआ कि जुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या का भी नहीं जानता था। और जो विना अच्छे बुर कामां के मुख दु:ख देता है तो पचपातो अन्यायकारी निरुद्धर भट है ॥ ८४॥

### सत्यार्थप्रकाशः ॥

८५-सह निश्चय श्रहाह गुमराह करता है जिस की चाहता है श्रीर मार्थ दिखलाता ह तर्फ भपनी उस मनुष्य की क्जू करता है। मं॰ २। सि॰ १३। मू॰ १३। आ० २०॥

समी० - जब श्रक्काह गुमराह कारता है तो खुदा और मयतान में क्या में द हुआ श जब जि मययतान दूसरों की गुमराह श्रष्टीत् बहुमाने से बुदा कहाता ह तो खुदा भी बैसा हो काम करने से बुदा गयतान क्यों नहीं श्रियार वहकाने के याप में दो जुखा क्यों नहीं होता चाहिये ? ॥ ८५॥

८६—इसो प्रकार उतारा इसनी इस जुरान की धर्बों जो पत्त करिंगा तू उन की इच्छा का पोक्टे इस की आई तिरे पास विद्या से ॥ वस मिवाय इस की नहीं कि जबर तिरे पैगाम पश्चाना है और जबर इसारे है हिसाब लेना। मं० २।सि०१२। सू०१२। धा० २०।४०॥

समी? — जुरान निधर को जोर से उतारा? व्या खुदा जपर रहता है? जो यह बात सच है तो वह एक देशी होने से ईं ज्वर हो नहीं ही सकता क्यों कि ईं ज्वर सब ठिकान एक रस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कार का काम है और हल्कार की कावश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एक देशी हो और हिसाब लेना देना भो मनुष्य का काम है ईंग्बर का नहां क्यों कि वह सबैज्ञ है यह नियय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ८६॥

८७—श्रोर किया सूर्य चन्द्र कां सहैद फिरने वाले । निषय बादमी अवश्य अन्याय श्रोर पाप करने वाला है। सं० ३। मि० १३। सू० १४। श्रा० ३३। ३४॥

सभी - न्या चन्द्र सूर्य सदा फिर्त और पृथिवी नहीं फिर्सी ? जो पृथिवी नहीं फिर्ती कई वर्षों का दिन रात ही वे। और जो मन्ष्य निषय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान में शिचा करना व्यथ है क्यों कि जिन का क्रभाव पाप ही करने का है तो उन में पृथ्याका कभी न होगा और मंसार में पृथ्याका आँर पापाका सदा दोखर हैं इस लिये ऐसी बात ई खरकात पुस्त कभी नहीं हो सकती॥ ८०॥

८८ वस ठीक करूं में उस की श्रीर फूंक टूं वीच उस के रुड श्रम्नी से बस गिर पड़ो वास्ते उस की सिजदा करते इए ॥ कड़ा है रब मेरे इस कारण कि गुमरात किया तू में सुभ्क को श्रवण्य जीनत टूंगा में वास्ते उन के बीच पृष्टिवी के श्रीर गुमराइ करूं गा॥ मं०३। सि०१४। मू०१५। भा०२८। १८ से ४६ तक॥

समा की खुदा में बपनी कह आदम साहेब में डाली ती वह भी खुदा इया भार की वह खुदा न था ती सिजदा भर्थात् नमस्कारादि भिल्ला कर में अपना आरोक की किया रिजन अयतान की गुमराह करने वाला खुदा ही है ती वह अयतान का भी श्वतान कड़ा भादे गुरू क्यों नहीं ? क्यों कि तुम लीग बह्वाति वालि नी अयतान भानी? हो तो खुदा की भी अयतान की बहकाया और प्रत्यच अयतान की कहा कि में बहकाज गा किर भी उस को दगड़ दे कर कोंद क्यों न किया? अद आए क्यों न डाजा ? ॥ ८८ ॥

28 - श्रोह नियब भी हम निवास हर उसात के पैश्वर ॥ अब चाहते हैं इस उस की यह कहते हैं इस उम को हो वस हा जाती है ॥ सं०३। सि० १४। स्०१६। आ० ३५।३८॥

सक्षी०—ने सब को नि पर पेग्ंबर में ते हैं तो सब लोग जो कि पैगंबर को राय पर चलते हैं वे काफिर ज्यों ? क्या हूमर पैग्ंबर का मान्य नहीं ! सिवाय तुम्हार पैग्ंबर के ? यह मतेया पचपात को वात है जो सब देश में पैगंबर मंजे तो यार्थों रेते हैं को ने जा भेजा : इस लिये यह धात मानते योग्य नहीं । कब खुदा चाहता है जा ब बता है कि पृथियों हो जा वह जड़ काभी नहीं सुन मनकतों खुदा का हक्य वर्धों कर बना सके गा ? घोर सिवाय खुदा के हमरी चोज़ नहीं सानते तो सना किस ते ? श्रीर ही कीन सा गया ? ये सब घिट्या को वार्व ऐसो बातां की श्रमजान लीग मानते हैं ॥ ८८ ॥

१००-अप नियत करते हैं वास्ति श्रामाह के विटियां पविचता है उस की श्रीर वास्ति उन के हैं जो आहा चाहै ॥ आसम श्रामाह की अवग्रा भेजे हम ने पैग् बर ॥ सं० ३। सि० १८। सु० १६। श्रा० ५६। ६२॥

मनो० - यहाइ विटिशों में का करेगा? विटिशों तो किमी मन्छ को चाहिये। की विटेशों कि ते नहीं किये जाते? श्रीर बेटिशों नियत की जाती हैं इम का क्या कारण है १ चताइशे ? कमम खाना मूठीं का काम है खुदा की बात नहीं की कि बहुधा मंसार म ऐसा देवनी में श्राता है कि जो मूंठा होता है वहीं कमम खाता है सहा सीगन्द की खावे ? ॥ १००॥

१०१-ी सीम ते हैं कि मोहर काबी हजाहणे जापर दिली उन के श्रीर कानी उन के श्रीर कानी उन के श्रीर श्रानी उन की श्रीर में सोम वे हैं वेखवर।। श्रीर पृश्व दिया जाने का एक जीव की श्री कुछ किया है श्रीर वे अन्याय न किये जाने की ॥ मं० २। भ० १६। श्रा० ११५ | ११८॥

सशी - जब खुदा ही ने मोहर लगा दो तो वे विदार विना भार गर्म मार्ग गर्म ? वर्धी कि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? धीर फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है जतना हो जम को दिया जाय गा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्हों ने स्वतंत्रता से पाय किये हो नहीं किन्तु खुदा के करा ने से किये पुन: उन का अपराध हो न हुआ उन को फल न शिलना चाहिसे इस का फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो ज्ञात है तो जाता है तो ज्ञात छड़ जाता है ऐसा गड़बड़ा ठ्याय देखर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निवुद्धि छो-करीं का होता है ॥ १०१॥

१०२-श्रीर किया इस नि द्विष्य को बानी काफिरा के घर नि वाला स्थान ॥ श्रीर इर शादमा की लगा दिया इस ने उस की असलनामा उस का योच गर्दन उस को के श्रीर निकालों में इस वास्ते उस के दिन शियानत ते एक किया निकाले देखे गा उस को खुला इसा ॥ श्रीर बहुत मारे हमने खुर्न स पोके नूह के ॥ मं० ४। मि० १५। स० १०। श्रीर ०। १२। १६॥

समो० यदि काफिर वे हो है कि जो कुरान पैगंबर धीर कुरान के अर्द खुदा मातवं शामगान और नमाज आदि की न मानं और उन्हों के लिये हो अख इं।वे तीयह बात नेवल पत्र गत की ठहरे की कि कुराग ही के भागने वाले सब सच्छे आहर अन्य के मानने वाले सब व्हे कभी हो सजा है ? यह तड़ी लड़ अपन की बा। १ कि प्रत्येक को गर्न में कमें पुम्तक, इस तो किसी एक ी भ. गर्ने में नर्नी देखत । यदि इस का अयोजन जमीं का फल देना है तो फिर मन ीं के दिलीं, भीतीं आदि पर मोहर रखना और पापां का सामा अरगा क्या खिन मनामा है कियामत को रात की किताब निकालेगा खुरा तो आज कल बह किताब कहां हर क्या साहकार को वही समान लिखना रहता ही यहां यह विचारता ना छिये कि जा पूर्वजन्मन हीं तो जीवां जे कमें ही नहां हा मधा तो फिर कार्य को रेग्बा क्या लिखी ? अपर जी विना कर्म के लिखा ती उन पर अधाय किया खिला विना अस्क्री बरे कमी के उन भी देख सुख वर्षा दिया ? जो कही है। खु । को मरजी ती भी उस ने अलाय किया अन्याय उसी की काउत हैं कि विना बुरे भने कमें किंग दुःख सुख कृष फल न्यूनाधिक देना और छम समय खुटा को विताब वांचे सावा को उसरिश्तदार सुनाव मा जो खुदा हो न दी वे काल सम्बन्धी जीवीं की विन। गपराव भारा तो वह भन्धायनारो ह। गया जी अन्यायनारो है।ता है वह ग्युदा की नहीं हा सकता॥ १०२॥

१० - चोर दिया उपने मसून्द को आंटनी प्रमाण । घोर बच्च का जिस को वह का किस दिन बुदार्च में इस सब लोगों की साथ पेशवाधीं उन की की बस जी कीई दिया गया घमलनामा उस का बीच दिश्ली श्राय उस की की। सं० १। सि० १५। स्० १०। आ० ५०। ६२। ६८॥

ममी० -वाइ की जितनो खुदा की सायर्थ नियानी हैं उन में से एक जंटनी भी खुदा के ही में प्रमाण अथवा प्रशेचा में साधक है यदि खुदा में शयतान की बंहकारी का इक्म दियाती खुदा ही प्रयतान का सरदार और सब पाप कराने वाला ठहरा पेने को खुदा कहना केवल कम समस्त की बात है। जबिकयामतकी अर्थात् प्रलय होमं न्याय करनी करानिके लिये वेग वर और उनके उपनेश मानन वाली को खुः। ब्लावेगातो जब तक प्रजय न होगा तब तक सब दौड़ा सप्टेर्हें भीर दीड़ासुपुर मय की दु:खदायक है जब तक न्याय न किया जाय। इमिल्ये शोघुन्याय करना न्यायाधीश का उक्तम काम है यह तो पोषांबाई का न्याय ठहरा लैसे की लायाबीश कर्ड कि जब तक पचास वर्ष तक के चीर शीर साह कार इकड़े नहीं वह तक उन की दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसाही यह इश्रा कि एक तो पचास वर्ष तका दीडा सपुदेरहा श्रीर एक श्राज ही पकडा गया ऐसा न्यान का काम नहीं ही सकता न्याय ती वेद और मन्स्मृति देखी जिस में चणमात्र भी विलस्य नहीं शीता शीर श्रपन २ कर्मानमार दंह वा प्रतिष्ठा मदा पात रहते हैं दूसरा पैगम्बरीं की गवाही के तन्य रखन से ईखर की सब-ज्ञता की जान है भना एसा पुस्तक ई प्रवरक्ता चौर ऐसे पुस्तक का उपनेश कार्न वाला के खार कभी हो सजता है ? अभी नहीं ।। १०३ ॥

१०४-दे लीग वास्त उन के हैं वाग हमेगह रहने के, चनती हैं नीचे उन के में नहरें गड़िनाय हिग्ये जावे गे दीच उम के कागन सोने के से और पीशाक पहिन्नं में वच्य प्रति लाही को से और ताफ़ते को में तिकयि किये हुए बीच उम के जपर तख़ीं के अच्छा है पृष्यु और अच्छी है बहिश्त लाभ उठाने की। मं० ४। सि० १५। सु० १८। आ० २०॥

समो० — वाह जो वाह! क्या कुरान का खर्ग है जिस में वाग् गहते, कप है, गहीं, विकियं अन्तर के लिये हैं भना कोई बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां से वहां मुसल्मानी के बहिश्त में शिवक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह कि कमें उन के अला बाले शोर फल उन का अनन्त और जो मोठा निष्य खाते तो खोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख भोगें में तो उन का सुखही दुःख इत्य हैं। जाय गा इस लिये महाकल्य पर्यंत मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिदान्त है।। १०४।।

१०५-श्रीर यह बस्तियां हैं कि मारा हमने उन की जब श्राया किया उन्हीं ने श्रीर हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४। सि० १५। सू० १८ । श्रा० ५०॥

समी - भला सब बस्ती भर पापी भी शोसकती है? श्रीर पीके से प्रतिज्ञा करने से ईख़र सबैज नहीं रहा क्यों कि जब उन का श्रन्याय देखा ती प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इस से दयाहीन भी ठहरा॥ १०५॥

१०६-श्रीर वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे हम
यह कि पकड़े उन को सरकशों में श्रीर कुफू में ॥ यहां तक कि पहुंचा जगह
हूबते स्यों की पाया उस को डूबता था बीच चर्रमे की चड़ के ॥ कहा उन ने
ऐ जुलकरनेन निश्चय याजूज माजूज फिमाद करने वाले हैं बीच पृथिवों के ॥
मं० १ । सि० १६ । सू० १८ । श्रा० ७८ । ८२ ॥

समी०-भना यह खुदा की कितनी वेसमभ है! शंका से डरा कि नड़कीं की मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उन्नटे न कर दिये जावें? यह कभी देखर की बात नहीं होसकती। देव आगे की श्रविद्या को बात टेखिये कि इस किताब का बनाने वाना स्थ्ये को एक भीन में गिंव को डूबा जानता है फिर प्रात: कान निकलता है भना सूर्य्य तो पृथिवों में बहुत बड़ा है वह नदी वा भीन वा समुद्र में कैमें ड्बमके गा? इस से यह विदित हुपा कि जुरान के बनाने वाने को भूगोन क्यों के विद्या नहीं थी जो होतो तो ऐसी विद्याविषद बात क्यों निख देते? श्रीर इस पुस्तक के मानने वानों को भी विद्या नहीं है जो होने तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक की की की मानते? श्रव दिख्ये खुदा का श्रव्याय श्रापही पृथिवों का बनाने वाना राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज की पृथिवों में फ्याद भी करने दिता है यह देखरता की बात से विरुष्ठ है इस से ऐसी पुस्तक को जंगनी लोग माना करते हैं विदान नहीं ॥ १०६॥

१०९ — चौर याद करों बीच कि ाव के मर्यम को जब जापड़ों लोगों छपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उन से इधर पदीं बस मेजा इमने कि इ चपनों की अर्थात् फरिश्तावस स्रत पकड़ी बास्ते उस के आदमी पृष्ट की ॥ कहने लगों ति स्य में प्ररण पकड़ती हूं रहमान की तुम्म से जो है तू परहं ज़गार ॥ कहने लगा सिवाय इस के नहीं कि मैं मेजा हुआ हूं मालिक तर के मेतो कि दे जा जा में तुम्म को लड़का पिवच ॥ कहा के से होगा बास्त मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया स्थम को आदमी ने नहीं में बुरा काम करने बालो ॥ वस गर्भित हो गई साथ उस के और जा पड़ी साथ उस के मकान दूर अर्थात् जंगल में ॥ सं० ४। सि० १६। स० १८। आ० १५। १६। १७। १८। २९॥ समी श्रव बहिमान् विचार ने कि फरिश्ते सब खुदा की कह हैं तो खुदा से अलग पराय नहीं हो मकत दूमरा यह अन्याय कि वह सर्थम कुमारी के नड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहतो थी परन्तु खुदा के हक्म से फिरिश्ते ही उस की गर्भवती किया यह न्याय में विकड वात है। यहां अन्य भी असभ्यता की बातें बहत लिखी हैं उन की निखना उचित नहीं समस्ता ॥१००॥

१०८ – क्या नहीं देखा तूनियह कि भेजा हम ने शयतानी की उपयका फिरीं के बहकात हैं उन की बहाती करा मं० ४। सि०१६। सू०१८। प्रा०८१॥

ससी ० - जब खुदा ही शयत। नों को बहना में के निये भे जता है तो बहन नं वानों का कुछ दोप नहीं हो मकता और न उन को दण्ड हो सकता और न शयतानों को कीं कि यह खुदा के हुक्स से मब होता है इस का फल खुदा की होना चाहिये जो मच न्य यकारों है तो उस आफल दोज़ख आप हो भोग और जो न्याय को होड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारों हुआ अन्यायकारों ही पापों कहाता है ॥ १० ८॥

१०१-श्रीर निश्य जमा कर्न दाला हूं वास्त उस मनुष्य के तिः बाकी श्रीर देमान लाया कर्म किये अस्के फिर मार्ग पाया ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २० । भा० ७८ ॥

समी०-जी ते वा में पाप चमा करने की बात कुरान में है यह सब की पापी करान वाली है कीं कि पापियां की इस में पाप करने का साहम बहुत बढ़ जाता है इस से यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पापियों की पाप कराने में ही भिला बढ़ाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वरक्षत और इस में कहा हुआ। परमेश्वर भो नहीं ही सकता ॥ १०८॥

११०-फ्रीर किये हमने बीच पृथिबी के पहाड़ ऐसान ही कि हिला जावे। सं० ४। सि० १०। सू० २१। द्या० ३०॥

समी ० – यदि कुरात का बनाने वाला पृथिवी का घमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ीं के धरने में पृथिवी नहीं हिसती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता ो हिसजाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों हिंग जाती है १॥ ११०॥

१११-श्रीर शिचाटी हमने उस श्रीरत को श्रीर रचा की उम ने श्रपने गुझ श्रंगों को बस फूंक दिया हमने बीच उस के रूह प्रायनी की । मं० ४। सि० १०। सू० २१। पा० ८८ ॥ सभी ॰ - ऐसी अध्नील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की कहा और सम्य मन्य को भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो प्रसिद्धर के सामने कीं कर अच्छा ही सकता है ? ऐसी बातीं से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो यति प्रगंभा होती जैसी बेटी की १११॥

११२-क्या नहीं देखा तूने कि अक्ष ह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिबी के हैं सूर्य और चन्द्र सारे भीर पहाड बच योर जानवर॥ पहिनाय जावें में बोच उस के कंगन मोने से यौर मोतो सीर पहिनाया उनका बोच उस के रिश्व में हैं ॥ और पविच रख घर मेरे को वास्त शिद फिरने वालों के और खड़े रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर कर मैल अपने और पूरो कर मेटें अपनी और चारों और फिर घर क़ दीम के।। तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ मं० ४। सि० १०। सु० २२। सा० १८। २३। ५। २८। ३२॥

समी । मना जो जड़ वस् है परमेखर को जानही नहीं सकते फिर वे उस की भाज क्यों कर कर सकते है ? इस से यह पुस्तक ई खरलत तो कभा नहीं ही सता किन्तु किसी आंत का बनाया हुआ दोखता है वाह बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहां मोने सी ते के गहने और रिश्मी कपड़े पिष्टरने को मिन्ते यह बहिश्त यहां के राजाओं के घर स अधिक नहीं दोख पड़ता! और जब परमेखर का घर है तो वह सा घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बृत्प-रस्तों का खगड़न क्यों करते हैं ? जब खुदा में ट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आजा दिता है और पश्चिमों की भरवा के खिलात। है तो यह खुदा मंदिर बाने और भरव दुर्ग के सदय हुआ और महाबुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ क्यों कि मतियों से ममजिद बड़ा बुत् हैं इस से खुदा और मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुनाकी तथा जैतो छोटे बत्परस्त हैं। ११२॥

११३— फिर निश्य तुस दिन किथागत के उठाये जायों ग ॥ मं०४ | मि०१८ स्०२३। आ०१६॥

समो • - क्यागत तक मुर्ने कार में रहें गे वा किसी भन्य जगह ? जी उन्हीं में रहें गे तो सड़े हुए दुर्गन्ध रूप भरीर में रह कर पुखाला भो दुःख भोग करें गे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक हिलार रोगीत्यक्ति करने में ख़ना और मुक्तमान एपभागी ही गी। ११३॥

११8-उस दिन की गवाही देवें गे ऊपर उन के जवाने उन की और हाथ उन के बीर पांत्र उन के साथ उस बम्न के कि थे कर्ले । श्रह्माह नूर हैं श्रासभानों का श्रीर पथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के टीप है। श्रीर होए बीच कंदील शोशों के हैं वह कंदील मानों कि तारा है चसकता रोग न किया जाता है दीपक इच मुवारिक जैन्न के से न पूर्व की श्रीर है न पश्चिम को समीप है तेल उस का रोशन ही जावे जो न लगे जपर रोधनी के मार्थ दिखाता है अल्लाह नूरश्रपने के जिस को चाहता है। मं० ४। सि० १८। सू० २४। श्रा० २२। रे४।

समी - हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं टे सकते यह बात सृष्टि कम से विषद होने से मिथ्या है क्या खुदा भागी विज्ञ लो है? जैसा कि दृष्टा-न्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ई खर में नहीं घट सकता हां किसो साकार वस्तु में घट सकता है।। ११४॥

११५-श्रीर भन्नाह ने उत्पन्न किया हर जानवर की पानी से वस कोई उन में से वह है कि जी चलता है पेट अपने के ॥ श्रीर जां कोई श्राण्यालन करें श्रम्भाह को रमूल इस के की ॥ कह अध्वापालन करें खुदा की रमूल इस के की ॥ श्रीर श्राज्ञा पालन करी रसूल की ता कि द्या किये जाश्रो। मं० ४। सि० १८। स्० २४। श्रा० ४४। प्रे। प्रे। प्रे।

समी - यह कीन मी फिल सिफ़ी है कि जिन आनवरों के गरीर में सब ताल दीख़ते हैं और जहना कि जंबल पानी से उत्पन्न किया? यह केवल श्रविद्या की बात है। जब श्रल्लाह के साथ पेंग, बर का श्राचापालन करना होता है तो खुटा का गरीक ही गया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुटा की लागरोक कुगन में लिखा और कहने ही ?।। ११५।।

११६—श्रंर जिस दिन की फट अविगा अत्ममान साथ बदलों की श्रीर छन्ता निजा की फिरिश्ते ॥ वस मत कहा मान का कि रों का श्रीर भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा बड़ा ॥ श्रीर बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उन को को भलाइयों से ॥ श्रीर जो कोई तोबः करे श्रीर कर्म करे श्र बस निश्य श्राता है तरफ श्रल्लाह की । मं० ४। स० १८। सू० २५। श्रा०२४। ४८। ६०। ६८॥।

समी • — यह बात कभी सच नहीं ही सकती है कि श्राकाय बहलों के साथ फट जावे। यद श्राकाय कोई मूर्तिमान परार्थ ही तो फट सकता है। यह मुसलमानी का कुरान यांति भंग कर गरर भगड़ा मचाने बाला है इसी लिये धार्मि के बिहान लोग इस को नहीं मानते। यह भो अच्छा न्याय है कि जो पाप भीर पुख का श्रदला बदला हो जाय क्या यह तिल श्री र उड़द की भी बात जो पलटा हो जावे तोबा: करने में कूटे श्रीर ईखर मिले तो कोई भी पाप करने से न ड़रे इस लिये ये सब बातें विद्या से विक्ष हैं॥ ११६॥

#### चत्रार्थप्रकाशः॥

११०-वही की हम में तर्प मूमा की यह कि नी चल नात की बार्टी शर्व को निश्चय तुम पीछ। किये जाको गे॥ दस भेजे कोग पिरोज के बोक नक्षी के जभा करने वाले ॥ बोर वह पुरुष कि जिस में पेटा किया जुन्म का बन वही मार्थे दिखलाता है। कोर वह जो खिलाता है सुन्म को पिलाता है सुन्म को। कौर वह पुरुष को बाग रखना हूं में यह कि खमा कर वास्त मेरा अपराध मेरा दिन कियामत के॥ मं०५ | सि०१८। सू० २६। आ०५० | ५१। ०६। ००। ८०॥

समा० - जब खुदा नी मूमा की और वहीं क्षेत्री पुन: दाजद ईशा और सह-म्मद् साहेब का और किताब की भेजी ? की कि प्रतिश्वर की बात सदा एक सी और वसून होती है और उस के षीके कुरान तक पुस्तकों का अजना पहिलो पुस्तक को श्रपूष युक्त माना जाय गा यदि य तौन पुस्तक सर्व है तो यह क्तरान भठा कीया चारी का जो कि परस्पर प्राय: विरोध रखते हैं उन का सर्व था मख होता नहीं हो सतता यदि खुदा तं कह पर्धात् जीव पैदा किये हैं ती वे सर भी जांध में अधीत उन का कभी नाग कभी अभाव भी होगा जी पर-में बर ही मन्यादि प्राणियों को खिलाता विचाना है तो किस' हो रोग हीना न चाहिं। और सब को तुन्य भोजन देना चाहिंग पहाता से एस की उत्तम बीर इसरे की निक्त श जैसा कि राजा भीर कंगने की घेरठ निक्क सोजन सिलता है न होता चाहिये जब परमेश्वर हो खिलाने पिलागे अं।र पथ्य करानी वाला है तो रोग हो न होना चाहियं परन्तु मधलमात चाटि को भी रोग हो। है बदि खुदा ही रोग छुडा कर आराम करने बाजा है तो म्यलशानी के ग्रारों में रोग न रहना चाहिए यदि रहता है तो खुटा परा बैच नहीं है यदि परा वैदाहतो मुसलमानी केशरीर में रोग की रहते हैं। यि तही भारता और जिनाता है तो उसी खुदा की पाव प्राथ नगता होगा यदि अस नकात्तर वि कमीनुमार व्यवस्था करता है तो छस को कुछ भी अपराध नहीं एटि वह पाप जमा श्रीर न्याय कि बामत को गत में करता है तो खुदा पाप बहा है जाला है। कर पाप युक्त ही गायदि चमा नहीं करता तो यह कुरान की बात भूठी में हीने बच नहां सकतो है ॥ ११०॥

११८—नहीं तूपरन्तु आदमी मानन्द हमारी बस ले आ कुछ निशाली जो है तूमचीं में ॥ कहा यह जंटनी है वास्ते उस के पानी पाना है एअ बार। मं०५। सि० १८। सु० २६। आ० १५०। १५१॥

ममी० — भना इस यात की कोई मान सकता है कि पत्थर में ज ानी निक से वे कोग जंगलों थे कि जिन्हीं ने इस बात को मान निया श्रीर छंटनी की निधानी हेनी केवल जंगली व्यवहार है देखरकत नहीं यदि यह किताब देखरकत होती तो ऐसी व्यथ बातें दस में न होती ॥ ११८ ॥

११८-ए मूसा बात यह है कि निश्य में अलाह हुं गालिब। और डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था मानो कि वह सांप है ऐ मूसा मत उद निश्य नहीं उस्ते सकीए मेरे पंग्रवर॥ अलाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह गालिक अर्थ बड़े का॥ यह कि मत सरका को करो जपर मेरे और चले आओं अरे पास मुसलमान हो कर। सं० ५। सि० १८। स्० २०। आ०० ८। १०। २६। ३१॥

ससो०-श्रीर भी देखिये अपने मुख भाग श्रवाह बड़ा ज़बदेन्त बनता है भपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रव्ह पुरुष का भो काम नहीं, खुदा का का कर ही सकता है? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों की बग्र कर श्राप जंगलस्य खुदा बन बंठा। ऐसी बात देखर के पुरुतक में कमा नहीं श्री सकती यदि वह बड़े श्रिश अर्थात् सातवें श्रासमान का मालिका है तो वह एकदेशी होने में देखर नहीं ही सकता है यदि शरक सी करना बुराई तो खुदा भीर महम्मद साहिब ने श्रम्भ साहिब ने श्रम से भागे इस से शरकाशों हुई वा नहीं १। यह जुरान पुनकता श्रीर पूर्वापर विकास वार्ती में भरा हुशा है ॥ ११८ ॥

१२०-श्रीर देखिया तू पहाड़ीं की श्रनुमान करता है तू उन को जम हुए श्रीर वेचने जाते हैं मानिन्द चलने बादलीं को कारोगरों श्रम्लाष्ट्र कि जिस ने हुट किया हर वन्त को निख्य वह ख्वदीर है उस बलु के कि वारते हो। मं०५। सि० २०। स्०२०। श्रा० ८०॥

समी० — बहलीं ने समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालीं के देश में हीता हीगा अन्धव नहीं और खुटा की खुबर्दारी शयतान बागी को न पकड़ी आर न दंडदेने से ही विदित होती है कि जिस ने एक बागी को भी अब तक न पकड़ पाया न दंड दिया दम से अधिक असावधानी क्या होगी! ॥१२०॥

१२१-बस मृष्ट मारा उस को मृता ने बस पूरी की आयु उस की। कड़ा ऐ रब भेरे निवय सैंने अन्यास किया जान अपनी को बस चमा कर सुभ की वस जमा कर दिया उस की निवय वह चमा करने वाला दयालु है। और मालिक तरा उत्पद्म करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है। मं०५। सि०२०। २०२८। आ० १८। १५। ६६॥ सभी - अब अन्य भी देखिये मुमलमान और ईमाइयों के पैग्रबर और खुटा कि मूसा पैग्रबर मनुष्य को इत्या किया करे और खुटा लगा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैवा नहीं ? । क्या अपनी इच्छा हो से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उस ने अपनी इच्छा हो से एक की राजा टूसरेकी कंगाल और एक की विद्वान् और टूसरे की मूर्खाद किया है ? बिद ऐसा हेतो न ज़रान सत्य और न अन्यायकारी होने से यह खुदा हो ही सकता है।। १२१।।

१२२—श्रीर श्राज्ञा दो हमने मनुष्य को साथ सा बाप की भनाई कर्गा जो भगड़ना करें तुभा से दोनों यह कि श्रोक लावे तु साथ सेरे उस बस्त की कि नह बास्त तेरे साथ उस के ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों ज्ञा तफ मिरी है। श्रीर शवण्य सेना हम ने नूह की तफ की म उस के कि वस रहा घीच उन के हज़ार वये परन्तु पचास वर्ष कम ॥ सं०५। सि०२०।२१। सू० २८। श्रा०९। १३॥

मनी०—साता पिता की सेवा करना ती अक्का ही है जो ख़दा के साथ अरोज करणे के लिये कहें तो उन का कहा न मानना यह भी ठीक है परंतु यदि माता पिता सिव्यासापणादि करने की आजा दें। तो क्या मान जीना चाहिते ? इस लिये यह बात आधी अक्की और आधी पुरी है। क्या नृह आदि पैगंबरी ही की खुदा संमार में भेजता है तो अन्य जीवों की कीन सेजता है ? यदि मब की बही संजता है तो सभी पैगंबर की नहां श्रीर प्रथम मनुष्यों की हज़ार वर्ष की आप होती थी तो यह ही नहीं नहीं होती ? इस लियं यह दान ठीका नहीं ॥१२२॥

१२३ — अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति (भिन दूसने) दान करेगा उस को फिर उसी को भेर फिर जाओ में ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात सड़ी हो गो कियामत निरास हों भे पाषी ॥ वस जो भोग कि ईशान लाये और काम किये अर्के वस वे बीच वाग के सिंगार किये जावें में ॥ और जो मंजरें हम ए बाद वस देखें उस कियी को भीनी हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखना है अलाव उप दिलीं उन की मीं कि नहीं जानने । मं०५। स० २१। स्००२०। आ० १०। ११। १८। १८। १८। १८।

समी० — यदि अजा ह दो बार जत्याश्च करता है तीसरी बार नहीं तो जत्यश्चि को आदि और दूसरो बार के अन्त में निकारमा बैठा रहना होता ? भीर एक तथा दो बार उत्यक्ति के पथान् उस का सामध्य निकासा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराध हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि सुसल मानों के सिवाय सब पापी समस्त कर निराध किए जाय ? क्यों कि जुरान में कई स्थानों में पापियों से और कि ही प्रयोजन है। यदि बगीचे

मं बाला अर कार कियाना ही ससलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ अंद ने लंका का की कीद सुनार भी हीं में अध्यय खुदा ही माली भार सनार आदि का काम करता होगा यदि किसी को कम गष्टना मिलता होगा तो होगी भी होती होगी और बहिल्स से चोरी करने वालों को दोज़ख़ में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बिहण्त में रहें में यह बात मूंठ हो जाग मी नो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव हो में होती है और यदि माना जाय कि खुदा में अपनी विद्या से सब बात जान ले है तो ऐसा भय देना अपना घमंड प्रसिद्ध करना है यदि अन् ह्या हो जीवों के दिल्हीं पर मो हर लगा थाय कराया तो उस पाय का माशी वहीं होने छीब तहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीय का होता है वसे ये सब पाय खुदा हो प्राप्त की होने ॥ १२३॥

१२४-ये आयतं है किताब हिक्मत वाले की ॥ उत्पन्न किया आसानों की विना सुनून अर्थाए खंभे के देखते हो तुम उम को भीर ड़ाले बीच पृथिकी के पहाड़ ऐसान हो कि हिल जावं ॥ क्यान ही देखा तून यह कि अक्वाह प्रवेश कराता है रात की बीच दिन के और प्रवेश कराता है दिन की बीच रात के।। क्यान ही देखा कि किम्तियां चलती हैं बीच दर्था के माथ निश्रामतों अक्वाह की तो कि दिख लावं तुम को निशानियां अपनी ॥ मं० ५। मि० २१। मु० ३१। आ० १। ८। २८। ३०॥

समी०-बाह भी पाह! हिक्सित बाली किताब! कि जिस में सर्वधा विद्या से विग्र अकाम को उत्पत्ति भीर उस में खंमे लगा ने की गंका और पश्चिमी की जिस रखन के लिये पड़ाइ रखना थोड़ों सो विद्या बाला भी ऐसा लेख कभी नहीं वाप्ता भीर न सानता और हिक्सित देखों कि जहां दिन हैं वहां रात नहीं और जिसे रात है वहां दिन नहीं उस को एक दूसरे में पवेग कराना लिखता है यह बड़े अविदानों की बात है इस सिये यह कुरान विद्या की प्रस्तक नहीं हो सकती । व्या यह विद्या विग्र बात नहीं है कि नीका मन्य और किया कोशलादि से चलतीं हैं वा खुदा की कपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नोका बना जब सबद में चलावें तो खुदा की निगानी डूब लाय वा नहीं इस लिये यह प्रतक से विद्यान श्रीर न ईखर का बनाया हुआ हो सकता है। १२॥

१२५-तद्वीर करता है काम की भाममान से तफे पृष्टिकी की फिर चढ़ जाता है तफे उस की बीच एक दिन के कि है अविधि उस की सहस्त्र वर्ष उन वर्षी

#### सत्यार्थयकाशः॥

से कि शिनते हो तुम ॥ यह है जान ने वाला ग़ैंब का और प्रलच का ग़ालिब देशालू।। फिर पुष्ट किया उस को और फंका वीज कह अपनी से ॥ कह क़ब्ज़ करें गा तम को फरिश्ता मौत का बह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारी। ब्रोर जो चाइते हम अवश्य देतें हम हर एक जीव को शिचा उस की परन्तु मिड हुई बात मेरी बार में कि अवश्य भरीं गा जो दोज़ ख जिनीं और आदि मियों में इकट्ठे॥ सं०५। सि०२८। सू०३२। आ०४। ५। ०।८। ११॥

समी० — शव ठीक सिंह ही गया कि सुसलमानी का खुटा मनुष्य बत् एक हिंगी है की कि जो व्यापक होता तो एक देग से प्रबन्ध करना और उत्तरना च-इना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिक को मिलता है तो भी शाप एक देगी हो गया। श्राप शास्त्रान पर टंगा बैठा है। और फरिकों को दों हाता है। यदि फरिकी रिका लेकर कोई मामला विगाड़ दें वा कि मी मुद्दें को छोड़ जायं तो खुदा को का सात्रम हो सकता है? साल्म तो उस को हो कि जो सब तथा मंत्र आप मात्रम हो सकता है? साल्म तो उस को हो कि जो सब तथा मंत्र आप हो मो तो है हो नहीं। होता तो फरिकों के मेजन तथा कहे लोगी को कहे प्रकार से परोचा लेन का क्या काम था?। श्रीर एक हज़ार वर्षों में तथा श्राम जाने प्रवस्य करने से सब हा तिमान भो नहीं। यदि मोत का फरिका है तो समर पन में खुदा के बराबर गरीक हुआ एक फरिशता एक समय में दोज़ख भरने के लिये जीवों को शिवा नहीं कर सकता श्रीर उन को विना पाप किये अपनी मर्ज़ी में दोज़ख भर के उन को दुःख देकर तमागा देखता है तो वह खुटा पापो अन्याय कारी और द्याकीन है एसी बातें जिम पुस्तक में ही न वह विदान श्रीर ईखर कत श्रीर जी द्यालायहीन है वह ईखर भी कभी नहीं हो सकता॥ १२५॥

१२६-काइ कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम मृत्यु वा कातल में ॥ ऐ वी वियो तको की जो कोई श्रावे तुम में से निलीजाता प्रत्यक्ष की दुगुणा किया जावेगा वामते उस की श्रज़ाव श्रीर है यह जपर श्रल्लाह के सहला। मं० ५ । सि० २१। सू० २२ । श्रा० १६ । २०॥

समी ० - यह महमाद साईव ने इस लिये लिखा लिखवाया हो गा कि ल-ड़ाई में काई न भागे हमारा विजय हो वे मर्गे में भी न डरे ऐख्वर्य बढ़े मजहब बढ़ा लेवें। और यदि बीबी निर्लेज्जता से न आवे तो क्या पैग्म्बर साईब निर्ले-ज्ज ही कार आवें विविधीं पर अज़ाब ही और पैग्म्बर साईब पर अज़ाब न हो वे यह किस घर का न्याय है ?॥ १२६॥ १२०- और अटको रही बीच घरीं अपने के आजाण लन करो अल्लाह और रखल को सिवाय इस के नहीं ॥ बस जब अदा कर लो ज़िदने हाजित उसे व्याह दिया उमने तुभ से उस को तो कि न हो वें जपर ईमान वालों के तंगी बीच बोबिधों से ले पाल की उन के के जब अदा कर ले उन से हाज़ित और है आजा खुदा को को गई ॥ नहीं है जपर नबी के कुछ तंगी बोच उस बलु के ॥ नहीं है महुसाद बाप किसी मुद्दें का ॥ और इलाल की स्ती ईमान वाली जो देवे बिना भिहर के जान अपनो बास्त नबों के ॥ ठोल देवे तू जिस को चाह उन में से और जगह देवे तक़ अपनो जिस को चाह नहीं पाप जपर तरे ॥ ऐ लोगों जो ईमान लागे हो मत प्रवेश करों घरों में पेंग्मवर की ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० २३ । आ० २३ । २० । २० । १० । १० ॥

समी - यह बड़े अन्याय को बात है कि स्त्री घर में कैंद्र के समान रहे और पुरुष खुल्ले रहे क्या क्लियों का चित्त ग्रंड वायु, ग्रंड देग में स्वमण करना, सृष्टि के अनिक पदार्थ देखना नहीं चाहता है।गा ? इसो अपराध से मुसद्मानीं के लड़की विशेष कर सबलान। श्रीर विषयो होते हैं अन्ताह श्रीर रसूल को एक अविरुद श्राज्ञा है वा सिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दानीं को श्राज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विकड है तो एक सची और दूसरी भूठो ? एक खुदा टूसरा गयतान हो जाय सा । श्रीर गरोक भी होगा ? वाह कुरान का खुदा श्रीर पैगम्बर तथा कुगन के। जिस के। दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिड करना इच्ट ही ऐसी लीला अवस्य रवता ह इस से यह भी सिंह हुआ कि महस्मद साईब बड़े विषया थे यदि न डांति ता (लिप। लाक) बेटे की स्त्री की जी प्रत्न का स्त्री थी अपनी स्वा की कर सेतं ? भीर फिर ऐसी बातं कर्श वासे का खुदा भी पच पाती बना बीर बन्धाय की न्याय ठहराया। मन्त्रीं में जा जंगली भा होगा वह भी बेटे को स्त्रों का छोड़ता है यार यह कितनी बड़ी भन्याय को जात है कि नबी वा विषयासित को लीला वारते में कुछ भी अठकाव नहीं हीना! यदि नबी किसी का बाप नथा ती ज़ैद (लियालक) बेटा किस का था? श्रीर क्यीं लिखा? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से वंटे की स्त्री को भी घर में डाल से से पंगम्बर साईब न बचे अन्य से क्यों कर बचे ईं। । ऐसी चतुराई से भी बरी बात में निन्दों होना कभी नहीं कुट सकता। क्या की काई पराई स्त्री भी नवी से प्रसन हो कर निवाह करना च। ई तो भी हलाल है ? बीर यह महा अधर्म की बात है कि नबी जिस स्त्री को चाहै कोड़ देवे और महस्मद् साहब को स्त्री लोग यदि पेग्म्बर अपराधी भी ही तो कभी न छोड़ सर्वे! । जैसे पेग्म्बर की घरीं में अन्य काई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश नकरें तो वैसे पैग्म्बर साईव भी किसी के घर में प्रवेश न कर क्या नबी जिस किसी के घर में चाहें निश्यंक प्रवेश करें ?श्रीर माननीय भी रहें? भला की न ऐसा हृदय का श्रन्था है कि जी इस ख़रान की ईश्वर क्षत और सहस्मद साहेब का पंग्स्थर श्रीर क्षराने का ईश्वर की प्रसेश्वर सान सके बड़े शायर्थ को बात है कि ऐसे युक्ति शून्य धर्म विरुद्ध बातीं से युक्त इस मत को अबेरेश निवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२०॥

१२८-नहीं थों य बास्ते तुद्धारे यह कि दुः ख दो रुख की यह कि निकाह करों बोबियों उस की को पोछे उस के कभो निखय यह है समीप अबाह की बड़ा पाय ॥ निखय जो लोग कि दुः ख देते हैं अबाह को और रख़ल उस के की लानत की है उन को अबाह ने ॥ और वे लोग कि दः ख देते हैं सुरलमानों की बीर मुसलमान धौरतीं की विनाइस के बुरा किया है उन्हों ने बस निखय उठाया उन्हों ने बोहतान अर्थात् भूठ और प्रत्यच पाय ॥ लानत गारे जहां पर दे आवे पकड़ने जावें कृतन किये जावें खूब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उन को हिगुणा अज़ाब से और लानत में बड़ी लानत कर। मं ०। ५। सि० २२। सु० २२। आ० ५। ५४। ५४। ५५। ६५॥

मसी०-वाह का खुदा अपनी खटाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ? जैसे रम्न को दृ: ख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दृ: ख देने म पनन को भी रोजना योग्ध था सी क्यों न रोजा ? क्या कि सी के द: ख देने से शन ह भी दःखों हो जाता है यदि ऐसा है तोवह ई खर ही नहीं हो सकता। क्या श्रवाह श्रीर रसून को द्राय देने का निषेध करने से यह नहीं सिंह होता कि अब्राह और रस्त जिस की चाह दु:ख देवें ? अन्य मब की दु:ख देना चाहिये जैमा मुमलमानीं और सुमलमानीं की खियीं को दुःख देना ब्रा है तो इन से अन्य मनुष्यों को दु:ख देना भो अवध्य ब्रा है ॥ जी ऐसान माने तो उस की यह बात भी पचपात की है वाह गृहर मचान वाले खुदा श्रीर नबी जेसे ये निर्देशी संभार में हैं वैसे चीर बहुत थोड़े हीं में जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावं मारे जावं पकाडे जावं लिखा है वैसी हो समलमानां पर कोई आजा देवे तो सुमलमानीं को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? वाह क्या हिंसक पैगम्बर श्रादि हैं कि जी परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से इसरों को दुगुण दुःख देने के लिय प्रार्थना करना लिखा है यह भी पचवात मतलव सिन्धुपन और महा अधर्म की बात है इसी में अब तक भी मुमलमान लोगों में से बहुत से घठ लोग एसा हो कर्म करने में नहीं डरते यह ठीन है कि शिचा के विना सनुष्य पशु के ममान रहता है ॥ १२८ ।

१२ (- अ) र अलाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं ती। बस उठाती है बाद लीं की वस मांक नित हैं तमें शहर सुर है की बम जी वित किया हम ने साथ उस के पृथ्वितों को पाकि सत्यु उस को के इसी प्रकार कृतरों में में निकालना है। जिस ने उतारा बीच घर सदा रहने के द्या अपनी से नहीं लगती हम को बोच उम के महनत और नहीं लगती बीच उस के मांद्री ॥ सं०५। सि० २२। सू० २५। आ०८। २५॥

ममी०-वाह क्या फिलामफी खुदा की है मेजता है सायु को यह उठाता फिरता है बहलों की भीर खुदा उस से सुदी की जिलाता फिरता है यह बात ई ख़द सम्बन्धों कभी नहीं ही सकती क्यों। क ई ख़द का काम निर्कार एक सा होता रहता है। जो घर होगा वे बिना बनावट क नहीं ही समत भीर की बना वट का है वह मदा नहीं रह मकता जिस के भरोर है वह परिश्रम के बिना दु: खो होता और अरोर बाला रोगी हुए बिना कभा नहीं लदता जो एक स्त्रों में सभागम करता है वह बिना रोग के नहीं बनता तो जो बहुत स्त्रियों से विषय भीग करता है उस भी क्याही दुई था होती होगी ! इस लिय सुसल्यानों का रहना वहिंगत में भीं अख दायक सदा नहीं होसकता ॥ १२८॥

१३०-क्सम है कुरान टढ़ को निश्चय तू भेज हुओं से है। उस परमार्थ सोधे की उतारा है गालिब द्यावान नि। मं० ५। सि० २३। सु० ३५। आ० १।२॥

ममी०—अब देखिये यह क्रान खुदा का बनाया होता तो वह इस की भी-गंद क्यों खाता ? यद नवी खुदा का भेजा होता तो किपालक ) बंटे की स्त्रों पर मीहित क्यों होता ? यह कथन मान है कि क्रान के मानती वाले मीधे मागे पर हैं क्यों कि मोधामार्ग वही होता है जिस में सत्यगानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पचपात रहित न्यायधमें का आचरण करना, आदि हैं और इस से विपनीत का त्याग करना सो न क्रान में न सुसत्यानी में और न इन के खुदा में ऐसा ख्रमाव है यदि सब पर प्रबल पैगेर महुसाद साहब हीते तो सब से अधिक विद्यावान और श्रम गुण युक्त क्यों न होते ? इस लिये जैसो क् जड़ो अपने बेरीं की खुटा नहीं बतलातो वैसी यह बात भी है ॥ १३०॥

१३१-चौर फंका जावेगा बीच सूर्व बस नागहां वह कवरों में म मालिक अपन की दोड़ंगे । और गवाही देंगे पांव उन क साथ उस वस्तु के कमातेथे। सिवाय इस की नहीं कि आज्ञा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी बस्तु का यह कि कहता वास्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है। मं० ५ सि० २३ मू० ३६ आ० ४८। ६१। ७८॥

### सत्यार्थप्रकाशः॥

समी० — अब सुनिये जट पटांग वातं पग कभा गणा हो उसकात है?। खुदा के निवाय उस समय कोन था जिस को आज़ा दो ? किस ने सुनी ? धीर कौन बन गया ? यदिन यो तो यह बात भाठो और जी खी तो वह बात नो सिवाय खुटा के कुछ चीज़ नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह भांठो ॥ १३१॥

१३२ — फिराया जावे गा उस के जपर पियाला शराब युड का ॥ सपैद मज़ा दें जी वाली वास्ते पान वाली के ॥ सभीप उन के बैठो हां गो नीचे सांख रखन वालियां ॥ सुन्दर अखीं बालियां मानी कि वे अंडे हैं कि पाये हुए ॥ क्या बम हम नहीं मरें गे ॥ और अवश्य लूत नियथ पैग्रवर्ग से था॥ जब कि मिति ही हम ने उस को और लोगी उस के को सब को ॥ धर स एक वृद्या पीके रहिंग बाली में है ॥ फिर मारा हमने अंगी को ॥ मं० ५ । सि०२३ | खू० ३०। जा० ४३ । १४ । ४६ । ४०। ५६ । १२६ । १२८ ॥

समी । क्यों भी यहां तो सुमल्मान लोग गराव की बुग वतन है एरन्तु इन के स्वर्ग में तो निह्यों का निह्यों बहती है ? इतना अच्छा है हैं। यहां तो किमी प्रकार मन्य पीना कुड़ाया परला यहां के बहले वहां उन के उन में बड़ों ख़राबों है! मार स्विधी के बहां किमी का चिन्न किंग नहें: रहता होगा! अर बड़ र रोग भी हिंग होंग! यहि अतिर लिले होंग हो अवन्य अर में श्रीर को अवन्य अर में श्रीर को अरोग वान ने होंग तो भोग विचाम की न कर सकी में। किर उन के स्वर्भ में जाना व्यर्थ है। यहि लूत को पैगम्बर मानते होंगी जो बाइ विच में लिखा है कि उम में उन की लड़का पैदा किय इस भाग की मौ मानत हो वा नहीं। की गामते हैं। तो एसे की प्राप्यर गान ना अर्थ है श्रीर जो ऐसे श्रीर ऐसे के संगिधी को ख़दा मुक्त हैंगा है तो वह ख़ुदा भा वेमा हो है, क्योंकि बृद्धि सो कहानी कहानी कहाने बाला और प्रज्ञान में इसरों की मार्ग वाला ख़ुदा कभी नहीं है। सकता ऐसा खुदा मुक्त बाती ही के श्रीर सह सकता है अन्य नहीं। १२२॥

१३३ — बिह्मितं है सदा रहतं की खुले हए हैं दर उन के वास्ते छम के ॥
तिकार्य किये हुए बोच उन के मंगावं में बोच इस के सेव और ीने की बल ॥
त्रार सतीप होंगी उन के नीचे रखने वालियां दृष्टि और हुमरों से समाय ॥ बस
सिजदा किया फरिस्तों में मब में ॥ परन्तु शयतान भें न अगा श्रीसमान किया
और था काफिरों में ॥ ऐ शयतान किस बल ने रोका तुस्त को यह कि सिजदा
करि वास्ते उस वस्तु के कि बनाया में ने माथ दो नूं हाथ अपने के क्या अभिमान
किया तूमें वा था बड़े अधिकार वालीं से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूं उस बस्तु से

इताब किया तम सुका की आग से उम को मही में ॥ का अस निकाल इन भा-समानीं में में बम निश्चय तृ चलाया गया है ॥ निश्चय जावर तेरे लानत है मेरी दित जाज़ा त्रवा ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढोल दे उम दिन तक कि उठाये जावें भी शुँदी ॥ कहा कि बस निश्चय तृ होल दिये गयों मे है ॥ उस दिन समय जात लक्ष । काश कि बस ब्रम्म है प्रशिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराष्ट्र करूंगा उन को में उकाही ॥ मंदरी सिव २३ । १४० हम । भाव ४२ । ४४ । ४५ । ६२ । ६४ । ६५ । ६६ । ६० । ६८ । ०० । ९८ । ०२ ।।

समी - यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बग़ीचे नहरें सकानादि लिखे हैं वैसे हैं ती वेन सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्यों कि जो संयोग में पदार्थ होता है वह संबोध के पूर्वन या अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहे गा जब वह बिक्र रही न रहिया ती उध संरहन बाले मदा क्यों कार रह सकते है ? की कि लिखा है जि गाही तर्किय के विश्वीर पोने के पदार्थ वहां निलेंगे इस में यह सिंही। ता है कि निम समय मुसल्बानी का मज़हब चला उस समय अव देश विश्व धनाउप न शः इसी लिये सहस्मद् माहब ने तिकियं ऋदि को कथा भना कर गरोबीं को अपने मत में फंसालिया । भीर जहीं स्वियां हैं वहां निरत्तर स्व क्षष्ठा? व स्तियां वर्षा कर्रा में यादे हैं ? प्रयवा बहिएन को रहरीवाली हैं यदि वादे हैं ती आर्थिंगो श्रीन जी वहीं को रहरू बाला है तो ि यामत के पूर्व क्या करती थी? क्या लिकास्मी अंनी उमर्का वडा रही था? अव देखिन खदाका तजि कि जिस का इक्ष अन्य सब फरिण्यों ने माना और आदम साईब की नगरकार किया और प्रथतानने न मान। खुदा न भयतान में पूंछा कहा कि में ने उस की अपने दोनीं डार्थी संवनामा लग्रीसमान मत कर इस में भिद्र होता है कि कुरान का खुटा दी हाथ वाला सव्य या इस लिये वह व्यापन वा सर्वगित-मान कभी नहां ते। मजता और अयतान नै मल कहा कि में आदम से उत्तम हैं इस पर खुदा ने गुन्धा कीं किया? खा आनसात हो मं खुदा का घर है ? पृथिवी में नहीं ? ो कार्वकी खुश का तर प्रथमक्यों निखा? मना परने खर घपने में से वाम्हित में में श्रन्तग कौमें निकाल सकता है ? श्रीर वह सुविट सब परमेश्वर का है इस में विदित इशा कि कुशन का खुदा बहिश्त का जिमेदार था खुदा ने डम को नागत धिकार दिया भीर क्रेंट कर निया और **गयतान ने कहा** कि हं मालि त! मुक्त की कियामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद में कियामत के दिन तक छोड़ दिया जब अयतान क्या तो खुदा में कहता है कि भव में खूब वहका जगा भार गृद्र सवा जगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तूबह का बेगा

में उनको दो तख़ में डाल हूंगा और तुस्त को भी। अब मज्जन लोगां दिचारिये कि शयतान को बहकाने बाजा खुदा है वा अप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरा यदि शयतान ख्यं बहका तो अन्य जीव भी क्यं बहकों गे शयतान को ज़करत नहीं और जिस से इस शयतान बागों का खुदा ने खुना छोड़ दिया इस से विदित हुआ कि वह भी शयतान का शरीक अधमें कराने में हुआ यदि स्वयं चीरो काग के दंड देवे ती उस के अन्याय का खुक भी वाराबार नहीं।। १३३।।

१३४-अज्ञाह समा करता है याप भारे नियम कह है साता करने वाला द्याल । आर पृथियो मारो मूठो गंहै उन की दिन कियासन के और आसमान लपेटे इए है बोत्त दाहन हाय उम के कि ॥ और चसक जावेगो पृथियो साथ प्रभाश सालिक अपने के ओर राखे जावें में कर्मपत्र भोर लाया जावे गा पैंग व्यश्ं का और गवाहीं को और फैंमल किया जावेगा। मं ६ | सि० २४ । स्० ३० । आ० ५४ । ६८ । ७० ॥

समी? — यदि समय पापीं ती खुदा तमा करता है तो जानी सब संसार को पापी बनाता है और दयाहीन है क्यों कि एक दृष्ट पर दया और लमा करने से बह अधिक दृष्टता करेगा और अन्य बहुन धमी कार्यों को दृःख पहुंगिय गा यदि कि ति भी अपराध लमा किया लावे तो अपराध ही अपगाध लगत में का जाते। आ परमेण्यर अप्तिवा प्रकाश वाला है ? और कमेप व कहां जमा रहते हैं ? और कीन लि बना है ? यदि पेग्रवर्ग और गनाना के भने से खुदा न्याय करता है तो वह अमबेज अ'र असमर्थ है, यदि वह प्रन्याय नहीं करता खाय हो करता है तो कमा के अनुमार करता होगा व कमें पूर्णापर वक्षीमान लखीं के हो मकते हैं तो फिर लमा करता, दिली पर ताला लगाता, भीर भिचा न करना, श्रातान से बहकावाना, दीड़ा सपूर्व रखना तीवल अलगय है ॥ १३४॥

१३५ - उतारना जिताच का श्रक्ताह गृलिय जान ने वाने की ओर से है। चामा करणे वाला पार्थी का श्रीर स्वीकार करने वाला तीयाः का। स॰ ६ | सि० २१। सु० ४०। श्रा० १ | २॥

समी०-यह बात इस लिये है कि भो से लीग शक्ता ह के गाम से इस पुम्रक को मान लेवें कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड़ यमत्य भरा है और कल सत्य भी अमत्य सेमाय भिल कर विगड़ा सा है इसी लिये कुगान और कुरान का सहा छोड़ इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हैं ॥ शां के पाप का लामा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी में सुमलमान लोग पाप और छपट्टव करने में कम डरते हैं ॥ १३५॥

१३६ चम नियत किया उस की साथ श्राममान बीच दो दिन के श्रीर डान-दि। भीच उत्तर उस के काम उस का॥ यहाँ तक कि चन जावें में उस के पास साची दें में जापर उन के कान उन के श्रीर श्रांविं उन की श्रीर चमड़े उन के उन के कर्म में। श्रीर कार्ट में वास्ते चमड़े अपने के क्यों साची दी तू ने उपरहमारे कर्म के क्वांचा है इसकी श्रवाह में जिस में बुलाया हर वस्तु को ॥ श्रवश्य जिनान वाचा है सर्वों को ॥ मं० ६। सि० २४। सू० ४१। श्रा० १२। २०।२१। ३८॥

सनी० बाह जो बाइ स्मन्त्रातो ! तहारा खुटा जिस को त्म सर्वग्रातान्त्रान हो । है बह चल सात श्राममानी की हो दिन में बसा सका ? श्रोर की मर्व श्राममानी है । सना कान, श्रांच की रमि समें है वह चल सार में सब की बना मकता है । सना कान, श्रांच की रमि समें के ? यदि माजी दिलावि तो समें प्रथम जड़ की बनाये ? श्रीर अपना पूर्वापर नियम विरुद्ध की किया? एक इस में भे बह कर मिया बात यह कि जब जोबी पर माचो हो तब वे जीव अपनेर के है म पंछने लगे कि तृत्र कमारे तर माची श्री पर माचो हो तब वे जीव अपनेर के है म पंछने लगे कि तृत्र कमारे तर माची श्री दो? चमड़ा बंग्ले गा कि खुटा के दलायो में क्या करूं भना यह बात कभी हो सकतो है ? जैसे की है कहे कि अन्या के पुत्र का मुख में ने देखा यदि पुत्र है तो बंध्या की ? जीवन्ध्या है तो उम के पुत्र हो ना धसंभव है इसी प्रभार की यह भी मिया। बात है । यदि वह मुद्दें की जिलाता है तो प्रयप्त मारा हो की श्री क्या अब भी मुद्दें हो मकता है वा नह ? यदि नहीं हो मकता तो मुद्देगन को बुरा की मकता है । स्वित्र खुटा ने विना अपराय क्यों रकवा? शीव न्याय कमी न किया? एसी व्यक्ति सब स्वर खुटा ने विना अपराय क्यों रकवा? शीव न्याय कमी न किया? एसी व्यक्ति से हे खुटा ने विना अपराय क्यों रकवा? शीव न्याय कमी न किया? एसी व्यक्ति से हे खुटा ना विना अपराय क्यों रकवा? शीव न्याय कमी न किया? एसी व्यक्ति से हे खुटा ता मि वहा लगता है ॥ १३६ ॥

१२०-बार्न उस के कृंजियां है असमानों को भीर पृथिवों को कोलता है भोजन जिस के बार्न साहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ साहता है और देता है जिस को बाहे वेटियां आर देता है जिस को चाहे बेटे। वा मिला देता है उनको बंटे और वेटियां भी का देता है जिस को चाहे बांसन आर नहीं है शक्ति बिली आदसः को कि बान कर उस से शक्का इ परन्त जो में बाल में कर वा पोछे परदे कि से वा भेजे फरिश्त पैगाम लान वाला ॥ मं० ६। सि० २५। स० 8२। शा० १०। 8०। 85। 85।

है इस कायत के भाष्य "तफसीर हमें नी" में लिखा है कि सहस्तर साहेव दी पर्दों में थे थी। ख्टा की विवास स्वी। एक पर्दा नी का था दूसरा में त सी तथीं का श्रीर दीनों पर्दी के बीच में मनर वर्ष चलने यों का सार था। बुट्यिंग् लिए इस अत का विचार कि यह खुटा है या पर्दे की भेट बात करने वासी की १ इन लीगा ने ते। इंचर ही का प्रंशा कर डाला। कहा बेद तथा उपनिषदाद सद्श्री में प्रतिपादित यह परभावा। और कहां क्रान्ति पर्देशी श्रंट से बात करने थाला खुटा। सच ते। यह है कि श्रम के श्रवहान ने। ये उसम बात लाते किस के घर से १॥

सभी व्यवा के पास क्रांजियों का भगवार भरा होगा! क्यों कि सब ठिकाने के तान भीन में होते हीं गे! यह लड़का पन की बात है क्या जिस को चाहता है उस को विना पुरुष कर्म के ऐक्वर्र देता है ? क्रीर तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वड बड़ा अन्यायकारी है अब देखिने क्यान बना शवाली की चत्राई कि जिस से स्त्रों जन भी माहित हो के फाने यदि जो कुक चाहता है उत्पन्न कारता है तो दसरे खुदा को भी उत्पन्न कर मकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सबैगितिसना यहां पर चटक गई भना सन्त्यों को तो जिस की चाई बेटे बेटियां खुटा देता है परन्तु सर्गा, गच्छी, सुधर भादि जिन के बहुत बेटा बैटियां की ती है की न देता है ? और स्त्री पुरुष के समागम विना की नहीं देता ? जिसी को अपनी इच्छासे बंभारख के दःख क्यों देता है ?। बाह क्या खुटा तंत्रभी है कि उस की साम ने की देवात ही नहीं कर सकता! परनत उस जी पहिनी कहा है कि पदी डान की बात कर सकता है या फरिशन नीग ब्धुः में बात करते हैं अधार पैग्रबर, जो ऐसी बात है तो फ्रिश्ते धीर पैग्रबर खुब अपना सत लुब करते ही में । यदि कोई कई खुटा सबैज सबैच्यापक है तो। परदे से बात करना अथवा डांक के तुच खबर मंगा के जानना लिखना व्यथे हे और जो एसा है तो वह खुटा ही नहें किन्त की है चालाक सन्ध्य होगा इस लिशे बह क्रान इंक्क्कत कभी नहीं हो सकता ॥ १३० ॥

१३८-भीर जब शाया ईमा साध्य प्रसाण पायचा की ॥ सं०६ । सि०२५ । सृ० ४३ । धा०६२ ॥

मसी०--यद ईमा भी भंजा इत्राख्दा का है तो उन के उपदेश से विश्वद कुरान खुदा ने क्या बनाया? भीरकुरान से विश्वद अंजील है इसी लिये ये कि ताबें ईम्बरकृत नहीं हैं ॥ १३८॥

१३९-पकड़ी उस की बस घसीटी उस की बीचीं बीच दीज़ाव के ॥ इसी प्रकार गई में श्रीर विश्वाह हैं में उन की साथ मंश्रियों श्रच्की शांख वालियों के। मं० ६। सि० २५। सु० ४४ | श्रा० ४४ । ५१॥

समी - वाह व्या खुदा न्यायकारी हो कर्प्राणियों को पकड़ाता और घसी टियाता है जब म्लन्सानों का खुदा ही ऐसा है तो उस के उपासक म्मलमान अनाथ निर्वर्तों को पकड़ें घमीटें तो इस में क्या आयर्थ है ? और वह मंसारी मन्थों के ममान विवाह भी कराता है जानों कि मुसलमानों का पुरोष्टित ही है ॥ १३८॥

१४०-बम जब तम मिली जन लोगों में कि काफिर इंग वस मारो गर्दन जन की गर्ना तक कि जब जूर कर दो जन को बम हट करो के द करना ॥ भीर बहुत बस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थी प्रक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तभा को मारा हम ने उस को बप न के हैं हुआ सहाय देने वाला जन का ॥ तारोफ उम बहिश्त की कि प्रतिहा किये गये हैं परहेज़गार बीच उस के नहरें हैं विन विगड़े पानी की श्रीर नहरें हैं टभ की कि नहें बदला मज़ा जन का श्रीर नहरें हैं गराब की सज़ा देने वाली धीने वालों को ग्रहद साफ किये गये को श्रीर वास्ते जन के बीच उस के मिने हैं प्रयेक प्रकार में टान मा- लिक जन के से ॥ मं० ६ | सि० २६ | सू० ४० | श्रा० ४ | १२ | १५ ॥

ससी ० - इसी में यह जुरान, खुटा और मुमलमान गृटर मचाने, सब को दःख टेने और भपना मतल्ल माधने वाले द्याहीन हैं। जैमा यहां लिखा है वेसाही ट्रमरा कोई ट्रमरे मतवाला मसलमानी पर लगे तो मुमलमानी की वैद्याही दःख जैसा कि अन्य को टेते हैं हो हा नहीं? और बड़ा पलपातो है कि जिन्हों ने महमाद साहेब की निकाल दिया उन की खुटा ने मारा भला जिस में शुद्ध पानो दूध, मदा, और शहत को नहीं हैं वह संसार से अधिक हो सकता है? और दूध की नहीं कभो हो मकतीं है? खीं कि वह छोड़े सपय में विगड़ जाता है इसी लिये बुडिमान लोग कुरान की मत को नहीं मानते॥ १४०॥

१८९— जब कि हिलाई जावि शी पृथिवी हिलांगे लांगे कर ॥ श्रीर उड़ांगे जावि गे पहाड़ लड़ांगे जाने कर ॥ इस हो जावि गे भनुमे टुकड़े २ ॥ बस साहब दाहनी श्रीर वाले क्या हैं साहब दाहनी श्रीर कां श्रीर वाले क्या हैं वां है श्रीर कां ले क्या हैं वां है श्रीर कां ले क्या हैं वां है श्रीर के ॥ जापर पलंग सोंगे के तारों से बुने हुए हैं ॥ तिकिये क्या है लंगे छापर छन के श्रामनी मामने ॥ श्रीर फिरेंगे जापर छन के लाहक सदा रहनी वाले ॥ साथ श्रु. बख़ोरों के श्रीर श्राफ्तावीं के ॥ श्रीर प्यालों के ग्राब साफ़ से ॥ नहीं माथा द्वाय जावेंगे छम से श्रीर न विक्ड बोलेंगे ॥ श्रीर सेवे छम किस्स से कि पसंद करें॥ श्रीर गोग्रत जानवर पित्रयों के छस किसम से कि पसंद करें॥ श्रीर वार्ते छन के श्रीरतें हैं श्रु कही श्राखों वालो ॥ मानन्द मंतियां हिपांग हुशों को ॥ श्रीर बिक्टोने बड़े ॥ निथय हम ने उत्पन्न किया है श्रीरतीं को एक प्रकार का उत्पन्न करना है॥ बस किया है हम ने छन को कुमारो॥ सहाग वालियां बराबर श्रवस्था वालियां॥ बस भरनी वाले हो छस से पेटों को ॥ बस कमम खाता हूं में साथ गिरने तारों के । मं० ०। मि० २०। सू० ५६। श्रा० १ । १६। १६। १०। १८। २०। २०। २२। २२। २२। २०। २४। ३६। ३६। ३६। ३६। ३६। १८। १८। ४६।

समी - अब देखिये क्रान बनाने वाले को लीला की मना पृथिबी ती हिलती ही रहतों है इस ममयं भी हिनती रहंगी इम से यह मिड होता है कि कुरान बनापे वाना पृथिवी की स्थिर जानता था! भना पहाड़ीं की क्या पत्तीवत् डड़ा देशा र यदि भूनरी हा जावें री तो भी सूद्रम प्रदोर धारो रहें से ती फिर उन का दूसरा जब की नर्ह श्वाह जी जी खुदा ग्ररीरधारी न होता ती उस के दाहिनी श्रीर श्रीर बाई श्रीर कंसे खड़े हा मकते ? जब वहां पलंग सीते के तारी में बुने हुए हैं तो बढ़ी मुनार भी वहां रहते हांगे और ज़ियमन काटते होंगे जो उन को रात्री में सीने भी नहीं देते होंगे क्या वे तिलिये लगा कर निकम्से बिहरत में बैठे की रहते हैं? वा कुछ काम आिया करने हैं ? यदि बैठे हो रहते हींगे तो उन का भन्न पचन न होने में विदोगी हो अर शोत मर भी जात होंगे १ और जी काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मज़दूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परियम कर्क निर्वाह करते होंगे फिर् यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या है ? कुछ भी नहीं यदि वहां सह कि सदा रहते हैं तो उन के सा बाप भी रहते होंगे श्रीर साभू श्वशुर भी रहते हींगे तब तो बडा भारी गहर बमता है।गा फिर मल सूत्रादि के बटने में रोग भी बहुत में होने होने क्यों कि जब सबे खावें गे गिला सां में पानी पीवें में और प्यालीं से मदा पीवें में न उन का सिर दुर्खिगा श्रीर न और विश्व बोलिंगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरीं तथा पश्चियों के सांस भी खावे गे तो अनेक प्रकार के दु:ख,पची,जानवर वहां होंगे हत्या हागी और हाड़ जनां तहां विखरे रहें सं और कमाइटों की द्काने सो होगी। वाह क्या कन्ना इन के बिच्छित की प्रगंसा कि वह अन्वदेश में भी बढ़ कर दोखती है !!! श्रीर जो सद्य मांस पो खार्क उक्सल होते हैं इसी लिये अच्छी २ स्तियां श्रीर लीं डे भी वहां अवध्य रहते चाहिये नहीं तो ऐसे नशेवाली के जिर में गरमी चढ़ की प्रगत्त को जावें। अवश्य बहुत स्वी पुरुषां के बेटनं सीने के लिये विक्री मी बहुर च। हिंगे जब खुदा कुमारियों को बिहिग्त में उपन करता है तभी तो कुमारे लड़कीं की भी उत्पन्न करता है भला कु गरिशी का तो विवाह जी यहां से उम्मेदवार ही कर गर्य हैं उन के साथ खुटा जे निखा पर उन सट़ा रहने वाले लडकीं का जिन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्नीं उग्मेद वारीं की साथ कुमारोबत दे दिये जायंगे ? इस को व्यवस्था कुक भी न निखी यह खुदा में बड़ो भून क्यों हुई ? यदि बराबर श्रवस्था वानी सुहागिन स्त्रियां पतियां को पार्क बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ। क्यों कि स्तियों मे पुरुष का आयु दूना दाई गुना चाचिये यह तो मुमलमानी की बहिश्त की काया है।

चीर नर b वाले मिं होड़ अथित थीर के विचीं की खार्क पेट भरें में तो काटक ब्रुत भी टीज़ख़ में हों में तो कांटे भी लगत हीं में ओर गर्म पानी पोर्म में इत्यादि दु:ख टीज़ ख़ में पावें में । क्षमम का खाना प्रायः भारे का काम है भचीं का नहीं यदि ख़दा ही क्सम खाता है तो बह भी भूठ में अतग नहीं हो सकता ॥१४१॥

१४२ – निश्चय श्रक्ता ह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग सम की कि ॥ मं० २ । सि० २८ । सृ० ५८ । घा० ४ ॥

सभी व बाह ठीक हे ऐसी २ बातों का उपनेश करने विचार अबेनेश वासि धों को सब से लड़ा के शक्वा वना कर परस्पर दुःख दिलाश और सज़हब का कांड़ा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुकिसान् ईफ र कभी नहीं सान सकत जो जाति में विरोध बड़ावे वही सब को दुःख दाता होता है ॥ १४२॥

१८३—ए नबी को हराम करता है उस बल को कि हलाल किया है खुदा ने तेर लिए चाहता हे त्रमन्ना बी बियों अपनी को और खन्नाह समा करने बाला दयाल है ॥ जत्दा हे मालिक उसका जा वह त्र का कोड़ देते तो यह कि उस का त्म से अच्को मुमलमान भीर देमान वालियां बो बियां बद्नदे में वा करने बालियां तो बार करने वालियां भीने करने वालियां रोज़ा रखते वालियां पुरुष देखी हुई आर बिन देखां हुई । मं ० ०। मि० २८। ल० ६६। आ० १। ४।।

समी० -ध्यानदे कर देखना चाहिये कि खुदा कया हुआ मह साद सादि के घर का भीतरों और बाहरो प्रबन्ध करने वाला भृय उहारा!! । यथ आयतपर दो कहानियां हैं एक तो यह है कि मह असद साईब को यहद का प्रवेत प्रिय था। छन की कई वोधियां थों उन में भे एक के घर पीने में देर लगों तो ट्रमिपीं का असहाप्राति हुआ उन के कहने सुन ने के पीके महुआद साईब सी मंद खागए कि हम न पीवें थे। ट्रमिरो यह कि उन की को बोधियों में में एक की बारो थो उस के यहां रावे की गए तो वह नथी अपने बाप के यहां गई थो। महम्मद माहेब ने एक नोंडी अर्थात् दासो को बुला कर पवित्र किया। जब बोबी को इस को खुबर मिनो तो अप्रसन्ध हो। गई तब महम्मद साहब ने सी गंद खाई कि में ऐसा न करूंगा। और बोबी से भो कह दिया कि तुम किसो से यह बात मत कहना बोबो ने खीकार किया कि न अहंगो। फिर उन्हों ने ट्रमरो बोबो से जा कहा। इस पर यह आयत खुदा ने उतारो जिस बम्नु की हम ने तेरे पर इसाल किय अस को तू हराम वर्धों करता है ?। बुडिशान लीग बिचारें कि भना कहीं खुदा भो किसी के घर का निम्टेरा करता किरता है ?। बुडिशान लीग बिचारें कि भना कहीं खुदा भो किसी के घर का निम्टेरा करता किरता है ?। अरेर सहस्मद साहेब के तो आचरण

#### सत्यार्थप्रकाशः॥

इन बाति से प्रगट ही हैं क्यों कि जो अनिक क्लियों की रक्ते वह ईप्लर का भक्त या पैग्म्बर केसे हो सके? और जो एक स्तों का पचपात से अपमान कर श्रीर हो कर अभमी क्यों नहीं? और जो बहुत सी स्त्रियों से भी सन्तृष्ट न हो कर बांदियों के साथ फ्रसे उस को लक्जा भय और धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि:—

#### कामात्राणां न अयं न लज्जा॥

जां कामी मनुष्य हैं छन की घर्षम से भय वा लज्जा नहीं होती और इन का खुदा भी महुम्मद साहंब की स्त्रियों और पैग्म्बर के भगड़े का फैसला कर में जानी सरपञ्च बना है अब बुदिमान् लोग विचार लें कि यह ज़रान विदान् या ईम्बर कत है वा कि भी अविदान् मतल बिसन्ध का बनाया? स्पष्ट विदित हो जायगा, और दूमरी आयत से प्रतीत होता हैं कि महुम्मद साहंब से छन की की दे बीबी अप्रसन हो गई होगो छस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उस को घमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेंगो और महुम्मद साहंब से सुक्ति छोड़ देंगे तो उन को छन का खुदा तुक्त से अच्छी वी बियां देगा कि जो पुरुष से न मिलो हों। जिस मनुष्य को तिनक सी बुदि है वह विचार ले सक ता है कि ये खुदा बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देख कर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तफ से महुम्मद साहंब कह देते थे। जो लोग खुदा हो की तफ लगात हैं छन की हम क्या, सब बुदिमान् यही कहें गि कि खुदा क्या ठहरा मानो महुम्मद साहंब के लिये बोबियां लानेवाला नाई ठहरा !!! ॥ १४३॥

१४४ — ऐनवी भगड़ा कर काफिनी श्रीर गुप्त श्रचुश्री से श्रीर सख्ती कर जपर उन के ॥ मं० ७। सि० २८। स्०६६। श्रा०८॥

समी • — देखिये मुसलमानी के खुदा की लोला घन्य मत वाली से लड़ने के लिये पैग्म्बर और मुसलमानी को उचकाता है इसी लिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर क्रापा दृष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मिनता से क्लें।। १८८।।

१४५-फट जावे गा श्रासमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ श्रीर फरिश्ते हीं गे जपर किनारीं उस के के श्रीर उठावें गे तख्त मास्तिक तरे का जपर श्र-पन उस दिन श्राठ जन ॥ उस दिन सामने लागे जाशों गे तुम न छिपौ रह गौ कों बात कियों हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कमें पण अपना वीच दाहिने हाथ अपने के बस कहेगा को पढ़ों कमें पन मेगा ॥ और जो कोई दिया गया कमें पन बीच बांगे हाथ अपने के बस कहे गा हाय न दिया गया होता मैं कमें पन अपना ॥ मं० ७ । सि० २८ । सु० ६८ । आ० १६ । १० | १८ | २५ ॥

मनी - वाह क्या फिलासफी श्रीर न्याय की बात है मला शाकाश भी कभी फट सकता है? क्या यह बस्त के समान है जो फट आर्थ? यदि जपर के लोक को श्रासमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विद्य है। भव कुरान का खुदा प्रशिरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा श्रीं कि तख्त पर बेठना श्राठ कहारीं से उठवाना बिना मूक्तिमान के कुछ भी नहीं हो सकता? श्रीर साननं वा पीछे भी श्राना जाना सूक्तिमान हो जा हो सकता है जब वह मूर्तिमान है तो एक देशों होने से मबैज, सबै ब्यापक, सबै श्रीं काना है जे ब वह मूर्तिमान है तो एक देशों होने से मबैज, सबै ब्यापक, सबै श्रीं कि मान के ब श्रीं हो सब ता श्रीर सब जी वीं वें सब कमी को कभी नहीं जान सकता यह बड़े श्राध्ये की बात है कि पुष्या क्यां के दाहं ने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिक्त में मेजना श्रीर पापातमार्श्री के वांचे हाथ में देना कमेपत्र का, नरक में मेजना, कम पत्र वांच के त्यायकरना भला यह व्यव हार सब जा ही सकता है श्री हारा है श्री सकता है श्री हारा सब ली हा लड़ के पन को है। १ श्री।

१४६-चर्त हैं फरिश्त और इन्ह तर्फ उस की वह अजाब होगा बीच उस दिन के कि है परिमाण उस का पचास इजार वर्ष ॥ जब कि निकत्तीं में कबरों में से दी इत हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की और दौड़त हैं ॥ मं००। सि० २८। सू० ६०। आ० ४। ४२॥

समी - यदि पचास इज़ार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास इज़ार वर्ष की राति क्यों नहीं? यदि उतनी बड़ी राजि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं ही सकता? क्या पचास इज़ार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कर्मपत वाले खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे? यदि ऐसा है तो सब रागी हो कर पृनः सर ही जांग्रों ॥ क्या कबरों से निकल कर खुदा को कचहरी की और दोड़ें गे? उन की पास सम्मन क्वरों में क्यी कर पहुंचे गे? और उन विचारों को जोिक पुखाला वा पापाला हैं इतने समय तक सभी को कबरों में दोरे सुपुद्दे के द क्यों रकवा? और आज काल खुदा की कचहरी बंध हागों और खुदा तथा फरिश्त निकम्म बैठे होंगे? अथवा क्या काम करते होंगे? पपनिर खानों में हैं देधर उधर घूमते, सोत, नाच तमाथा देखते वा ऐग आराम करते हों गें ऐसा अधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसो र बातों को सिवाय जंग लियों के दूसरा कीन माने गा? ॥१४६॥

# सत्यार्थपकाशः॥

१४०-निश्चय खत्पन्न किया तुम की कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुम ने केमे खत्पन्न किया प्रमाह ने सात आममानी की जापर तने ॥ और किया चांद को बीच उस ने प्रकाशक और किया सूर्य्य की दीपक । मं००। सि०२८ | सू००१। आ० १८ | १५ । १६ ॥

समी० -- यद जीवीं को खुदा में उत्पन्न किया है तो वे नित्य शमर कभी नहीं रह सकतं ? फिर बहिग्त में सदा क्यों कर रह सके गे? जो उत्यन्न होता है वह वस्तु अवग्य नष्ट हो जाता है ॥ आसमान को जपर तने कैमे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है,यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखतं होतो भी उस का आकाश नाम रखना व्यथ है यदि जपर तने आमगानां को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद मूर्य्य कभो नहीं रह सकते जी बोच में रक्ता जाय ती एक जपर और एक नौचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से जे कर सब में अधकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दोखता इस जिये यह बात सब था मिया है ॥१४०॥

१८८-यह कि ससजिदे वास्ते श्रद्धाह के ई बस मत पुकारो माथ श्रद्धाह के किसी की। मं० ०। मि० २८। मू० ०२। श्रा० १८॥

ममी०-यदि यह बात सत्य है तो मुमरमान लोग "लाइ लाहा इसिसाः महम्मद्रमृललाः" इस जलमें में खुदा के साथी महम्मद साईब को की पुकार ते हैं ? यह बात जुरान से विष्ड है और जो विष्ड नहीं कारते तो इस खुरान की बात जी भूठ करते हैं। जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महाबुतपरम्त हए, कीं कि जैसे प्रानो जैनो की टोसो मूर्लि को ईप्बर का घर मानने से बुतप-रम्त ठहरते हैं ये लीग कीं नहीं ?॥ १८८॥

१८८-इक्ट्रा किया जावे गा सूर्य और चांदा मं० २। सि० २८। सू० ०५। आ०८॥ समी०-भना सूर्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? टेव्विये यह कितनी व समभ को बात है और सूर्य चंद्र हो के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था ? अन्य सब लोकीं को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बातें पर्-में अर क्षत कभी हो सकतो हैं ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान की भी नहीं होती ॥ १८८॥

१५०-भीर फिरंगे जपर उन की लड़की महा रहने वाले जब हेखेगा त् उन को अनुमान करेगा तू उन को मोती बिखरे हुए ॥ और पहनांधे जावं से कंसन चांदी के भीर पिलावेगा उन का रब उन का शराब पवित्रा मं० ७। सि० २८। स्०। ७६। आ०१८। २१॥ समी० — क्यों जो मोनी के वर्ष से लड़के किस लिगे वहां रक् के जाति हैं?

क्या जवान लंग सेवा वा स्तो जन उन को त्यस नहीं कर सकती? क्या श्रा श्र श्र है कि जो यह महा बुरा कम लड़कों के माय दुष्टजन करते हैं उम का मूल यही कुरान का बचन हो! श्रोर बहिंग्त में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को श्रानन्द श्रोर सेवक को परित्रम होने से दु: ख तथा पच्च पत क्यों है? श्रीर जब खुदा ही मद्य पिलावे गा तो वह भी उन का सेवक वत् ठहरे गा फिर खुदा को बड़ाई क्यों कर रह सकी गो? श्रीर वहां बहिय्त में स्त्रो पुरुष का समागम भीर गर्भिखत श्रीर लड़के वाले भो होते हैं वा नहीं? यदि नहीं होते तो उन का विषय मेवन करना व्यथ हु शा श्रीर जो हीते हैं तो वे जीव कहां से श्राये? श्रीर विना खुदा को सेवा के बहिय्त में क्यों जन्मे? यदि जन्में तो उन को विना इंमान लाने श्रोर खुदा को भिक्त करने से बहिय्त सुफ्त मिल गया किन्हों विचारों को ईमान लाने श्रोर किन्हों को विना धर्मक सुख मिल जाय इससे दूसरा बड़ा श्रन्थाय कीन सा होगा? ॥ १५०॥

१५१-बदला दिये जावें गं कर्मानुसार ॥ श्रीर प्याले हैं भरे हुए हैं ॥ जिस दिन खड़े होंगे कह श्रीर फरिश्ते सफ बांध कर। सं० ०। सि० २०। स्० ०८। श्रा० २६। २४। २८॥

सभी - यदि कर्मान्सार फल दिया जाता तो मदा बिह्मत में रहने बाले हिरें फिरिश्ते और भोतों के सदृश बड़कों को कौन कर्म के अनुसार मदा के लिये बिह्मत मिला १ ॥ जब प्याले भर २ शराब पीयें में तो मस्त हो कर क्यों न लड़ें में १ रू ह नाम यहां एक फिरिश्ते का है जो मब फिरिश्तों से बड़ा है। क्या खुदा रू ह तथा अन्य फिरिश्तों की पंतियह खड़े करके पलटन बांधे मा १ क्या पलटन से सब जोवों को मज़ा दिनावे मा १ श्रीर खुदा उस समय खड़ा हो मा वा बैठा १ यदि कियामत तक खुदा पपनी सब पलटन एक त करके शयतान की पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कंटक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२— जब कि मुर्यं लिपेटा जावे॥ और जब कि तारे गदले ही जावे॥ भीर जब कि पहाड़ चलाये जावे॥ भीर जब श्रासमान की खाल उतारी जावे॥ मं०९। सि०३०। सु०८१। आ०१। २।३। ११॥

समी० — यह बड़ी वेसमभा की बात है कि गोलसूर्यकोक सपेटा जावे गा ? श्रीर तारे गदलें कीं कर हो सर्व गे ? श्रीर पड़ाड़ जड़ होने से कैसै चलें गे ? श्रीर श्राकाग को क्या पश्च समभा कि उस को खाल निकाली जावे गै ? यह बड़ी ही वेसमभा श्रीर जंगलीयन की बात है ॥ १५२ ।।

# स्टार्घप्रकाशः ॥

१५२— फ्रीर जब कि भासमान फट जावे॥ श्रीर जब तारे माड़ जावें॥ भीर जब दर्या चीरे जावें॥ भीर जब कबरें जिला कर उठाई जावें॥ मं०० | सि० २०। स्०८२। श्रा०१।२।३।४॥

सभी ० - वाह जो कुरान के बनान वाले फिलासफ़र प्राकाश को की कर फाड़ सकी गा? श्रीर तारों को कैसे स्माड़ सकी गा? श्रीर दर्श करा सकड़ी है जो चीर डालेगा? श्रीर कबरें क्या मुरदे हैं जो जिला सकी गा? ये सब बातें सड़की के सहस्र हैं। १५३।।

१५४-कसम है ग्राममान बुजों वाले की ।। किन्तु वह कुरान है बड़ा बीच लीह सहफूजे के ।। सं००। सि० २०। मू० ८५। ग्रा०१। २१।।

समी०-इस कुरान के बनाने वाले में भूगोल खगाल कुछ भी नहीं पढ़ा घा नहीं तो आकाग की किलंके समान बुजी वाला क्यों कहता?यदि मेषादि राशियीं को बुजीकहता है तो अन्य बुजी क्यों नहीं ? इस लिये यह बुजी नहीं हैं किन्तु सब तारे लीक हैं।। क्या वह कुरान खुदा की पास है ? यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विकड अविद्या से अधिक भरा होगा।। १५ ४।।

१५५ — नियम वे सकार कारते हैं एक सकार ॥ श्रीर में भी सकार कारता हूं एक सकार । सं००। सि०३०। स०८६। श्रा०१५।१६।

समी०-मकर कहत हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी का जबाब चोरा और भूठ का जबाब भूठ है ? क्या को इंचोर भन्ने आदमी के घर में चोरी कर तो क्या भन्ने आदमी को चाहिए कि उस के घर में जा के चोरी करें? बाह ! बाह !! की कुरान के बनाने वाले !! १५५ !!

१५६ आर जब आ। सामालिक तेरा श्रीर फरिय्ते पंतिबांध के।। श्रीर लाया जावे साउम दिन दोज़ख को। सं००। सि०३०। सू०८८ । श्रा०२१। २२।।

समी०-जहीं नो जैसे कोटबाल या सेनात्यज अपनी सेना को लेकर पंक्षि बांध फिरा करे वेसा हो इन का खुदा है ? क्या दोज़ख़ की घड़ा सा समस्ता है कि जिम को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कौदा उस में कैसे समासके गें? ॥ १५६॥

१५०-बस कहा या व।स्ते उन कं पैग्रबरखुदा के में रचा करो ऊंटनी खुदा को को पीर पानो पिलाना उस कं को।। बस भुठ लाया उस को बस पांव काटे उस के बुस मरो डालो ऊपर उन के रब उनके में।सं००।सि०२०।सू०८१।स्रा०१२।१४।।

समी० - क्या खुदा भो जंटनी पर चढ़ के ग्रैल किया करता है ? नहीं ती किस लिये रक्वी? श्रोर विना कियामत के भपना नियम ताड़ उन पर भरी रीग क्यीं डाला? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कियामत की रात में न्याय ब्रीर यस रात का हीना भूत समभा जायगा ? इस जंटनी के खेख से यह अनुमान हीता है कि अरब देश में जट जंटनी के सिवाय दूसरी सवारी काम ही ती हैं इस से मिड हीता है कि कि सो अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५०॥

१५८-थों जो न र्कगा अवण्य घसीट गे हम साथ बालीं माथे की।। वह गाणा कि मूंठा है और अपराधी।।हम बुलावंगे फिरिश्ते दोज्खंक की। मं० १ मि० २०। सु० ८६। आ० १५।१६।१८।।

समी ०-इस नीच चपरासियों के काम घसोटने से भी खुदा न बचा! भला माथा भी कभी भूठा और अपराधी है। सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा ही मकता है कि जैसे जेल खाने के दरीगा की बुलावा मेजि ? ॥ १५ ८॥

१५८-निश्चय उतारा इसही कुरान को बीच रात क्दरकी। श्रीर क्या जाने तू क्या है रात क्टर की ॥ उत्तरते हैं फरिफ़्ते श्रीर पविचातमा बोच उम के माथ श्राज्ञा मान्तिक श्रपन की वास्ते हर काम के। मं० ७। सि०३०। सु० ८०। श्रा०१। २।४॥

समी० — यदि एक हो रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी बोर धोरे र उतारा यह बात सत्य क्योंकर हो सकेगी? ओर रावी असीरों है इस में क्या पूक्ता है इम लिख शाये हैं जगर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पिववातमा खुदा के हुका से संसार का प्रवस्थ करने के लिये भाते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्य वत् एक देशी है अबतक देखा था कि खुदा फरिश्ते और पिगम्बर तीन की कथा है अब एक पिववात्मा चोवा निकल पड़ा! अब न जाने यह चोथा पिववातमा क्या है श्वह तो इसाइयों के मत अर्थात् पिता पृत्र और पिगम्बर तीन के मानने से चीथा भी बदगया यदि कही कि इस इन तीनों को खुदा नहीं मानते ऐसा भी हो परन्तु लब श्विवातमा पृथक् है तो खुदा फरिश्ते और पिगम्बर को पिववातमा कहना चा-हिये वा नहीं यदि पिवतातमा है तो एक हो का नाम पिववातमा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा क्ममें खाता है क्ममें खाना भने लोगों का काम नहीं ॥ १५८ ॥

शब इस कुरान के विषय को लिख के बुहिमानी के समा ख स्थापित करता हं कि यह पुन्तक कैसा है ? सुभा में पूछो तो यह कितावन ई खर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो मकतो हैं यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस लिये कि लोग धोखे में पड़ कर भपना जन्म व्यर्थ न गमावें जो कुछ इस में श्रीड़ासा मत्य है तह वेदादि विद्या पुन्तकी के श्रनुकूल होने से जैसे सुभाको याद्य है वैसे भन्य भी मज़हन के हठ और पद्यपात रहित विद्यानों श्रीर बुहिमानों को याद्य है इस के विना जो कुछ इस में है वह सब श्रविद्याध्यम जान श्रीर मनुष्य के प्रात्मा को पश्चत बनाकर शान्ति भंग कराके उपद्रव मचा मनुष्यो मंबिद्रोह फेला परसार दु:खोद्यति कर्ग वाला विषय है। श्रोर पनरक्ता दोष का तो कुरान जानो भंडार हो है परमात्मा सब मनुष्यों पर क्षणा करे कि सब में सब प्रोति परसार में ल और एक दूसरे के सुख को उन्नति करने में ग्रहन हो जैसे में अपना वा दूसरे मत मतान्तरों का दोष पन्नपात रहित ही कर प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्यान्नोग करें तो क्या कठिनता है कि परसार का विरोध कूट मेल हो कर शानन्द में एक मत हो के सच की प्राप्ति मिद्द हो,यह थोड़ा सा कुरान के विधय में लिखा इस को बुडिमान् धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समभ लाभ लेवें यदि कई अम से अन्यथा लिखा गया है। तो उस को शुर करनेवं ॥

अव एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा क्षण्याया करते हैं कि हमारे मज़हब की बात अथवेबेट में लिखी है इस का यह उत्तर है कि अथवेबेट में इस बात का नाम निधान भी नहीं है (प्रश्न) कार तुमने सब अथवेबेट देखा है ? यदि देखा है तो असोपनिषद् देखी यह साचात् उस में लिखी है फिर क्यों कहते ही कि अथवेबेट में सुसलमानी का नाम निधान भी नहीं है॥

चयात्वीपनिषद्चाक्यास्यासः ।

यकालां दल्ले मियावनगा टिव्यानि यत्ते। दल्ले वनगो राजापु
नह दुः इयासिवोद्ग्लां दल्ले दल्ले दल्ले ति हल्ले वनगो सिवस्ते जस्कामः ॥१॥
हो वारिमिन्द्रो होतारिसिन्द्र महासुरिन्द्राः॥ यक्नोज्येष्ठं येष्ठं परमं पूर्ण वृद्धाणं यक्काम् ॥२॥ यक्नोरस् लमहामटरकवरस्य यक्नोयक्नाम्॥३॥ याटक्नावक्षमेककम्॥ यक्नावक निखातकम्॥४॥ यक्नोयक्ने हत्हत्वा॥ यक्नोस्त्र्यं चन्द्रसर्वन चवाः ॥ ५॥ यक्नाव्यक्नोयक्ने हत्वहत्वा॥ यक्नोस्त्र्यं चन्द्रसर्वन चवाः ॥ ५॥ यक्नाव्यक्षोयक्ने चित्रक्वा पूर्वं माया परमसन्तरिचाः ॥६॥ यक्नः पृथिव्या यन्तरिचं विश्वक्षपम ॥ ०॥ दक्नां कवर दक्नां कवर दक्लां दल्लक्नोतिद्वल्लल्लाः ॥ ८॥ योम यल्लाद्वल्लल्लाः यनादि स्वक्षपय यथर्वेणाध्यामा हुं हों जनानपश्चिद्धां न जल्वरान यट्टं कुम कुम फट ॥ ६॥ यस्र संहारिणी हुं हीं यल्लोरमूल महमद्रक्वरस्य यल्लो यल्लाम दल्ल ल्लोत दल्लल्लाः ॥ १०॥

द्रव्यल्लोपनिषत् समाप्ता॥

की इस में प्रत्यच महुम्मद साहब रस्ल लिखा है इस से सिंड होता है कि सुमलमानी का मत वेद मुलक है ॥ ( उत्तर ) यदि तुम न अधवेवेद न देखा हो तो हमार पास आयो पादि से पति तक देखी अधवा जिस किसी अधवीदी के पास बीसकांड युक्त मंत्र संहिता भथा वैदेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैग्मवर साइव का नाम वा मत का निशान न देखी गै और जा यह अल्लापनिषद है वह न अधर्वेद में न उस की गोपष बाह्मण वा किसी प्राखा में है यह ती अक बरगाह के समय में यन्मान है कि किसी ने बनाई है इस का बनान वाला कुछ अर्बी अर्रे कुछ संस्कात भी पटा इका दोखता है कग़िक इस में अर्बी श्रीर संस्कृत के पद लिखे हुए दोखते हैं देखी ( अस्माला इल्लेमिनादक्या दिव्यानि धरी) इत्यादि में जी कि दश शक्ष में जिखा है जैसे इस में (श्रसालां श्रीरइसी) अर्थी और (भित्रामरुणा दिव्यानि धत्ते ) यह संस्क्षतपद लिखे हैं वैसे हो सर्वेत्र देखनी में आने से किसी संस्क्षत और अर्थी के पटेइए ने बनाई है यदि इस का अर्थ देखाजाता है तो यह क्षत्रिम अयुक्त वेद शीर व्याकरण रीति से विक्ष है जैसी यह उपनिषद् बनाई है वैसी बहुत सी उपनिषदें मतमतान्तर वाले पचपातियों में बनाली है जैमो कि खरोपोपनिषद, नुसिंहतापनी, रामतापनी, गोपालत।पनो, बहुत भी बनाली हैं। (प्रश्न श्राजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते ही हम तुम्हारी बात कैसे मार्ग ? ( उत्तर ) तुम्हार मानमे वा न मानन से हमारी बात भठ नहीं होसकती है जिस प्रकार से मैंने इस को अयुता ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अधवेदर गांपथ बाइस की गाखाचीं से प्राचीन चिचित पुस्तकीं में जैसाका तैसा सेख दिखनाओं और भर्ष संगति मेभी गुड करो तब तो सप्रमाण हो सकती है।(प्रया देखी हमारा मत कैमा अर्घा है कि जिस में सब प्रकारका सुख और अन्त में मृति होतो है। उत्तर ऐसे ही अपने रमतवाने सब काइते हैं कि हमार। हो मत अच्छा है वाको सब बरे बिना हमार मत के दूसरे मत में सुक्ति नहीं ही सकती श्रव हम तुम्हारी बात को सची माने वा उन की? इम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण श्रहिंसा दया श्रादि श्रभ गुण सब मती में अच्छे हैं श्रीर वाजी वाद विवाद देखी है व मिथा भाषणादि कमें सब मती में बरे हैं धदि तम को सत्य मत ग्रहण की इच्छा ही तो बैटिक मत को ग्रहण करो।

इस के भागे स्वमन्तव्यात्मन्तव्य का प्रकाश संचीप से लिखा जायगा।।

इति खौसह्यानन्दस्खतौखामिकते सत्यार्धप्रकाशे सुभाषाविभूषिते यवनमत्तविषये चतुर्दश-समुक्लासः संपूर्णः॥ १८॥

# ऋोश्म्

# स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः॥

-- <del>कि</del> मी: क्क --

सर्वतंत्र सिद्धांत त्रर्थात् मास्त्राच्य मार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आये मानत है और माने में भी इसी लिये उस की मनातन निला धर्म कहते हैं कि जिस का विराधी को जिसे न हो सके. यदि भविद्याप्त जन अथवा किसी सत वाने के स्त्रमाय इए जन जिस को अन्यया जाने वा साने उस का स्वीकार कोईभा ब्डिमान नहीं करते किन्तु जिम को ग्राप्त ग्रंगीत् मत्यमानी, सत्यवादी, महाकारी, परीपकारक, पच्चपातरहित विदान मानत है वही सब की मन्तव्य चीर जिस को नहीं सानत वह असलाव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो बदादि मत्यगास्त और बुह्मा से ने कर जैमिनिसुनि पर्यन्तीं के माने इए इंज्यादि वहार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हं सब सज्जन महागयीं के सामने पकाशित करता हं में अपना मन्त्र उसी की जानता हं कि जो तीन काल में सब का एकसा मानन योग्य है सेरा कोई नवीन कल्पना वा मतसवास्तर चलाते का नेगमान सी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस की मानना , मनवाना श्रीर जी असला है उस की कीड़ना श्रीर कुड़वाना सुक्त की श्रभीए है यदि मैं पच्चपात करता तो शार्यावर्तमं प्रचरित मतीं मंसे किसी एक मत का श्रायष्टी हो ता किन्त जो २ त्राव्योवते वा अन्य देशीं में अधर्भयुक्त चाल चलन है उस का स्वीकार योग जो धर्मयत बार्त है उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हं क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधमें बहि: है। मनुष्य उसी की कहना कि मननशील होकर खात्मवत् अन्धीं के सख दु:ख श्रीर हानि लाभ को समभी श्रन्धायकारा बल वान से भी न हरे और धर्माका निवेल से भी हरता रई इतना ही नहीं किन्तु अपने सब सामध्ये से धर्मातमाओं कि चाई वे महा अनाथ निर्वेत और गुणरहित क्यों नहीं उन की रहा, उन्नति, प्रियाचरण श्रीर चाह चन्नवर्ती सनाथ, महाबलवान श्रीर गुणवान भी हो तथापि उमका नाग, श्रवनित श्रीर प्रियाचरण मदा किया करे अर्थात् जहांतक श्रीमके वहांतक अत्यायकारियों के बल की हानि श्रीर न्याय-कारियों के बल को उसति सर्वेषा किया करे इस काम में चाहे उस को कितना

#### स्त्रमन्त्रवाभन्तव्यप्रकाशः॥

ही डाइण ुःख प्राप्त हो चाह प्राण भो भने हो जावें परन्तु इस, मन्यवन रूप धर्म से पृथक् अभो न होवे इस में योमान् महाराजा भन्ने हरि जो ब्रादि से स्नोक्त कह हं उन का जिखना उपयुक्त समभा कर जिखता हं:—

> निन्दत्तु नौतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु लच्मीः समाविधतु गच्छतु वा यथेष्टम् । अदीव वा मरण्मस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥१∥सर्मृ इरिः॥

न जात् कामान्त भयान्त लोभा-इमें त्यजे जीवितस्यापि हेतो:। यभी निष्टः सुखदःखे त्वनित्ये

जीवो निर्वा हितुरस्य त्वनिष्यः ॥२ ॥ महाभारते ।

एक एव सुहड़ सो निधने प्यगुयाति यः। श्रीरेश समं नाणं सर्वसन्याद्व गच्छति॥ ३॥ मनुः।

सत्यमेव चयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयान:। यनाऽऽत्रामन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यव तत्सत्यस्य परमं निधानम् ४

नहि सत्यात्मरो धर्मी नानृतात्मातकं परम्।
नहि सत्यात्मरं ज्ञानं तत्यात् सत्यं समाचरेत्॥ ५॥उ०नि०
इन्हीं महागर्यों के स्रोकों के समिप्राय के अनुकूल सब की नियय रखना योग्य है।
सब मैं जिन र पदार्थों की जैसा र मानता हं उन र का वर्णन संचेप में यहां
कार्ता हं कि जिन का विशेष व्याव्यान इस यन्य में स्रपनेर प्रकरण में कर दिया
है इन में से:—

१—प्रथम "ईश्वर" कि जिस के बुझ, परमात्मादि नाम हैं जो सिचटान न्टादि-लच गयता है जिस के गुग, कमें, स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वे ज, निराकार, सर्वे व्यापक, अजन्मा, अनल्त, सर्वे प्रक्रिमान, दयाल, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्सा, धर्ता, हर्सी, सब जीदीं को कर्मानुसार सत्यन्याय से फल दाता आदि लच ग्रुता है उसी को परमेश्वर मानता है। २—चारी "वहीं" (विद्याधमेयुक्त ईखरप्रणीत संहिता मंद्रभाग) को निर्स्तात्त स्वतःप्रमाण नानताहं वे स्वयंप्रमाण कप है कि जिन का प्रमाण होने में किमी प्रन्य यन्थ की भेपता नहीं जैसे सूर्य्य वा प्रदोप भपने स्वकृप के स्वतः प्रकाशक शौर पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारीं वेद हैं भीर चारीं वेदीं के द्राम्यण, कः श्रंग, कः उपांग,चार उपवंद शौर ११२० (ग्यारह मी मचाईस) वेदीं की शाखा जो कि वेदीं के व्याख्यान कृष बुद्धादि महिष्धीं के बनायं प्रन्थ हैं उन की परतः प्रमाण श्रयीत् वेदीं के श्रतुक्त हाने से प्रभाण शौर जी इन मंबेद विज्ड वचन हैं उन का श्रप्रमाण करता है॥

र — जो पचपात रहित, न्यायाचरण सत्यभागणादि युक्त ईश्वराज्ञा विटीं से अविरुद्ध है उस को "अमे" श्रीर जो पचपातमहित अन्यायाचरण सिध्याभाषणा दि इंग्बराज्ञाभंग वेद्विरुद्ध है उस को "श्रधमे" मानता हूं॥

8-र्जा इच्छा, होष, मुख, दु:ख श्रीर ज्ञानादि गुण यृक्त श्रत्यज्ञ नित्य है उसी की "जोव" मानता है॥

५-जीव चौर ईखर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और सा-धर्म्य से श्रसिन्न हैं शर्यात् जैसे शाकाश से मूर्सिमान् द्रव्य कभी भिन्न न या हेन होगा और न कभी एक था,न है न होगा इसी प्रकार परमेख्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पत्न श्रादि सम्बन्ध युक्त मानता है ॥

६— "अनि दि पदार्थ" तीन है एक ई खर. दितीय जीन, तीमरा प्रक्रांति मर्थात् जगत् का कारण उन्हीं की नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन की गुण कमें स्वभाव भी नित्य हैं॥

9-"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य गुण कमें उत्पन्न होते हैं विवियोग के प्रयात नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामध्ये उन में अनादि है और उस से पुनर्णि सयोग होगा तथा वियोग भी,इन तोनांको प्रवाह से अनादि सानताहं।

८ - "मृष्टि" उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पृषेक मेल हो कर नाना रूप बनना॥

2-"मृष्टि का प्रयोजन" यही है कि जिस में ईखन के सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना जमें किसो ने किसो से पूछा कि नेन किस लिये हैं? उस मैं कहा देखने के लिये बैसे हो मृष्टि करने के ईखार के सामयी की सफलता मृष्टि करने में है भीर जीवीं के कमी का यथावत् भीग करना आदि भी ॥

- १० "मृष्टि सकरीक" है इस का कर्त्ता पूर्वीता ईप्लर है करों कि सृष्टि की रचना देखी और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्था न होने से सृष्टि का "कर्ता" अवस्य है ॥
- ११- "बन्ध" सर्निमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है जो २ पापकर्म देखर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह "बन्ध" है कि जिस की इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥
- १२— "मृत्ति" अर्थात् सर्वेदुः खों से छट कर बंधरहित सर्वेद्यापक देख्द और उस को मृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियतसमयपर्यन्त सृत्ति के आनन्द को भीग के पुनः संसार में आना ॥
- १३—"मृति के साधन" देखरोपामना अर्थात् यीगाम्याम, धर्मानुष्ठान्, ब्रह्मचर्ळ से विद्या प्राप्ति, आप्त विदानीं का संग. सत्यविद्या, स्विचार और प्रवार्थ आदि हैं॥
- १8— "अर्थ" वह है कि जी धमेही से प्राप्त किया जाय शीर जी अधर्म से सिंह होता है उस को अनर्थ कहते हैं।
  - १५ "काम" वह है कि जो धर्म और अर्थ में प्राप्त किया जाय ।
  - १६ "वर्णायम" गुण कमी की याग्यता से मानता हां॥
- १७—"राजा" उसी को कहत हैं जो श्रभगुण कमें स्वभाव में प्रकाशमान पचपात रहित न्यायधर्म का मेवी प्रजाशीं में पिछवत्वत्ते श्रीर उन की प्रववत् मान के उन को उन्नति श्रीर सुख बढ़ा में में सदा यह किया करे॥
- १८— "प्रजा" उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कमें स्वभाव की धारण करके पचपातर हित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोहरहित राजा के साथ प्रव्रवत् वर्षे॥
- १८ जो सदा विचार कर अमत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्यायका-रियों को हठावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सी "न्यायकारी" है उस को मैं भो ठीक मानता हूं॥
- २०—"टेव" विदानों की श्रीर श्रविदानों की "श्रमुर" पापियों को "राज्ञस" श्रनाचारियों को "पिशाच" भानता हुं॥
- २१— उन्हीं विद्वानीं, माता, पिता, श्राचार्य्य, श्रातिथा, न्यायकारी, राजा श्रीर धर्मातमा जन, पितवृता स्त्रो, श्रीर स्त्रीवृत पित का सत्कार करना "दंबपूजा" कहाती है इस से विपरीत श्रदेव पृजा, इन की सृतियीं का पूज्य श्रीर इतर पाषाणादि जड़ मृतियों को सर्वेधा श्रपूज्य समस्ता हूं॥

# सत्यार्धप्रकाशः॥

२२ "शिचा" जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितिन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष कूटे उम की शिचा कहते हैं॥

२२- "पुराण" जो बुह्मादि के बनाये ऐतिरेयादि बुह्मण पुस्तक हैं उन्नी को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंभी नाम से मानता हूं अन्य भागव-तादि को नहीं ॥

२४- "तीर्थ" जिम से दु: खमागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्मंग,यमादि, योगाभ्यास, पुनवार्थ, विद्यादानादि शभ नमें है उमी को तीर्थ समस्ता हूं इतर जनस्थनादि को नहीं ॥

२५— "पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा" इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सधरते और जिस के बिगड़ते से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध को अर्थचा पुरुषार्थ बड़ा है।

२६-मन्ष्य की मब से यथायोग्य स्वात्मवत् सुख दुःख हानि लाभ में वसीना थिष्ठ अन्यथा वसीना बुरा समस्ता हूं॥

२० "संस्कार" उस को लहते हैं कि जिस से ग्ररीर सन ग्रीर श्रातमा उत्तम होबे वह निर्णकादि प्रमणानान्त सोलह प्रकार का है इस की कर्तव्य समस्ता हूं श्रीर दाह के प्रयात स्तक के लिये कुछ सा न करना चाहिये॥

२८—"यज्ञ" उम को कहतं हैं कि जिस में विदानी का सत्कार यथायी व्य शिरूप अर्थात् रसायन जो कि पदार्थिविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्नि हो बादि जिन से वायु हृष्टि जल औषधी की पविव्रता कर के सब जीवीं को सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समस्तता हूं॥

२८-जैसे "श्रार्थ" येष्ठ श्रीर "दम्यु" दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानताहां॥

३० - आर्थावर्ते" देश इस भूमिका नाम इस लिये है कि इस में आदि मृष्टि से आर्थ लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अविध उत्तर में हिमालय दिविण में विन्ध्याचल पश्चिम में अटक और पूर्व में बृह्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना देश है उस को "आर्थावर्त्त" कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्थ कहते हैं।

३१-जो सांगोपांग वेद विद्याश्चीं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण श्रीर मिय्राचार का त्याग करावे वह "श्राचार्य" कहाता है।

- ३२-"ग्रिय उस को कहते हैं कि जो सयगिना कीर विद्या को यहण करने याग्य धर्माका विद्या ग्रहण को इच्छा कीर आचार्य का प्रिय करने वाला है।
- ३३-"गृक" माता पिता चौर जो सत्य का ग्रहण करावे चौर श्रसत्य को छुड़ा वे वह भी "गुक" कहाता है ॥
  - र ४- "प्रांहित" जो यजमान का हितकारी सत्योपदेण्टा होवे॥
  - ३५- "उपाध्याय" जो वेदीं का एक देश वा अङ्गी की पढ़ाता हो ॥
- इंस-"जिष्टाचार" जो धर्माचरण पूर्वक बुद्धाचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यचादि प्रमाणीं से सञ्चासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहाता है ॥
  - ३७ प्रत्यचादि "भाठ प्रमाणीं" की भी मानता हूं॥
- ३८— "श्राप्त" जी यथार्थवत्ता, धर्मात्मा, सब ने सुख ने लिये प्रयक्त करता है उमी को "श्राप्त" कहता हूं॥
- ३८—"परोन्ना" पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो इंग्बर उस के गुण कमें खभाव श्रोर वेद विद्या दूसरी प्रयन्नादि श्राठ प्रमाण तोसरी मृष्टिकम ची थी श्राप्ती का व्यवहार श्रोर पांचवी श्रपति श्रातमा की पविचया विद्या इन पांच परीनाश्रों से मत्याऽसत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण श्रमत्य का परित्याग करना चाहिंगे॥
- ४०- "परोपकार" जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दु:ख कूटे श्रेष्ठाचार श्रोर सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता हूं॥
- 8१- "स्वतन्त्र" "परतंत्र" जीव अपने कामीं में स्वतंत्र और कमें फल भोग ने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है॥
  - १२—"स्वर्ग" नाम सुख्विगेष भीग और उम की सामग्री की प्राप्ति का है ॥
  - 8र-"नरक" जो दु:खविज्ञेष भोग श्रीर उम की सामग्री को प्राप्त होना है।
- 88 -- "जना" जी श्रीर धारण कर प्रगट हीना सो पूर्व पर श्रीर मध्य भेद से लीनीं प्रकार का मानता हूं॥
  - 8५ शरीर के संयोग का नाम "जन्म" श्रीर वियोग मात्र को "सृत्यु" कहते हैं।
- ४६- "विवाह" जो नियम पूर्वक प्रसिंह से अपना द्रुका कर के पाणियहण करना वह "विवाह" कहाता है॥

89-"नियोग" विवाह के पश्चात् पति के मर जाने श्रादि वियोग में श्रष्टवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री,वा पुरुष श्रापत्काल में स्ववणे वा श्रपन से उत्तम वर्णस्य स्त्रो वा पुरुष के साथ सन्तानीत्पत्ति करना॥

8८-"मृति" गुण्कीसँन अवण श्रीर ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि होते हैं॥

8८— "प्रार्थना" अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईम्बर के सम्बन्ध मे जो विज्ञान आदि प्राप्त होते है उन के लिय ईम्बर से याचना करना और इस का फल निरिम्मान भादि छोता है ॥

प्र-"उपासना" जैसे देश्वर की गुण कमें स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना है श्वर की सवेच्यापक अपने की व्याप्य जान की देश्वर की समीप हम और हमार समीप देश्वर है ऐसा निख्य योगाभ्यास से साचात् करना उपासना कहातों है इस का फल जान की उन्नित आदि है।

४१ 'सगुण निर्मुण स्तृतिप्रार्थनो पासना " जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से यक्त और जो २ गुण नहीं हैं उन से पृथक मान कर प्रशंसा करना सगुण निर्मुण स्तृति, श्रम गुणा के यहण को देश्वर से इस्का श्रीर दीघ कुड़ाने के लिये परमाका का सहाय चाहना सगुण निर्मुण प्रार्थना श्रीर सब गुणों से सहित सब दोपों से रहित परमेश्वर का मान कर अपने श्राक्ता को छम के श्रीर उस को श्राज्ञा के श्रिण कर देना सगुण निर्मुण पासना कहाती है॥

ये संजेप से स्वसिद्दान्त दिखला दिये हैं इनको विशेष व्याख्या इसी "सवार्ष प्रकास" के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि यन्थों में भी लिखी है अर्थात् जो २ बात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात् जैसे सख बोलना सब के सामने अच्छा और मिष्या बोलना बुरा है ऐसे सिहान्तीं को स्वीकार करता हूं और जो मत मतान्तर के परस्पर विश्व भगड़े हैं उन को में प्रमन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मतवान्तीं ने अपने मतीं का प्रचार कर मनुष्यों को फ़मा के परस्पर शबु बना दिये हैं इस बात को काट सब सख का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा है ब छुड़ा परस्पर में हुट प्रीति युक्त कराकी सब से सब को सख लाभ पह चाले के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सब यिक्तमान परमात्मा को छपा सहाय और आप जनीं को सहानुभूति से

"यह सिडाल्त सर्वेच भृगील में शोघु प्रदृष्त हो जावे" जिस में सब लोग महज से धर्मार्थ काम मोच की सिडि कर्क सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥

# असमितिविस्तरेण ब्रिमद्यीष्

श्रोम् शन्तो मितः शं वर्षणः। शन्तो भवत्वर्थिमा॥ शन्त इट्टो बहरपतिः। शन्तो विष्णु गग्रतमः ॥ नमो बह्मणे। नमेस्ते वायो। त्वम् वप्रत्यन्तं बह्मासि। त्वाम् व प्रसन्तं बह्मावाटिषम। च्यानेवाटिषम। सत्यमं वाटिषम। तन्यामा वीत्। तह्नारंसावीत्। श्रावीन्याम्। श्रावी ह्नारंग्। श्रावम् शान्तः शान्तः शान्तिः॥

द्ति श्रीमत्परसहंगपरिवाजकाचार्थाणां परमिवदुषां श्री विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण् श्रीमद् द्यानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वम-न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सु-प्रमाणयुक्तः सुभाषाविभूषितः सव्यार्थप्रकाशोऽयं ग्रन्थः सम्पूर्तिमगमत्॥

# अय सत्यार्थपकाशस्य गुहिपचम् ॥

| पु०        | पं०          | त्रशुद्धम्   | शु <b>ह्वम्</b>  | पु०       | पं॰         | भ्रशुद्धम्        | शुद्धम्          |
|------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|
| _          |              |              | बात को छोड़      | _         |             | <b>ग्र</b> ङ्कुल  |                  |
|            |              | देना .       |                  |           |             | विं शत्य रा       |                  |
| 9          | २५ अ         | ন            | শ্ব ন্থ          | 88        | १६          | न्वय <b>त्ताः</b> | न्वायताः         |
| ११         | १४ ब         | ह            | बहुधा            | 88        | <b>e</b> \$ | <b>देवास्मिन्</b> | देतस्मिन्        |
| ११         | १० पु        | वधं जगत्     | ٠                | 88        | १ट          | मध्ये विनु        | मध्येयज्ञां विलो |
| ११         | १० इ         | ष्टंह पृथिवी | ट्रष्टं पृथिवीं  | 88        | २१          | रिंगदचराणि        | ए रिंग्रदचरा     |
|            |              | र्व          |                  | 8५        | 8           | मध्ये             | मध्ये            |
| 88         | २१ स         | र्वेष्वरी    | सर्वस्येखरी      | 8५        | 8           | एतत्वगदो          | एत्यगदो          |
| १३         | ೭ 🕏          | धिपुरुष:     | श्रधिपूर्वः      | 89        | ₹           | प्रजाप ति         | प्रजन            |
|            |              | ० ३०         |                  | 80        | 8           | प्रजनप्रजातिः     | ध प्रजातिस स्वा- |
|            |              | <b>त्यान</b> | *                |           |             |                   | ध्याय प्रवचनेच   |
|            |              | गसन          |                  | 1         |             | सान्तन            | _                |
|            |              | रमेरखर       |                  | 89        | २७          | निरुघम            | निरुद्यम         |
| १५         | <b>२</b> ६ ″ | मेड्ते '     | "मेद्यति         | 89        | २७          | उतनाना            | उतना             |
| १५         | ३० गु        | मुचुँ भि     | <b>मुमु</b> चुभि | ४८        | २१          | मातिष्टे          | मातिष्ठे         |
| १६         | २८ (र        | तस्मामवत्)   | (तन्मामवतु)      | ५०        | १२          | बृाह्मचारी        | बुद्धाचारी       |
| १७         | १दि          | वत्पति       | चित्पृति         | प्र       | १८          | रसां              | रसान्            |
| १८         | २४ प         | रमग्दादि     | परमाखादि         | भू०       | २५          | स्कन्दयेचेतो      | स्कन्दयन् रेती   |
| २५         | १० प         | मेखर         | परमेश्बर         | ५५        | २₹          | त्राचर            | श्राचरण          |
| <b>ર</b> ૭ | ३ य          | ोग्यभास्त    | योगशास्त्र       | પૂ ફ્     | ₹8          | सति कार्य         | ं असित कारणे     |
| २०         | ४ म          | त्यतः        | प्रयतः           | € 8       | <b>२</b> ६  | वाद               | वातद             |
| २७         | '१० वि       | वस्रप्ताः    | चिषप्ताः         | <b>€२</b> | પ્ર         | दव्य 🕏            | <del>\$</del>    |
| ₹१         | २५ सी        | कर           | <b>हाकर</b>      | ६५        | १४          | समायि             | समवायि           |
| ₹8         | १८ प         | यर्थन्त ।    | पर्यन्त          | ७२        | 8           | क स्या <b>न्</b>  | करणान्           |
| ₹⊏         | १६ य         | चोपवीत       | यज्ञोपयोत        | 95        | १४          | स्नाता            | स्रात्वा         |

|            | -          |                       | ··              |
|------------|------------|-----------------------|-----------------|
| पु०        | ч°         | <b>त्रशुह्वम्</b>     | शुद्धम्         |
| <b>८</b> 8 | 3          | कादयी                 | कावय            |
| 22         | ३८         | चिय                   | चित्रिय         |
| حد         | 8          | चय्यर्या              | चर्यया          |
|            |            |                       | वाह्मण          |
|            |            |                       | प्रसिताञ्च      |
|            |            | बुद्धाचरर्थे <b>व</b> | ब्रह्मचार्य्यव  |
|            |            |                       | <b>घत्ताम्</b>  |
| १०१        | २०         | य हो                  | गृह्ये          |
| १०१        | २₹         | र क शि                | करनी            |
| १०१        | ₹8         | यमीसीमा               | भनी बीमा        |
| १०५        | 8          | पढ़ <b>में</b>        | पढ़ानी          |
| 60 ž       | १६         | र्मा कान्य            | भूतान्य         |
| ८०१        | ÷ 8 °      | ह्य-त्य               | <b>इ</b> न्त्य  |
| ११०        | १२         | महाधनाः               | महामनाः         |
| ११०        | १५         | মৰিফাৰ                | श्रविष्वस्ते    |
| 9 9 9      | c <b>۶</b> | <b>उपविजीका</b>       | उप जो विका      |
| ११२        | <b>१</b> € | संकार                 | संस्कार         |
| ११५        | ३१         | गम्बीका               | ग्रास्तों       |
| १२१        | 99         | पंच <b>न</b>          | पंच             |
| १२२        | e ş        | त्रिमणो               | यिन गो          |
| १२४        | १३         | याद्यं                | <b>ग्ट</b> ह्यं |
| १२६        | ₹          | संगान्य               | संगान्प         |
| १२७        | 8          | वार्मीचन्तान्         | कमेचितान्       |
| १२८        | ११         | कंष-सेष-चेष           | केष-सेष-भेष     |
| 2€8        | १५         | (वितथे)               | (विद्ये)        |
| १३८        | <b>१</b> € | (चिषसदांसि            | )(चीणिसदांसि)   |
| १४५        | १          | <b>र</b> पंपेत        | रप्येत          |
| १४५        | ₹          | पानभन्ना              | पानमचा          |
| १४५        | Ę          | त सूर्क               | तित्त्रकं       |
| १५०        | <b>१</b> 0 | यात्यपरा ङ्           | यान्यपराङ्      |
|            |            |                       | मुखाः           |

पृ० पं० त्रशृहम् शृहम् १५३ १३ यथा तथा १५३ २० तंड्त: तन्द्रित: १५८ ७ यद्या यदा पापेचिता १६८ २६ पाने चिता १७८ ३ ये तहिंदु यइत्तहिंदुः १७८ १२ सुन्वतो सुन्यन्ती १८१ १ घनुमकारण कारणका अनु-काान मान १८१ ३ रहता त रहता तो १८८ ७ कर से कर १८८ ७ कस्य का श्व १८१ २८ पमेश्वर परमिश्वर १८२ १६ का का का १६४ ११ वात भागा २०१ २८ द्युची दचो २०५ २८ क्तन क्तन २१३ ५ फीनर श्रीर न २२० १ तेसीय तैतिरोय वसे २०४ १३ वैसे २२६ २० व्यहार व्यवहार **२२**६ ३० घ्वका ह्यगु क २३२ १२ मलपम मलमय सर्वाश्च २३८ ६ सर्वी सि २३८ २४ द्वाद्या दाद्गा इ २४३ २८ तदन्तर तदनन्तर श्रोर २५५ १३ ऋौर योऽनूचानः २५८ ८ घोनचानः च**खु**ड्रता २६८ २० उखता खाया करेगा २७० ८ खाया चौर

ग्रीर

कारे गा

| पु॰          | पं०  | <b>च्र</b> शुड्ग म्          | शुद्धम्           |
|--------------|------|------------------------------|-------------------|
| २७३          | २०   | प्रणाम                       | प्रमाण            |
| २८०          | 9    | चप <b>दे</b> ग्यो <b>उ</b> प | उपदे <b>ग्योप</b> |
| ३८४          | २२   | खहा                          | खाहा              |
| २८८          | ₹0   | साज्ञान को                   | 0                 |
| २८३          | २२   | बुद्धी प                     | बाह्ये प          |
| <b>२</b> १३  | ₹8   | पूर्वभागा                    | पूर्वभावा         |
| २८४          | २८   | दे व्या                      | दैवा              |
| <b>ર</b> દપ્ | 8 8  | र <b>हि</b>                  | रहित              |
| ३०६          | १७   | पमेखर                        | परमध्बर           |
| ₹ <b>₹</b> ₹ | ગ્યૂ | वन्ध्येखरी                   | विन्ध्येखरो       |
| ३२०          | १३   | जीन                          | जो                |
| ३३०          | 3    | पुर न्तु                     | परन्तु            |
| ₹88          | c    | वदान्                        | विद्या <b>न्</b>  |
| ३५२          | १३   | વર્ષી                        | •                 |
| इपूट         | ₹    | कार का                       | ककार              |
| ३६६          | १२   | यथे स्ट                      | યથે જ             |
| ₹08          | १२   | गांकित                       | लिंगां कित        |
| ee€          | ت    | वायद्विस                     | वायविन            |
| ₹દદ          | . ३२ | ख्भा तवा                     | खभावाश            |
| 8 <b>१</b> ६ | 8 8  | ई भ्वर                       | द्रेखर को         |
| ४ <b>२</b> ६ | ११   | मं जी                        | में जाव           |

| पृ०   | पं० च्यशुद्धम् | ् शुद्ध म्        |
|-------|----------------|-------------------|
| ४३८   | २२ निन्दा क    | रते निन्दान करते  |
| 88३   | १ सपर          | परम               |
| 84ट   | ८ युक्त        | सुत्ता            |
| 8५८   | ११ घनाचन्त     | <b>भ</b> न।दानन्त |
| 8 ई 8 | ७ ( ईसई )      | ( ईसाई )          |
| ५००   | ५ मेर          | <b>म</b> दि       |
| ५०६   | १० प्रकर       | प्रकार            |
| ५०७   | १० चरी         | चारीं             |
| ५४२   | ३३ सकती        | सकता              |
| ५८७   | ७ मय           | भय                |
| ५६०   | १२ का          | कह                |
| r     | १८ सिखा        |                   |
| ५६१   | र५ भा ठी से ह  | ोने भूठी होने से  |
| 4 ई 8 | ११ खुदा ही     | खुदा ही की        |
| }     |                | की प्राप्त        |
| 1     | २८ निवाह       |                   |
| ५६८   | २४ पैगंद       | पैगंबर            |
| 40ई   | २८ किय         | <b>किया</b>       |
| '     | १८ वान जो      |                   |
|       | १८ व लिको      |                   |
| ं ५८३ | र परमाःसा      | परमाका            |